# UNIVERSAL LIBRARY OU\_176458 AWARINA A

# महाभारत

( मूल ग्रास्थान )

श्रनुषाद्क

महावीरप्रसाद द्विवेदी

प्रकाशक

इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग।

Printed and published by K. Mittra at The Indian Press, Ltd., Allahabad.

# भूमिका

--:0:--

इप्रिक्ति के हाभारत सर्वमान्य यन्य है। हिन्दू-मात्र उसे पूज्य दृष्टि से देखते हैं। कि क्रिक्ति के स्थान के उस पर उनका यहाँ तक पूज्य भाव है कि उसे वे वेदों के बराबर क्रिक्ट के क्रिक्ट के मान्य समभते हैं। इसी से उसकी गिनती पाँचवें वेद में है। यह प्रन्थ ज्ञान-रत्नों का अच्य्य भाण्डार है। इसके आधार पर अनन्त-प्रन्थ-रचना हो चुकी है, और अब तक होती जाती है। न मालूम कितने काव्य, कितने नाटक, कितने उपन्यास, कितने जीवनचरित और कितने आख्यान इसकी बदौलत, आज तक, लिख गये हैं। सार भूमण्डल के विद्वान जिसे शिरसा वन्य समभते हैं वह हमारा अन्मोल गीता-रत्न इसका एक अंश विशेष है। इसी महाभारत को ध्यानपूर्वक पढ़ने और इसमें कही गई बातों का विचार करने से आज तक इस देश में अनेक वीर, अनेक दशोद्धारक, अनेक तत्त्वज्ञानी और अनेक पण्डितों का प्रादुर्भाव हुआ है। कोई बात ऐसी नहीं जो महाभारत में न हो; कोई तत्त्व ऐसा नहीं जिसका निरूपण महाभारत में न हो; कोई शास्त्रीय विषय ऐसा नहीं जिसका विवेचन महाभारत में न हो। महाभारत के हिन्दू-समाज का जीवात्मा कहना चाहिए। जैसे महत्त्वपूर्ण उपदेश महाभारत से प्राप्त होते हैं वैसे और किसी प्रन्थ से नहीं।

तुलसीदास की बदौलत रामायण की कथा का प्रचार तो घर घर हो गया है।
महलों से लेकर भोपड़ियों तक में राम-चरित का कीर्तन होता है परन्तु महाभारत
का पाठ—उस महाभारत का पाठ जिसकी सबसे अधिक आवश्यकता है—वही कर
सकते हैं जो संस्कृत के अच्छे पण्डित हैं। सो एक तो संस्कृतझ पण्डित ही कम हैं,
दूसरे उनमें से अधिकांश इस इतने बड़े प्रन्य को मोल ही नहीं ले सकते, क्योंकि उसका
मूल्य बहुत है। इन कारणों से महाभारत के पाठ, परिशीलन और मनन से होनेवाले
बहुत बड़े बड़े लाभों से हिन्दू-समाज का एक बहुत बड़ा अंश विचत रहता है। यह बड़े
परिताप की बात है। जिस प्रन्य में हमारे पूजनीय पूर्व-पुरुषों की दिगन्तव्यापिनी कीर्ति
का कीर्तन हो; जिस प्रन्य में हमारे धीर, बीर, पराक्रमी और तेजस्वी पुरुषों का चरित

हो, जिस प्रन्थ में हमारे पुराने कला-कौशल, ऐश्वर्य्य, प्रभुत्व ग्रीर एकाधिपत्य का इतिहास हो—उसके पाठ से विकचत रहना हम लोगों के लिए बहुत बड़े कलक्कू की बात है।

भारत की अन्यान्य भाषाओं में महाभारत के कितने ही अनुवाद होगये हैं; उसके आधार पर कितनी हो पुलर्कें बन गई हैं; उसका सारांश लेकर कितने हो छोटे मोटे यन्य लिखे गये हैं। जिस उर्दू को हम तुच्छ दृष्टि से देखते हैं उस तक में महाभारत का एक अच्छा अनुवाद विद्यमान है। परन्तु, हाय! जिस हिन्दी को हम सारे भारत की भाषा बनाना चाहते हैं उसमें इस पूरे प्रन्य का कोई सर्वाङ्ग-सुन्दरं अनुवाद ही नहीं! जिस तरह के प्रन्यों की इस समय बहुत ही कम ज़करत है उनके लिए तो बड़े बड़े प्रवन्ध किये जायँ, परन्तु जिसके उद्धार बिना हमारे पूर्वजों की कीर्त्ति के डूबने का उर है उसके अनुवाद के अभाव पर खेद तक न प्रदर्शित किया जाय! इस सम्बन्ध में हिन्दी के हितचिन्तकों को मराठी भाषा की "भारतीय युद्ध" नामक पुस्तक की प्रस्तावना पढ़नी चाहिए। यह प्रस्तावना भारत के एक प्रधान राजनीतिक्क, सम्मान्य सम्पादक श्रीर प्रद्वितीय विद्वान की लिखी हुई है। उसके पढ़ने से मालूम हो जायगा कि महाभारत का महत्त्व कितना है और उसके प्रचार से देश की कितने लाम की सम्भावना है।

इंडियन प्रेस की बहुत दिनों से यह इच्छा है कि महाभारत का एक अच्छा श्रीर सचित्र अनुवाद हिन्दी में प्रकाशित किया जाय। इस काम के लिए बहुत समय दरकार है। परन्तु काम है यह ऐसा कि जितना ही शीघ हो उतना ही अच्छा। देखें पूरे महाभारत के एक सुन्दर और सचित्र अनुवाद के प्रकाशित होने का कब शुभ दिन आता है। तब तक महाभारत का मूल आस्यान इस पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया जाता है %।

श्रीयुत सुरेद्रनाथ ठाकुर, बी० ए०, बँगला के प्रसिद्ध लेखक हैं। उन्होंने मह।भारत का मूल आख्यान बँगला में लिखा है। किसी पुस्तक का सार खींचने में बहुत कुछ काट-छाँट करने की ज़रूरत पड़ती है। आख्यान-लेखक महाशय ने इस काम की बड़ो योग्यता से किया है। आपकी पुस्तक में महाभारत का एक भी महस्व-पूर्ण ग्रंश नहीं छुटने

<sup>#</sup> पाठकों को यह जानकर हर्ष होगा कि सब इंडियन प्रेस, जि॰, प्रयाग ने पूरे संस्कृत-महाभारत का सचित्र हिन्दी-सनुवाद निकालने का निश्चय कर जिया है और उसका प्रतिमास एक संक निकल रहा है। सब तक ४ संक प्रकाशित भी हो चुके हैं।

पाया। जितनी प्रधान प्रधान घटनायें हैं सब ले ली गई हैं — अप्रधान घटनाओं का विस्तार कम कर दिया गया है और जिन अवान्तर वातों की ताहश ज़रूरत न श्री वे छोड़ दी गई हैं। मतलब यह कि पुस्तक में सारी प्रयोजनीय बातों का समावेश हुआ है। बँगला जाननेवालों में इस पुस्तक का बड़ा आदर है। आबाल-वृद्ध-विनता सभी इसे पढ़ते हैं।

यह पुस्तक इसी पूर्वोक्त बँगला-पुस्तक का अनुवाद है। अनुवाद स्वच्छन्दतापूर्वक किया गया है। जहाँ तक हो सकता है अनुवाद में बोलचाल की सीधी सादी भाषा से काम लिया गया है। छिष्टता न आने देने का यथासम्भव यल किया गया है। सम्भव है, फिर भी कहीं कहीं पर किसी को छिष्टता जान पड़े। इसके लिए यदि कोई अनुवादक पर दोषारोप करना चाहे तो कर सकता है; परन्तु दोषदाता को यह सोच लेना चाहिए कि छिष्टता कहते किसे हैं। जो वाक्य, वाक्यांश, या शब्द एक आदमी के लिए सर्ल हैं वही दूसरे के लिए छिष्ट हो सकते हैं। क्योंकि छिष्टता और सरलता पढ़नेवाले के भाषा-झान की न्यूनाधिकता पर अवलम्बित रहती है।

जुद्दी, कानपुर, २८ झाक्टोबर १६०८

महावीरप्रसाद द्विवेदी

# सूचीपत्र

# पहला खगड

पृष्ठ-संख्या

१-वंशावली

8

ययाति का वंश—शान्तनु के साथ गङ्गा का विवाह—भीष्म का जन्म— भीष्म की शिचा छीर युवराज-पद की प्राप्ति—शान्तनु छीर सत्यवती—पिता का दु:ख दूर करने के लिए भीष्म का सङ्कल्प—भीष्म की ब्रह्मचर्य्य-प्रितिज्ञा छीर इच्छा-मृत्यु-सम्बन्धी वर की प्राप्ति—भाइयों के विवाह के लिए भीष्म के द्वारा काशिराज की तीनों कन्याग्रें का हरण—विवाहार्थ ग्राई हुई ग्रम्बा का स्वीकार न करके शाल्व की उसे लीटा देना—भीष्म के ऊपर ग्रम्बा का कोध ग्रीर परशु-राम से सहायता पाने के लिए प्रार्थना—भीष्म ग्रीर परशुराम का युद्ध—भीष्म के वध के लिए शिखण्डी के कूप में ग्रम्बा का पुनर्जन्म—व्यास-कृत कुरुवंश की रचा—धृतराष्ट्र, पाण्डु ग्रीर विदुर का जन्म।

# २-पागडवों श्रोर धृतराष्ट्र के पुत्रों की जन्म-कथा १५

धृतराष्ट्र, पाण्डु श्रीर विदुर की शिचा—धृतराष्ट्र का विवाह—दुर्वासा से कुन्ती की मन्त्र-प्राप्ति—कर्ण का जन्म—कुन्ती का स्वयंवर श्रीर पाण्डु के साथ विवाह—पाण्डु का दिग्विजय—पाण्डु के हाथ से ऋषि-पुत्र का वध—पाण्डु का संन्यास लेना—दुर्वासा से पाये हुए मन्त्र के बल से देवताओं का बुलाया जाना—पाण्डवों की उत्पत्ति—धृतराष्ट्र के पुत्रों का जन्म—दुर्योधन के जन्म-समय में श्रशकुन—पाण्डु की मृत्यु श्रीर माद्री का सहगमन—पाण्डु श्रीर माद्री का सहगमन—पाण्डु श्रीर माद्री का सत्कार —सखवती, श्रीन्वका श्रीर श्रम्बालिका का शरीर त्याग।

# ३-पागडवों त्रौर धृतराष्ट्र के पुत्रों का बालपन ३०

धृतराष्ट्र के पुत्रों पर भीम का अत्याचार—दुर्योधन के मन में विकार का पैदा देगा—नागलों कमें भीम का जाना—कुन्ती की चिन्ता—कुपाचार्य के पास राज-कुमारों की अक्ष-शिचा का अरम्भ—द्रोणाचार्य्य का आना और अपना परिचय देना—द्रोण और द्रुपद के विवाद की कथा—द्रोण के हाथ में राजकुमारों का सौंपा जाना—राजकुमारों की शिचा—अस्त्र-शिचा में अर्जुन का औरों सं बढ़ जाना—द्रोण का एकलव्य को विद्युख लौटाना—एकलव्य का गुरुदिचिणा देना—राजकुमारों की शिचा-प्रणाली—अस्त्र-विद्या में राजकुमारों की परीचा—अर्जुन की श्रेष्ठता—कर्ण की ईव्या और कर्णार्जुन के विवाद का आरम्भ—कर्ण को अङ्ग देश की राज्य की प्राप्ति और दुर्योधन के साथ उनकी मित्रता की स्थापना—द्रोण की गुरु-दिच्या—द्रोण के द्वारा द्रुपद के आधे राज्य का इरण—द्रोण की मारने के लिए धृटटद्युस्न की उत्पत्ति।

# 

पाण्डवों कं विषयं में धृतराष्ट्र कं पुत्रों की सलाह—दुर्योधन की ईर्घ्या ध्रीर पाण्डवों की हस्तिनापुर से हटानं की चेष्टा—धृतराष्ट्र ध्रीर दुर्योधन का संवाद—वारणावत् की पाण्डवों का भेजा जाना—लाचागृह को जला देने के लिए पुरोचन की दुर्योधन की ध्राज्ञा—पाण्डवों को विदुर का उपदेश—वारणावत् में पाण्डवों का पहुँचना—लाचागृह में वास—लाचागृह में सुरङ्ग खोदना—लाचागृह का दाह—पाण्डवों का निकल जाना—हितनापुर में पाण्डवों का मृत्यु-संवाद—पाण्डवों का भागना ध्रीर दाह में अनेक प्रकार के कष्ट उठाना—हिडिम्ब ध्रीर हिडिम्ब का मारा जाना—हिडिम्ब क्रीर हिडिम्ब का मारा जाना—हिडिम्ब के साथ भीम का विवाह ध्रीर घटोत्कच का जन्म—एकचका नगरी में पाण्डवों का वास—वक राचस की कथा धीर उसके कारण ब्राह्मण के परिवार पर ध्राई हुई विपद—वक को मारने के लिए भीम को कुन्ती की ध्राह्मा—युधिष्ठिर का दुखी होना ग्रीर पिछे से भीम को भेजने की सम्मति देना—भीम के द्वारा वक का वध—पाण्डवों का एकचका नगरी छोड़ना—गन्धवराज के साथ धर्जुन की मित्रता—पाश्चाल देश की तरफ पाण्डवों का प्रस्थान।

# ५---पाग्रुडवों का विवाह श्रोर राज्य की प्राप्ति .... ८०

पाञ्चाल देश में पाण्डवें का पहुँचना —द्रौपदी का स्वयंवर—निशाना मारने में राजों का विफल-मनारथ होना--- अर्जुन के द्वारा निशाने का उड़ाया जाना---द्रौपदी की त्रापस में बाँट लेने के लिए पाँचीं भाइयों से कुन्ती की उक्ति -द्रौपदी के विवाह-विषय में विचार--द्रुपद की पाण्डवें। का यथार्थ परिचय मिलना--पाञ्चालनरंश का पाण्डवों को अप्राश्रय देना—द्रौपदी के पाँच पतियों के विषय में द्रपद की त्रापत्ति-उसके सम्बन्ध की त्रालांचना-व्यास के कहने पर द्रपद का सम्मत होना - द्रौपदी का विवाह - हिस्तनापुर में विवाह का समाचार-पाण्डवों के विषय में कौरवों की सलाह—कर्ण श्रीर दुर्योधन का श्रभिप्राय— भीष्म श्रीर द्रोण का सदुपदेश-पाण्डवें को त्राधा राज्य देने के विषय में धृतराष्ट्र की सम्मति—पाण्डवेां का हिस्तिनापुर भ्राना—इन्द्रप्रस्थ नगर—द्रौपदी के सम्बन्ध में पाण्डवेां का नियम-निश्चय—नियम भङ्ग करने के कारण श्चर्तुन का ब्रह्मचर्य--- उलूपी के साथ अर्जुन का विवाह---चित्राङ्गदा के साथ श्रर्जुन का विवाह—बश्रुवाहन का जन्म—द्वारका में श्रर्जुन का जाना—सुभद्रा-हरण-अर्जुन के ब्रह्मचर्य की समाप्ति-खाण्डवप्रस्थ में सुभद्रा श्रीर अर्जुन-खाण्डवप्रस्थ में कृष्ण का आगमन—अप्नि से कृष्ण और अर्जुन की अस्न-प्राप्ति— खाण्डव-दाह - मय-दानव को प्राध-दान - सभा बनाने के लिए मय-दानव को युधिष्ठिर की भ्राज्ञा।

# ६---पाग्डवों का सबसे बड़ा राजा होना .... १०८

- युधिष्ठिर की सभा का बनना—सभा में नारद का म्राना—राजसूय यह के सम्बन्ध में बातचीत—कृष्ण का जरासन्ध-वृत्तान्त कहना—जरासन्ध की मारने के विषय में विचार—कृष्ण ग्रीर भीमार्जुन का मगध देश की जाना—जरासन्ध की मारने का उद्योग—कृष्ण ग्रीर जरासन्ध का संवाद—भीम के हाथ से जरासन्ध का वध—मगध-राज्य की वशीभूत करना—पाण्डवों का दिग्विजय—राजसूय यह का म्रारम्भ—हस्तिनापुर की निमन्त्रण—युधिष्ठिर की दीचा—कृष्ण की मार्च देने का प्रस्ताव—शिशुपाल की म्रापत्ति—इस सम्बन्ध में बात-चीत—शिशुपाल की

पृष्ठ-संख्या

द्वारा कृष्ण का अपमान—कृष्ण का शिश्चपाल की मारना—राजसूय यज्ञ की समाप्ति।

# ७--पागडवों का राज्य-हरण .... १२६

युधिष्ठिर की सभा में दुर्याधन का जाना—दुर्योधन की ईर्ष्या—शकुनि सं दुर्याधन की सलाह—जुम्रा खेलने का प्रस्ताव—विदुर का मना करना— धृतराष्ट्र की सम्मति—जुम्रा खेलने के लिए युधिष्ठिर की निमन्त्रण—खेलने का म्रारम्भ— युधिष्ठिर की उन्मत्तता भ्रीर उनका सर्वस्वहरण—युधिष्ठिर का म्रपने भाइयों भ्रीर द्रौपदी को दाँव पर लगाना भ्रीर हार जाना—धृतराष्ट्र के पुत्रों की उन्मत्तता भ्रीर द्रौपदी का सभा में लाया जाना—भीमसेन का कोध—कर्ण के कदु वचन— द्रौपदी का वस्त-हरण—भीम की दारुण प्रतिज्ञा—पाण्डवों का दासत्व से स्नूटना—हारने पर वनवास की प्रतिज्ञा करके फिर जुम्रा खेलना— धृतराष्ट्र भ्रीर गान्धारी का संवाद—धृतराष्ट्र के पुत्रों का गर्जनतर्जन— बदला लेने के लिए पाण्डवों की प्रतिज्ञा—पाण्डवों का वन-गमन—धृतराष्ट्र की चिन्ता।

# ८—पाग्डवों का वनवास .... १४७

पाण्डवें के वनवास-विषय में पुरवासियां का विलाप—ब्राह्मणों का साथ जाना—द्रौपदी का अच्च-स्थाली लाभ—धृतराष्ट्र और विदुर में परस्पर विवाद—पाण्डवें को विदुर का उपदेश—धृतराष्ट्र और विदुर का पुनर्मिलन—काम्यक वन में यादवें का आगमन—कृष्ण का द्रौपदी को धीरज देना—यादवें का गमन—द्रौपदी के द्वारा युधिष्ठिर का तिरस्कार—युधिष्ठिर का विलाप—व्यास का उपदेश—अस-प्राप्ति के लिए अर्जुन का हिमालयगमन—इन्द्र और अर्जुन का संवाद—किरात और अर्जुन की कथा—महादेव का वर देना—अर्जुन को दिव्य-अस्त्रों की प्राप्ति—अर्जुन के विरह में पाण्डवें का दु:स्व—पाण्डवें की तीर्षयात्रा—प्रभासतीर्थ में आगमन—गन्धमादन पर्वत पर चढ़ना—घटोत्कच की सहायता से बदरिकाश्रम जाना—द्रौपदी के लिए भीम का फूल ढूँढ़ने जाना—हनूमान से भीम की भेंट—भीम का कुवेर के यहाँ गमन—यच्जों के साथ भीम का विवाद—इन्द्रलोंक से अर्जन का लीटना—निवात कवच लोगों की

प्रष्ठ-संख्या

हार—गन्धमादन से पाण्डवों का लौट म्राना—द्रौपदी भ्रीर सत्यभामा का संवाद—द्वैत-वन में पाण्डवों का निवास।

# ६-धृतराष्ट्र के पुत्रों का राज्य करना .... १७७

ग्रजुन की ग्रख-प्राप्ति का समाचार सुन कर धृतराष्ट्र को भय—पाण्डवों को भ्रपना ऐश्वर्य दिखाने के लिए कर्ण ग्रीर दुर्योधन की सलाह—दुर्योधन का ग्रहीर टेलि को जाना—दुर्योधन ग्रीर चित्रसेन का युद्ध—गन्धर्व के द्वारा दुर्योधन का पकड़ा जाना—युधिष्ठिर की ग्राह्मा सं भीम ग्रीर ग्रजुन का जाना ग्रीर दुर्योधन को खुड़ाना—दुर्योधन का परिताप ग्रीर बिना ग्रज्ञ-जल ग्रहण किये पड़ा रहना—दुर्योधन का हिस्तिनापुर को लीट ग्राना—भीष्म का तिरस्कार—कर्ण का दिग्वजय—दुर्योधन का यज्ञ--ग्रजुन को मारने के लिए कर्ण का ज्ञत—युधिष्ठिर की चिन्ता—इन्द्र के द्वारा कर्ण का ठगा जाना—कर्ण का ग्रपने कवच कुण्डल देना ग्रीर ग्रमीघ शक्ति प्राप्त करना।

# १०-वनवास के बाद श्रज्ञात वास का उद्योग .... १६२

काम्यक-वन में जयद्रथ का भ्रागमन—जयद्रथ की बुरी कामना —जयद्रथ भीर द्रौपदी का संवाद—जयद्रथ के द्वारा द्रौपदी का हरण—जयद्रथ पर पाण्डवें का भ्राक्रमण—जयद्रथ की सेना का नाश—जयद्रथ का भागना—भीम के द्वारा जयद्रथ का भ्रपमान—जयद्रथ का खूटना, तपस्या करना भीर पाण्डवें को जीतने के विषय में वर पाना—भ्राह्मात वास की तैयारी—पाण्डवें का कपट-वेश-धारश—पुरेहित धीम्य का उपदेश—शमी-वृत्त पर भ्रस्त भ्रादि रखना—पाण्डवें का राजा विराट के नगर में प्रवेश।

#### ११-म्रज्ञात वास ... ... २०३

सभासद के वेश में युधिष्ठिर—रसोइये के वेश में भीम—सैरिन्ध्री के रूप में द्रीपदी—गोप-वेश में सहदेव—नपुंसक के रूप में चर्जुन—प्रश्वपाल के वेश में नकुल—पाण्डवों का स्वच्छन्दतापूर्वक ग्रज्ञात वास—पहलवान के रूप में भीम—कीचक ग्रीर द्रीपदी—कीचक के घर में द्रीपदी का भेजा जाना—कीचक के हाथ से द्रीपदी का ग्रपमान—युधिष्ठिर का भीम की मना करना—द्रीपदी का

कोध—भीम के सामने द्रीपदी का विलाप—भीम का उत्तेजित होना भ्रीर बदला लेने के लिए प्रण करना—कीचक का वध—उपकीचकों के कारण द्रीपदी पर आई हुई विपद—भीम के द्वारा द्रीपदी का उद्धार—ग्रज्ञात वास का अन्त ।

## १२--पागडवों के अज्ञात वास की समाप्ति २१८

पाण्डवों को हूँ हुने के लिए दुर्योधन का व्यर्थ यत्न—कौरवों की सलाह—राजा विराट की गायें हर ले जाने का विचार—त्रिगर्त्तराज का विराट-नगर पर स्राक्रमण—ित्रगर्त्तराज की हार—कौरवों का विराट-नगर पर स्राक्रमण—राज-कुमार उत्तर का गर्जन-तर्जन—स्र्रजुन का उत्तर के रथ पर सारिथ का काम करना—उत्तर का डर जाना—युद्ध के लिए स्र्रजुन का सङ्कल्प—शमी वृच से स्रख-शक्त लाना—स्रर्जुन का कुमार उत्तर को स्रपना परिचय देना—कर्ण स्रीर दुर्योधन के साथ द्रोण स्रादि की धातचीत—भीष्म का उपदेश—स्रर्जुन का स्रागमन स्रीर युद्ध का स्रारम्भ—कर्ण स्रीर स्रर्जुन—स्रर्जुन स्रीर द्रोण—स्रर्जुन की हार स्रवत्थामा—फिर कर्ण स्रीर स्रर्जुन—स्रर्जुन के हाथ से छः महारिथयों की हार—गायों का स्रुड़ा लिया जाना—विराट-नगर में जीत का समाचार—विराट-नरेश के द्वारा किया गया युधिष्ठिर का स्रपमान—स्रर्जुन स्रीर उत्तर का लीट स्राना—प्रकट होने के विषय में पाण्डवों की स्रापस में बातचीत।

# १३--पागडवों का प्रकट होना श्रीर सलाह करना २३८

पाण्डवों का प्रकट होना—पाण्डव-मत्स्य-सन्धि—उत्तरा का श्रमिमन्यु के माथ विवाह—पाण्डवों के पत्तवालों का कौंसिल—कृष्ण की उक्ति—बलदेव की उक्ति—सात्यिक की उक्ति—हुपद की सलाह से कौरवों की सभा में दूत भेजना—देानों पत्तवालों के द्वारा की गई कृष्ण की प्रार्थना—दुर्योधन की नारायणी सेना का श्रीर श्रर्जुन को कृष्ण के सारथ्य का लाभ—शस्यराज को दुर्योधन का श्रपने पत्त में कर लेना—युधिष्ठिर की प्रार्थना का शस्य-कृत श्रङ्गीकार—देानों पत्तों का सेना-संग्रह करना—कौरवों की सभा में पाण्डवों के दूत का जाना—धृतराष्ट्र के द्वारा पाण्डवों के पास सञ्जय का भेजा जाना।

# दूसरा खगड

पृष्ठ-संख्य।

# १--शान्ति की चेष्टा

२५०

सन्धि का प्रस्ताव लेकर सञ्जय का गमन—पाण्डवों के शिविर में सञ्जय का पहुँचना—पाण्डवों का प्रस्ताव—सञ्जय का लौटना—विदुर की सलाह—की ग्वें की सभा में सब वातों का विचार—धृतराष्ट्र की शान्तिस्थापन करने की इच्छा—दुर्योधन का विरोध और कर्ण की आत्मश्लाघा—मींप्म के तिरस्कार-वाक्यों के कारण कर्ण का अख्र-त्याग— कृष्ण के साथ पाण्डवों की सलाह—शान्ति रखने की इच्छा से कृष्ण का दूत बनना—भीम की उक्ति—अन्य पाण्डवों की उक्ति—द्रौपदी की उत्तेजना—कृष्ण की हिस्तिनापुर-यात्रा—हिस्तिनापुर में कृष्ण के आदर-सत्कार की तैयारी—दुर्योधन की सलाह—हिस्तिनापुर में कृष्ण कुन्ती के यहाँ कृष्ण का गमन—कृष्ण-दुर्योधन सेवाद—मीप्म और द्रोण के द्वारा कृष्ण की बात का समर्थन—दुर्योधन का न मानना और अशिष्टतापूर्वक सभा छोड़ कर चला जाना—गान्धारी और दुर्योधन का संवाद—दुर्योधन का कपट-विचार और सत्यभङ्ग—पाण्डवों के प्रति कुन्ती का उपदेश—कृष्ण और कर्ण का संवाद—कृष्ण की रचा के विषय में कर्ण की प्रतिज्ञा।

# २--- युद्ध की तैयारी

3 = 8

पाण्डवों की युद्ध-विषयक चिन्ता—सेना-नायकों का चुनाव—युधिष्ठिर की ध्रायोजना—युद्ध-धर्म-पालन करने के विषय में नियम—दूत बना कर उल्लूक का भेजा जाना—दुर्योधन का भेजा हुआ कदु सन्देश—पाण्डवों का उत्तर— दोनों पच्चों का युद्ध के लिए तैयार होना—अर्जुन का युधिष्ठिर की धीरज देना— दोनों पच्चों की व्यूह-रचना—युद्ध के बीच में कृष्ण और अर्जुन की स्थिति— अर्जुन का विषाद—कृष्ण का उपदेश—युद्ध के लिए अर्जुन का राजी होना— व्यास से सक्जय का वर पाना।

### ३--- युद्ध का ब्रारम्भ .... ... ३००

युद्ध के ध्रारम्भ में युधिष्ठिर का शिष्टाचार—दुर्योधन के पच्च में कर्य की दृत्रता—युयुत्सु का पाण्डवों के पच्च में आना—युद्ध का ध्रारम्भ—विराट के पुत्र का पतन—युद्ध के पहले दिन का अन्त—दूसरे दिन का ध्रारम्भ—भीमसेन का ध्रद्भुत युद्ध—कौरव-सेना का पराङ मुख होना—भीष्म पर दुर्योधन का दोषा-रोप—युद्ध का सातवां दिन—धृतराष्ट्र के पुत्रों का भीम-द्वारा मारा जाना—धृतराष्ट्र का शोक—युद्ध का घ्राठवाँ दिन—धृत्राष्ट्र के पुत्र इरावान की मृत्यु—राचसों का युद्ध—भीष्म भीर अर्जुन का अद्भुत युद्ध—दुर्योधन का भीम पर कलङ्का-रोपण—भीष्म का भीषण युद्ध—धर्जुन का मृदु युद्ध भीर कृष्ण का कोध—युधिष्ठिर की चिन्ता—कृष्ण के उपदेश से पाण्डवों का भीष्म की शरण जाना—भीष्म का निज-वधोपाय बतलाना—युद्ध के दसवें दिन शिखण्डि-सम्बन्धिनी काररवाई—भीष्म का पतन—धृतराष्ट्र का भीष्म-पराजय सुनना—धर्जुन से रचा किये गये शिखण्डी का युद्ध—धृतराष्ट्र का विलाप—शरशय्या में भीष्म—वीरों के द्वारा भीष्म का सत्कार—भीष्म भीर कर्ण का मिलन—भीष्म के द्वारा की गई शान्ति की धन्तिम चेष्टा।

# **४—- बुद्ध जारी** ... ... ३३१

कर्ण का फिर शक उठाना—द्राणाचार्य्य का सेनापितत्व—युद्ध का ग्यारहवाँ दिन—शल्य और भीमसेन—युधिष्ठिर को पकड़ने के लिए अर्जुन को दूर हटाने की तजवीज़—अर्जुन और त्रिगर्त्त लोग—अर्जुन के हाथ सं भगदत्त का वध — द्रोण का आक्रमण होने पर युधिष्ठिर का भागना—द्रोश की चकव्यूह-रचना—व्यूह के बीच में अभिमन्यु—जयद्रथ के द्वारा पाण्डवों का रोका जाना—अभिमन्यु का आश्चर्यकारक युद्ध—सात रिथयों के द्वारा अभिमन्यु का वध—पाण्डवों का शोक—अर्जुन का शोक—जयद्रथ के वध के लिए अर्जुन की प्रतिज्ञा—सिन्धुराज जयद्रथ का भय और द्रोण का उन्हें धीरज देना—पाण्डवों की रानियों को कृष्ण का समभाना—जयद्रथ की रचा के लिए द्रोण का व्यूह बनाना—जयद्रथ को मारने के लिए अर्जुन की यात्रा—द्रोण का उन्नह्नन करके अर्जुन का निकल जाना—दुर्थीधन का डर—दुर्थीधन के शरीर पर अच्चय कवच का

बाँधना—अर्जुन और दुर्योधन—युधिष्ठिर की घबराहट—अर्जुन की रक्ता के लिए सात्यिक और भीम की मेजना—कर्ण के हाथ से भीम की हार—सात्यिक और भूरिश्रवा—भूरिश्रवा के साथ अर्जुन का अनुचित व्यवहार—जयद्रश्व के पास अर्जुन का पहुँचना—कीरव लोगों का अम—जयद्रश्व की मृत्यु—दुर्योधन और द्रोग्य का परस्पर तिरस्कार—कर्य और कृप का विवाद—कर्य के साथ घटोत्कच का युद्ध—घटोत्कच को मारने के लिए कर्य का इन्द्रदत्त अमोध-शक्ति छोड़ना—रात का युद्ध—द्रोग्य के हाथ से विराट और द्रुपद का वध—द्रोग्य की शक्ति नाश करने के लिए उन्हें धोखा देना—अश्वत्थामा के मारे जाने की भूठी ख़बर—हिल्तनापुर में द्रोग्य का मृत्यु-संवाद।

# ५-त्रान्त का युद्ध ... ... ३७८

कर्ण का सेनापितत्व—कर्ण के साथ युद्ध करने के लिए अर्जुन को युधिष्ठिर की आज्ञा—कर्ण और नकुल—कर्ण की अन्तिम युद्ध करने की प्रतिज्ञा—कर्ण के रथ पर शल्य का सारथ्य—इच्छानुरूप वाक्य कहने के विषय में शल्य का नियम—शल्य की शठता से कर्ण की तेजेहानि—कर्ण और भीम—कर्ण और युधिष्ठिर—युधिष्ठर का शिविर में लौट आना—अर्जुन का आना और युधिष्ठिर का चोभ—अर्जुन और युधिष्ठिर का विवाद—अर्जुन की कर्ण-वध-प्रतिज्ञा—भीम भीर दु:शासन—कर्ण और अर्जुन का युद्ध—कर्ण के रथ का कीच में फँसना—कर्ण की मृत्यु—दुर्योधन और कृप का संवाद—अर्थत्यामा का अविचल उत्साह—शल्य का सेनापितत्व—शल्य की मारने के लिए युधिष्ठिर का उद्योग—शल्य की मृत्यु—भीम के हाथ से धृतराष्ट्र के पुत्रों का संहार—सहदेव और शकुनि—कीरवें की सेना का प्राय: नि:शेष होना—युयुत्सु का हिस्तनापुर लीट आना।

# ६-युद्ध की समाप्ति ... ... ४०६

तालाब में दुर्योधन का प्रवेश—पाण्डवों का दुर्योधन की दूँद्रना—युधिष्ठिर के द्वारा दुर्योधन का तिरस्कार—एक पाण्डव के साथ युद्ध करने के लिए दुर्बोधन का निश्चय—बलराम का ग्रागमन—भीम ग्रीर दुर्योधन का ग्रान्तम युद्ध—दुर्योधन की जंघा का दूटना—बलराम का कोध ग्रीर कृष्ण का उन्हें शान्त करना—कृष्ण भीर दुर्योधन का संवाद—पाण्डवों की ग्रापने स्थान जाना—दुर्योधन के पास

कौरव-पत्त के तीन वीरां का आगमन—दुर्योधन के आन्तिमवाक्य और अश्वत्यामा की उत्तेजना—अश्वत्यामा का सेनापतित्व—अश्वत्यामा की कपट चाल —पाण्डवों के शिविर में अश्वत्यामा का क्रूर कर्म्म—उमके वृत्तान्तश्रवण में दुर्योधन का मन्तोष—दुर्योधन की मृत्यु।

# ७-युद्ध के बाद की बातें ... ... ४२६

ग्रन्थं राजा धृतराष्ट्र का शांक—धृतराष्ट्र ग्रादि की कुरुचेत्र-यात्रा—पाण्डवों सं धृतराष्ट्र की भेंट —धृतराष्ट्र ग्रीर गान्धारी की कोध-शान्ति—कुरुचेत्र में गान्धारी का विलाप—वीरों का सत्कार—कुन्ती के द्वारा कर्ग का यथार्थ-परिचय-दान—राज्य भोग करने के विषय में युधिष्ठिर की ग्रनिच्छा—भाइयों का ग्रनुराध—युधिष्ठिर का वैराग्य—सब लोगों का युधिष्ठिर को समम्भाना—राज्य-प्रहण करने के विषय में युधिष्ठिर की स्वीकृति।

# पागडवों का एकाधिपत्य ... ... ४४०

पाण्डवों का पुर-प्रवंश—राज-सिंहासन पर युधिष्ठिर का दुवारा बैठना—
युधिष्ठिर की राज्य-सञ्चालन-सम्बन्धिनी व्यवस्था—भीष्म के पास पाण्डवों का
जाना—भीष्म-कृत उपदंश—भीष्म का देह-त्याग—युधिष्ठिर का शोक—अर्थमंध यज्ञ के विषय में सल्लाह—कृष्ण का लीट जाना—हारका में कृष्ण— कृष्ण-कृत
कृत्वेत्र युद्ध का सविस्तर वर्णन।

### ६-ग्रश्वमेध यज्ञ ... ... ४५२

यज्ञ-सामग्री का संग्रह—परीचित का जन्म श्रीर कृष्ण के द्वारा उनकी रचा— यज्ञ-सम्बन्धी उद्योग—बेाड़ा क्रोड़ना—श्रर्जुन श्रीर त्रिगर्नराज—सिन्धु देश में श्रर्जुन—श्रर्जुन श्रीर बश्रुवाहन—श्रर्जुन का पतन श्रीर उल्लुपी-कृत प्राणदान— योड़े का लौट श्राना—यज्ञ का श्रारम्भ—श्रश्वमेध यज्ञ की समाप्ति।

# १०-परिणाम ... ... ४६४

युधिष्ठिर के द्वारा धृतराष्ट्र की सेवा-ग्रुश्रूपा—धृतराष्ट्र की वन जाने की इच्छा—धृतराष्ट्र की जाने देने के विषय में युधिष्ठिर की स्रापत्ति—व्यासदेव के

#### पृष्ठ-संख्या

श्रनुरांध से युधिष्ठिर का सम्मति-दान—प्रजा से धृतराष्ट्र का विदा होना— प्रजा का सन्ताप—धृतराष्ट्र का वन-गमन-उद्योग—धृतराष्ट्र का हिस्तिनापुर से प्रस्थान—कुन्ती का साथ जाना—धृतराष्ट्र श्रादि के दर्शनार्थ पाण्डवों का वन-गमन—धृतराष्ट्र के श्राश्रम में पाण्डव—विदुर का देह-त्याग—पाण्डवों का हिस्तिनापुर लीट श्राना—धृतराष्ट्र श्रादि का स्वर्ग-लाभ।

# ११-यदुवंश-नाश

308

यादवों का व्यभिचार—मुनियां का शाप—यादवों का बुद्धि-विपर्यय और कलह—यादव लोगों का एक दूसरे का मारना—कृष्ण की उदासीनता—बल-राम के पास गमन—कृष्ण श्रीर बलराम की मृत्यु—द्वारका में श्रर्जुन—यादवों के सम्बन्ध में श्रर्जुन का श्रन्तिम कर्त्तव्य-पालन—वसुदेव की स्वर्ग-प्राप्ति—यादवों की स्वियों को लेकर श्रर्जुन का द्वारका-त्याग—चारों का श्राक्रमण श्रीर श्रर्जुन के गाण्डीव धन्वा की निष्फलता—श्रर्जुन का शांक श्रीर व्यासदेव का स्पदेश।

#### १२-महा प्रस्थान

850

पाण्डवों का वैराग्य श्रीर प्रश्यान का विचार—पाण्डवों का हिमालय की तरफ़ जाना—राह में द्रौपदी श्रीर चार पाण्डवों का पतन—युधिष्ठिर श्रीर कुत्ता—शरीर-सहित युधिष्ठिर का स्वर्ग-गमन—युधिष्ठिर का नरक-दर्शन—स्वर्ग में भेंट।

# चित्र-सूची

| विषय                              |       |       |       |       | पृष्ठ |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| १ क्षेवेदव्यास                    | •••   | •••   | •••   | •••   | 8     |
| २ गंगादेवी का पुत्र-विसर्जन       | •••   | •••   | •••   | ,     | 3     |
| ३ 🕸 शान्तनु ऋौर गंगा              | •••   | •••   | • • • | •••   | ¥     |
| ४ भोष्म-प्रतिज्ञा                 | • • • | • • • | • • • |       | v     |
| ५ शिशु कर्ण भीर कुन्ती            | •••   | ••,   | •••   | •••   | १८    |
| ६ द्रोणाचार्य श्रीर एकलव्य        | •••   | •••   | •••   | •••   | 88    |
| ७ द्रौपदी का वस्त्र-हरण           | •••   | •••   | •••   | • • • | १४०   |
| 🕸 धृतराष्ट्र ग्रीर विदुर          | •••   | •••   |       | • • • | १५१   |
| <b>&amp;</b> द्रीपदी श्रीर जयद्रथ | •••   |       | •••   | • • • | १स्३  |
| १० 🕸 उत्तरा स्रौर बृहन्नला        | •••   | •••   |       |       | २२५   |
| ११ 🕸 रग-निमन्त्रग                 | •••   | •••   | • • • | • • • | २४४   |
| १२ 🕸 द्रौपदी भ्रौर कृष्ण          | •••   | •••   | • • • | •••   | २६५   |
| १३ क्ष कर्ण ग्रौर कुन्तो-संवाद    | •••   | •••   | •••   | •••   | २⊏२   |
| १४ श्रोकृष्ण का प्रतिज्ञा-भंग     | •••   | • • • |       |       | ३२०   |
| १५ % भोष्भ की शर-शय्या            | •••   | • • • | •••   | •••   | 320   |
| १६ % व्यूह के भीतर अभिमन्यु       | • • • | • • • | • • • | • • • | ३४२   |
| १७ शोकातुरा सुभद्रा श्रीर उत्तर   | τ     | • • • | • • • | • • • | ३५२   |
| १८ % श्रीकृष्य भीर व्याध          |       | •••   | •••   | •••   | ४८२   |

नोट ः चिह्नयुक्त चित्र रङ्गीन हैं।

# महाभारत

-----

# पहला खगड

# १-वंशावली

न महाप्रतापी राजा भरत के नाम के प्रभाव से भारतवर्ष भीर भारत वंश, दोनों, इतने दिनों से प्रसिद्ध हैं भीर न मालूम कब तक प्रसिद्ध रहेंगे, उनके कुल के भादि-पुरुष का नाम राजा ययाति था। राजा ययाति के जेठे पुत्र का नाम यद्द था। पिता ययाति, यद्

से अप्रसन्न हो गये थे। इससे उन्होंने यदु की राज्य का अधिकारी नहीं बनाया। इतना ही नहीं, किन्तु ययाति ने शाप देकर यदु की सन्तान की चित्रयां के कुल से पतित भी कर दिया। ययाति ने कोध में आकर कहा—''जा, तेर वंश में जो लोग जन्म लेंगे वे चित्रय न कहलावेंगे"। यह सब होने पर भी यदु के वंश ने बड़ा नाम पाया। उसका वंश यादव कहलाया।

भोज, वृष्टि, ध्रन्थक ग्रादि वीरों ने इसी यादव वंश में जन्म लेकर श्रपने ध्रपने नाम की महिमा बढ़ाई। ध्रन्त में परम-पूजनीय, ध्रतुल-पराक्रमी, ध्रनन्त-ऐश्वर्यशाली श्रीकृष्टा ने इस वंश में जन्म लिया। इससे यदुवंश की मान-मर्ट्यादा, किसी भी बात में, किसी चित्रिय-कुल की मान-मर्ट्यादा से कम न रह गई।

पिता ययाति अपने छोटे पुत्र पुरु ही को सबसे अधिक प्यार करते थे। पुरु भी पिता को प्रसन्न रखने की सहा चेष्टा करते थे। जो बात पिता के सन्तेष का कारण होती थी वही करते थे। जिसमें वे पिता का हित देखते थे उसके करने में कभी आगा पीछा न करते थे। इससे पिता ने पुरु को ही अपना उत्तराधिकारी समभा। ययाति का राज-सिंहासन पुरु ही को मिला। शूरता और वीरता में पुरु के वंश की भी बहुत प्रसिद्धि हुई। इसी पुरु-वंश में राजा भरत उत्पन्न हुए। उनके कारण इस वंश का इतना नाम हुन्या कि उसका कभी लोप नहीं हो सकता। श्रागे चल कर महा बलवान राजा कुरु इसी वंश में हुए। उनके जन्म से इस वंश का गौरव श्रीर भी बढ़ा। तब से इस वंश का नाम कौरव हुन्था।

द्वापर युग के झन्त में क्रुरु-वंश के शिरोमिश महात्मा शान्तनु का जन्म हुआ। शान्तनु के पिता का नाम राजा प्रतीप था। शान्तनु के बड़ं होने पर राजा प्रतीप ने उन्हें अपने जीते ही जी, राज्य के सिंहासन पर बिठाया और अनेक प्रकार के अच्छे अच्छे उपदेश देकर, आप राज-पाट छोड़ वन में चले गये। वहाँ वानप्रस्थ होकर अपना समय ईश्वर की उपासना में बिताने लगे।

राजा शान्तनु को शिकार खेलना बहुत पसन्द था। शिकार पर उनकी बड़ी प्रीति थी। इस कारण उन्होंने गङ्गा के तट पर एक बहुत रमणीय स्थान बनवाया। वहीं जाकर कभी कभी वे रहते थे थीर शिकार के लिए वन वन पशुओं को हुँद्ते फिरते थे। एक दिन वे बहुत दूर तक वन में पूमतं रहें और अनेक पशुओं को मार कर अपने स्थान को लौटे। मार्ग में उन्होंने देखा कि गङ्गा के किनारे एक अत्यन्त रूपवती स्त्री खड़ी उनको देख रही है। उस कामिनी का सुन्दर रूप, मनोहर वेश थीर नया यौवन देख कर राजा शान्तनु को बड़ा थाअर्थ हुआ। वे उस पर मोहित हो गये। वे उससे प्रेमपूर्वक मीठी मीठी बातें करने लगे। उन्होंने पूछा:—

हे सुन्दरी ! देवता, दानव, गन्धर्व या मनुष्य में से किस जाति की तुमने अपने जन्म से अलङ्कृत किया है ? किस जाति में जन्म लेकर तुमने उसकी शोभा की बढ़ाया है ? हम तुम्हारी सुन्दरता की देख कर यहाँ तक तुम पर आसक्त हो गये हैं कि तुमसे विवाह करना चाहते हैं—तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहते हैं । कृपा करके कही, तुम्हारी क्या इन्छा है ? हमारे प्रश्न का उत्तर देकर हमारे हृदय के आवेग की—हमारे मन की उत्सुकता की—शान्त करो।

राजा के इन मधुर वचनों को सुन कर मुसकराती हुई इस स्त्री ने इस प्रकार उत्तर दिया:—

महाराज! जब श्राप मुभे इतना चाहतं हैं—जब मुभ पर श्रापका इतना श्रनुराग है— तब मैं श्रापको निराश नहीं कर सकती। यैं श्रापकी पक्षी होने को तैयार हूँ। परन्तु मुक्कसे श्रापको एक पतिज्ञा करनी होगी। भैं चाहे जो काम करूँ, चाहे वह सम्दर्श हो चाहे बुरा, आपको न तो मुक्ते मना करने का अधिकार होगा और न मेरा तिरस्कार करने का। यदि आप ऐसा न करेंगे---यदि आप इस प्रतिज्ञा का उस्रङ्गन करेंगे---ता मैं तत्काल आपको छोड़ कर चली जाऊँगी।

राजा प्रीति की फाँस में बिलकुल ही फॅस चुके थे। उन्हें उस समय उचित अनु-चित का ज्ञान न था। इससे बिना अच्छी तरह विचार किये ही उन्होंने उस सुन्दरी रमणी की बात मान ली। उन्होंने कहा, हमें यह प्रतिज्ञा मंजूर है। उस महाक्ष्पवती की को वे अपनी राजधानी को ले आये और अपनी सबसे बड़ी रानी बना कर उसे महलों में रक्खा। उसके साथ वे आनन्द से रहने लगे।

कुछ समय बीतने पर राजा की रानी के एक पुत्र हुआ। परन्तु पुत्र होतं ही रानी नं उस तत्काल जन्में हुए बच्चे की गङ्गा में फेंक कर उसे नष्ट कर दिया। पत्नी के ऐसे अनुचित व्यवहार से राजा शान्तनु की बड़ा दुःख हुआ। उन पर विश्व सा गिरा। परन्तु उसे उन्होंने चुपचाप सहन किया। पत्नी के ऊपर बहुत ही अधिक प्रीति होने के कारण उससे कुछ भी उन्होंने नहीं कहा। इसी तरह एक के बाद एक ऐसे सात पुत्र शान्तनु की रानी के हुए,। परन्तु उन सातों की, एक एक करके, पैदा होते ही वह गङ्गा में डाल आई। इस कारण राजा का कोध धीरे धीरे बढ़ता गया। परन्तु अपनी प्रतिक्का याद करके, इस अनुचित काम से पत्नी की रोकने का उन्हें साहस न हुआ। वे डरे कि रोकने से वह तत्काल ही हमें छोड़ कर चली जायगी।

परन्तु जब आठवाँ पुत्र हुआ भ्रीर उसे भी रानी गङ्गा में फेंकने चली तब राजा से न रहा गया। पुत्र-शोक से वे अत्यन्त विह्वल हो उठे। वे रानी के पीछे पीछे दौड़े भ्रीग बोले कि, ख़बरदार इस बालक को जल में न फेंकना। उन्होंने कहा:--

मैं ग्रीर नहीं सहन कर सकता। हे पुत्रघातिनी ! तुम कौन हो ? क्यों ऐसा बुरा काम करती हो ? ऐसी निदुरता करना उचित नहीं। इस बालक की मैं गङ्गा में नहीं फेंकने हूँगा।

इस पर उस रमग्री ने उत्तर दिया—हे पुत्र की इच्छा रखनेवाले राजा ! मैं आपके कहने से इस पुत्र का नाश न करूँगी। किन्तु आपने जो प्रतिज्ञा की है—आपने जो वचन दिया है—उसके अनुसार अब मैं आपके पास नहीं रह सकती। मैं आपसे इसी समय जुदा होती हूँ। जब तक मैं आपके पास रही बहुत अच्छी तरह रही—आपके सहवास से मुक्ते बहुत आनन्द मिला। आपसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इससे मैं

सब बाते आपसे साफ़ साफ़ कह देती हूँ। इस घटना से आपको दु:ल न करना चाहिए। दु:ल का कोई कारण नहीं। मैं महर्षि जहु की कन्या गङ्गा हूँ। परम-तेजम्बी बसुओं को महर्षि विशिष्ठ ने शाप दिया था कि तुम लोग जाकर मर्त्यलोक में जन्म लो। परन्तु सुभे छोड़ कर मर्त्यलोक में कोई की उन्हें अपने गर्भ में धारण करने के योग्य न थी। यह समभ कर वे आठों वसु मेरे पास आये। उन्होंने मुक्ससे प्रार्थना की कि तुम मेरी माता होने की छपा करो। पर ज्यों ही हम पैदा हों त्यों ही मर्त्यलोक में रहने के हमारे दु:ल को दूर कर देना। अर्थात् पैदा होते ही हमारा नाश करके महर्षि के शाप से हमें उद्धार करना जिसमें हमें बहुत दिनों तक मर्त्यलोक में न रहना पड़े। उनकी इस प्रार्थना को मैंने मान लिया और भारत वंश को ही उनके जन्म के योग्य समभा। इससे मानवी रूप धारण करके में आपके पास आई। इन वसुओं के पिता होने से आप अपने की छतार्थ समभों। आपको शोक न करना चाहिए। जिस यु—नामक वसु के अपराध से महर्षि विशिष्ठ ने शाप दिया था वही वसु आपका यह आठवाँ पुत्र हुआ है। यह जन्म भर आपके वंश में रह कर उसे उज्ज्वल करेगा। मैं खुद ही इसका यथोचित लालन-पालन करूँगी। आप निरिचन्त हुजिए।

इतना कह कर गङ्गादेवी उस पुत्र को लेकर अन्तर्धान हो गईं। पत्नी और पुत्र के वियोग से राजा को बड़ा दु:ख हुआ। उसे दूर करने की इच्छा से राजा शान्तनु किसी प्रकार राज-काज करने लगे। उन्होंने सोचा कि काम में लगे रहने से धीरे धीरे हमारा शोक जाता रहेगा।

शान्तनु बड़े बुद्धिमान् भ्रीर धार्मिक थे। उनके सद्गुणों से प्रसन्न होकर चारों दिशाभ्रों के राजों ने उन्हें अपना सम्राट् बनाया; उनको अपना राजराजेश्वर समभा। शान्तनु ने ऐसी अच्छी तरह प्रजा-पालन किया कि उनके राज्य में कभी किसी को किसी तरह का शोक, उर या दु:ख नहीं हुआ। इस तरह प्रजा के सुख को बढ़ाते हुए शान्तनु को शान्तिपूर्वक राज्य करते कुछ समय बीता।

एक दिन वे शिकार खेलने गयं श्रीर एक हरिखी पर तीर चलाया। तीर उसके लगा। वह तीर से विधी हुई भगी। राजा शान्तनु भी उसके पीछे दौड़े श्रीर गङ्गा के किनारे श्राकर उपिथत हुए। वहाँ उन्होंने देखा कि गङ्गा प्राय: सूखी पड़ी हैं। इससे उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। इस श्रद्भुत घटना का कारण वे दूँढ़ने लगे ते। उन्होंने देखा कि एक देवता के समान रूपवाला बालक बायों की वर्षा कर रहा है। उसी की बाणवर्षा ने

गङ्गा की घारा की रोक दिया है। बाण चलाने में उसकी चतुरता देख कर राजा की महा-आश्चर्य हुआ। यह वही बालक था जिसे गङ्गा ने राजा शान्तनु की दिया था। परन्तु राजा ने उसे उसके जन्म होने ही के समय देखा था। उसके पीछे कभी नहीं देखा था। इससे वे उसे नहीं पहचान सके। उसका नाम था देवन्नत। राजा ने ते। पुत्र को नहीं पहचाना, पर पुत्र ने पिता को पहचान लिया। उन्हें देखते ही देवन्नत ध्रन्तर्धान होकर अपनी माता के पास पहुँचा और सारा वृत्तान्त कह सुनाया। इस घटना से राजा शान्तनु को और भी अधिक आश्चर्य हुआ। विस्मय में इने हुए वे वहाँ पर चुपचाप खड़े थे कि पहले की तरह मानवी रूप धारण करके गङ्गा उनके सामने पुत्र सहित उपस्थित हुई और बोली:—

महाराज ! स्रापके पुत्र देवव्रत को मैंने बड़े यत्न से पाल-पोस कर बड़ा किया है। विसिष्ठ, शुक्राचार्य्य, बृहस्पति, परशुराम स्रादि श्रेष्ठ गुरुस्रों ने इसे वेद, वेदाङ्ग स्रीर शस्त्रास्त्र-विद्या की शिचा बहुत ही अच्छी तरह दी है। कोई बात ऐसी नहीं रह गई जो इसने न सीखी हो। अब स्राप सब गुणों से सम्पन्न स्रपने पुत्र की लीजिए।

शान्ततु ने ऐसे तेजस्त्री ग्रीर विद्वान् पुत्र की पाकर बड़े ग्रानन्द से ग्रपनी राजधानी में प्रवेश किया। उसे उन्होंने ग्रपना युवराज बनाया। राजा के इस काम से उसकी प्रजा बड़ी प्रसन्न हुई।

इसके अनन्तर एक दिन राजा शान्तनु यमुना के किनारं घृम रहे थे कि अचानक एक अद्भुत सुगन्ध आई। ऐसी सुगन्ध राजा नं इसके पहले कभी नहीं देखी थी। वे सोचने लगे कि यह मनोहर सुगन्ध कहाँ से आ रही है। खोज करने पर उन्हें मालूम हुआं कि वह देवरूप-धारिशी एक धीवर की कन्या के बदन की सुगन्ध है। इस पर राजा को बड़ा कौतूहल हुआ। आश्चर्य में आकर उन्होंने उस मल्लाह की कन्या से पूछा:—

हे सुन्दरी ! तुम कौन हो ? किसलिए तुम यहाँ माई हो ? यहाँ पर तुम क्या करती हो ?

कन्या ने उत्तर दिया:--

महाराज ! मैं एक धीवर की कन्या हूँ । मेरा नाम सत्यवती है । मैं पिता की आज्ञा से, इस घाट पर, नाव चलाया करती हूँ ।

उस कन्या के श्रद्भुत रूप श्रीर श्राश्चर्य्यकारक सुवास पर राजा शान्तनु मोहित हो गये। उसके साथ विवाह करने को उन्हें प्रवल इच्छा हुई। इससे वे उसके पिता के पास गये श्रीर श्रपने मन की बात उससे कही। धीवर बाला—हे नरनाथ! हे महाराज! कन्या हुई है तो विवाह उसका करना ही पड़ेगा। ग्राप राजा होकर भी उसके पाने की इच्छा रखते हैं, यह मेरे लिए बड़े ही ग्रानन्द की बात है। इससे ग्रधिक सन्तोष श्रीर सुख की बात मेरे लिए ग्रीर क्या हो सकती है ? परन्तु मेरे भन में एक ग्रभिलाष है; उसे पूरा करने के लिए पहले ग्रापको 'हाँ' करना होगा। इस कन्या का विवाह ग्रापके साथ होने पर इसके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा उसी को राज्य का श्रधिकारी ग्रापको बनाना होगा। ग्रापको यह प्रण करना होगा कि ग्रापके पीछे ग्रापका राज्य सखवती हो के पुत्र को मिलेगा, श्रीर किसी को नहीं।

सत्यवती पर राजा अत्यन्त आसक्त थे, इसमें कोई सन्देह नहीं। परन्तु वे अपने पुत्र देवन्नत का इतना प्यार करते थे कि धीवर की इस बात को अङ्गीकार करने में वे समर्थ न हुए। बहुत दु:खित होकर वे अपनी राजधानी हिस्तिनापुर को लौट आये। परन्तु सत्यवती उन्हें नहीं भूली। उसकी रूपराशि की चिन्ता के कारण उनके मन को अत्यन्त विकलता हुई। वे बहुत उदास रहने लगे। बड़े कष्ट से उनका समय कटने लगा।

पिता की यह दशा देख कर महात्मा देवव्रत की बड़ी चिन्ता हुई। अपन्त में उनसे न रहा गया; पिता से उन्होंने इस दु:ख का कारण पूछा। राजा शान्तनु ने सत्यवती के सम्बन्ध की कोई बात पुत्र से न बतला कर इस प्रकार कहा:—

बत्स ! तुम्हीं हमारं अकेले पुत्र हो । तुम सदा ही बीरता के कामें। में लगे रहते हो । तुम्हारा कोई अनिष्ट होने—तुम पर कोई आपदा आने—से हमारे वंश की क्या दशा होगी, यही सोच सोच कर हम सदैव दुखी रहते हैं। हमारी चिन्ता का यही कारण है ।

देवव्रत को सन्देह हुन्या कि पिता ने अपने दुःख का कारण साफ साफ मुक्तसे नहीं बतलाया। कुछ दंर तक इस बात को सोच कर वे पिता के उस मन्त्री के पास गये जो राजा के साथ सत्यवती के पिता के पास गया था। उस मन्त्री से देवव्रत ने पिता की चिन्ता का कारण पूछा। उसने देवव्रत से सत्यवती-सम्बन्धी सारी बातें साफ साफ कह दीं। उन्हें सुन कर देवव्रत ने पिता की इच्छा पूर्ण करने का दृढ़ संकल्प किया और उसी चण वे धीवर के पास पहुँचे।

धीवर ने राजकुमार देवव्रत से आने का कारण पूछा। उन्होंने सब बातें उसे कह सुनाईं। धीवर ने कुमरर की बड़े आदर से आसन पर विठलाया श्रीर उनके साथ जितने राजपुरुष श्रायं थे सबकें सामने इस प्रकार कहना आरम्भ कियाः— हे राजकुलदीपक ! श्राप शक्ष धारण करनेवालों में सबसे श्रेष्ठ श्रीर राजा शान्तनु को इकलीते पुत्र हैं। सब बातें श्राप ही को हाथ में हैं। इससे मैं श्राप्त सारी कथा कहता हूँ, सुनिए। देखिए, श्रापको साथ सम्बन्ध छोड़ने की इच्छा मैं तो क्या, स्वयं इन्द्र भी नहीं कर सकते। महर्षि पराशर ने इस कन्या को साथ विवाह करने की इच्छा बार बार मुक्त पर प्रकट की। परन्तु राजा को साथ सम्बन्ध करना ही मैंने इसके लिए श्रच्छा समक्ता। इससे मैंने महर्षि पराशर की बात नहीं मानी। परन्तु हे राजकुमार! इसके साथ विवाह करने से इसकी सन्तान को कारण श्रापको राज्य में घीर शत्रुता श्रीर विद्राह होने का डर है। जिसके श्राप सौतेले भाई होंगे—जिसके साथ श्रापका वैर-भाव होगा—उसकी क्या कभी रचा हो सकती। इस विवाह में यही एक दोष है, श्रीर कुछ नहीं। इस दशा में मैं कन्यादान कर सकता हूँ या नहीं, इसका विचार श्रापही कर देखिए।

महात्मा देवत्रत धीवर का मतलब समभ गये। उन्हें अपने सुख की अपेचा पिता ही के सुख का अधिक ध्यान था। अतएव अपने खार्थ की—अपने सुख की—उन्होंने कुछ भी परवान की। वे उसे छोड़ने के लिए तत्काल तैयार हो गये। उन्होंने कहा:—

हे धीवर-श्रेष्ठ ! डर का कोई कारण नहीं। तुम बिलकुल न डरो। हमने तुम्हारे मन की बात जान ली है। हमें तुम्हारी इच्छा पूर्ण करना सब तरह स्वीकार है। तुम्हारी कन्या के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही इस राज्य का स्वामी होगा; उसी को यह राज्य मिलेगा।

यह सुन कर धीवर बहुत प्रसन्न हुन्ना न्नीर बोला:—

हे शत्रुमर्दन ! यदि श्राप मुक्त पर कोध न करें तो मैं श्रीर भी एक बात श्रापसे कहूँ। संसार में सब लोग इस बात की जानते हैं कि श्राप सत्यवादी हैं; श्राप सदा सत्य ही बोलते हैं। जब श्रापने सत्यवती के पुत्र की राज्य देने की प्रतिज्ञा की है तब उस विषय में किसी की कुछ भी सन्देह नहीं हो सकता। किन्तु यदि श्रागे किसी समय श्रापका कोई वंशज श्रापकी प्रतिज्ञा की न माने श्रीर उसके विपरीत काम करे तो उसका क्या उपाय होगा ?

तब महात्मा देवत्रत ने पिना के सुख की सर्वोपिर समक्त, वहाँ पर जितने चित्रय इपिश्वत ये सबकी सुना कर ये वचन कहे:— हं धीवर-राज! हमारी सत्य प्रतिज्ञा सुने। हम जी सत्य व्रत करने जाते हैं उसे अत्रण करे। हम पहले ही राज्य के अधिकार से हाथ खींच चुके हैं। हमने पहले ही कह दिया है कि हम सत्यवती के पुत्र की राजा बनावेंगे। अब हम यह प्रतिज्ञा करते हैं कि हम विवाह भी न करेंगे। आज से आमरण हम ब्रह्मचर्य्य धारण करेंगे। इससे सत्यवती के पुत्र की राज्यधिकार से हटाने का कुछ भी डर न रह जायगा। उसे राज्य प्राप्त करने में काई बाधा न आ सकेगी।

देवत्रत ने अपने स्वार्थ पर इस तरह पानी डाल दिया! उन्होंने उदारता की हद कर दी। उन्होंने राज-पाट भी छोड़ दिया और जन्म भर अविवाहित रहने का प्रण भी किया। उनकी इस विकट प्रतिज्ञा की सुन कर सब लोग धन्य! धन्य! कहने लगे और स्वर्ग से देवता फूल बरसाने लगे। ऐसा भीषण प्रण करने के कारण उस समय से सब लोग देवत्रत की भीष्म कहने लगे। तभी से उनका नाम भीष्म पड़ा।

उस धीवर का अभिलाष पूर्ण हुआ। जो बात वह चाहता था वह हो गई। इससे उसे बड़ा आनन्द हुआ। शान्तनु के साथ अपनी कन्या का विवाह करना उसने प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार किया और सत्यवती को भीष्म के सिपुर्द कर दिया। भीष्म उसे शान्तनु के पास ले आये और पिता का दुःख दूर करके कुतार्थ हुए। पिता शान्तनु भीष्म से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पुत्र को यह वरदान दिया कि तुम्हें इच्छा-मृत्यु प्राप्त हो—इच्छा से ही तुम्हारी मृत्यु हो। अर्थात् यदि तुम अपने मन से न मरना चाहे। तो मृत्यु का तुम पर कुछ भी ज़ोर न चत्रं।

सत्यवती के दे। पुत्र हुए—चित्राङ्गद श्रीर विचित्रवीर्थ। इसके कुछ काल पीछं सत्यवती की छंड़ कर राजा शान्तनु परलोक सिधारे। माना सत्यवती की सलाह से भीष्म ने पहले चित्राङ्गद की राजा बनाया। परन्तु राजा होने के कुछ ही दिनों पीछे एक गन्धर्व के हाथ से चित्राङ्गद की प्रास्त छंड़िने पड़े। उस समय चित्राङ्गद के छोटे भाई विचित्रवीर्य बालक थे। उन्हों की भीष्म ने हस्तिनापुर के राज-सिंहासन पर बिठाया। भीष्म की सहायता श्रीर उपदेश सैन्विचित्रवीर्य राज-काज चलाने लगे।

जब विचित्रवीर्य बड़े हुए तब भीष्म ने उनके विवाह का विचार किया। इस समय उन्होंने सुना कि काशी के राजा की तीन कन्यायें — प्रम्बा, प्रम्बिका धौर प्रम्बालिका — स्वयंवर की रीति से विवाह करने की इच्छा रखती हैं। महात्मा भीष्म माता की धाज्ञा खेकर काशी पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि विवाह की इच्छा रखनेवाले बहुत से

राजा देश-देशान्तर से आकर इकट्टे हुए हैं। भीष्म ने सोचा कि जब इतने राजा इन कन्याओं से विवाह करना चाहते हैं तब कै।न जाने हमारा मनोरथ सफल हो या न हो। इससे, उन तीनों कन्याओं को रथ पर विठला कर सभा से उन्होंने ज़बरहस्ती हरण किया। जो राजा लोग स्वयंवर में आये थे उनसे यह बात न देखी गई। उन्होंने इससे अपना अपमान समभा। वे लड़ने पर मुस्तैद हो गये। भीष्म के साथ उन्होंने घोर युद्ध किया। किन्तु बालकपन में गङ्गा ने भीष्म को बहुत ही अच्छी युद्ध-शिचा दी थी। इससे एक भी राजा युद्ध में भीष्म को न जीत सका। सबको हार माननी पड़ी। भीष्म की युद्ध करने में चतुरता और अपनी रचा करने में कुशलता देख कर उनके शतुओं तक ने उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद दिया।

ऐसा कठिन काम करके उन तीनों कन्याग्रें। को भीम हस्तिनापुर ले आये श्रीर उनके साथ विचित्रवीर्य्य का विवाह करने की तैयारी करने लगे। यह देख कर जेठी कन्या अम्बा, लज्जा से अपना सिर नीचा किये हुए, भीष्म के पास आई और बोली:—

हे वीर ! इसके पहले ही मैंने मन ही मन शाल्वराज के साथ विवाह करने का निश्चय कर लिया है। उन्होंने भी विवाह के लिए मुक्तसे प्रार्थना की थी। यदि स्वयंवर होता तो मैं उन्हों के कण्ठ में वर-माला डालती। इसमें मेर पिता की भी धानुमति थी। इस दशा में, इस समय, दूसरे के साथ मेरा विवाह कर देना क्या धापको उचित है?

यह बात सुन कर मारं चिन्ता के भीष्म बहुत व्याक्कल हुए। अम्बा ने जो बात उनसे कही उसे उन्होंने यथार्थ माना। अन्त की मन में बहुत दुखी है। कर उन्होंने अम्बा की अाज्ञा दी कि तुम शास्त्रराज के पास चली जावो। अम्बिका और अम्बालिका के साथ विचित्रवीर्य का शास्त्र-रीति से विवाह हुआ।

इधर भ्रम्बा एक वृद्ध ब्राह्मण भ्रीर भ्रपनी धाय के साथ शाल्वराज्य के पास उपस्थित हुई भ्रीर उनसे इस प्रकार विनयपूर्वक बोली:—

मैंने पहले आप ही को मन ही मन अपना पित माना था। आपने भी इसिलए मुक्तसे प्रार्थना की थी। इसी से मैं आपके पास आकर आज उपिथत हुई हूँ। मुक्ते स्वीकार कीजिए।

परन्तु शास्त्रराज ने ग्रम्बा को दूसरे की की समका। खयंतर में भीष्म के द्वारा भपनी हार स्मरण करके उसे कोध भीर दुःख भी हुआ। इससे कुछ मुसकराते हुए शास्त्रराज न भन्या से कहा:— तुमने स्वयंवर की सभा में जिसे पित बनाना पसन्द किया उसी के पास तुम्हें जाना चाहिए। तुमसे हमारा कोई सरोकार नहीं। तुम्हार साथ हम विवाह करना नहीं चाहते।

शास्त्रराज के ऐसे कठोर वचन सुन कर अभिमान से भरी हुई अम्बा वहाँ से चल दी। किन्तु भीष्म के पास हस्तिनापुर लीट आने के लिए उसके मन ने गवाही न दी उधर अपने पिता के पास जाने की भी उसका जी न चाहा। पिता के यहाँ जाने में उसे लज्जा मालूम हुई। श्रीर कोई उपाय न देख कर अम्बा पिता की, भीष्म की, शास्त्रराज की श्रीर खयं अपने की बार बार धिकार-वाक्य कह कर, अनाथ की तरह गली गली रेती हुई घूमने लगी।

अन्त में भीष्म ही की सारं अनिष्ट और सारे दुःख का कारण समक्त कर अम्बा की उन पर बड़ा कोध आया। उनसे बदला लेने का उपाय हूँ दुने के लिए उसने ऋषियां के एक एक आश्रम में जाना आरम्भ किया।

एक दिन एक आश्रम में जितने तपस्वी थे सबसे उसने अपना हाल कहा और उनसे प्रार्थना की कि आप मुक्त वितलाइए कि मुक्ते अब क्या करना चाहिए। वह इस प्रकार तपस्तियों से अपना दु.स्व कह ही रही थी कि उसके नाना राजि हो त्रवाहन वहाँ आये। उन्होंने अम्बा की कथा बड़ं दु:स्व सं सुनी। उसे सुन कर उनके हृदय पर गहरी चीट लगी। उन्होंने सलाह दी कि तुम महर्ष जामदग्न्य की शरण चला। वे बेले:—

हे पुत्री ! महात्मा परशुराम हमारे भाई हैं। वही भीष्म के गुरु हैं। तुम उनके पास चल कर अपना परिचय दें।। फिर उनसे अपनी सारी दुःख-कहानी कहें। हमें विश्वास है कि वे तुम पर अवश्य दया करेंगे और भीष्म को उचित दण्ड देंगे।

यह कह कर राजिं होत्रवाहन ने श्रम्बा की साथ लिया और जहाँ परशुराम श्रपने शिष्यों के बीच में बैठे थे वहाँ जाकर उपस्थित हुए। श्रम्बा ने महर्षि परशुराम के चरणों पर श्रपना मस्तक रख दिया और रोती हुई बोली:—

भगवन् ! इस घेार दु:ख श्रीर शोक से श्राप मेरा उद्धार कीजिए।

महात्मा परशुराम श्रपने बन्धु की दै। हित्री श्रम्बा की इस प्रकार कहते श्रीर दुःख से इतना व्याकुल होते देख दया श्रीर स्नेह से द्रवित हो उठे। उनका हृदय पानी पानी हो गया। उन्होंने उससे प्रेमपूर्वक कहा:— हे राजनिन्दनी ! तुम अपने दुःख का कारण बतलाश्रो; हम तुम्हारा अभिलाष पूर्ण करेंगे।

ग्रम्बा ने महात्मा परश्चराम से अपनी सारी कथा कह सुनाई। तब परश्चराम बोले:—

हं पुत्री ! यदि तुम्हारी इच्छा हो तो हम शाल्यराज को तुम्हारे साथ विवाह करने की ब्राज्ञा दे सकते हैं। या, हम भीष्म के पास दूत भेज कर तुमसे चमा माँगने के लिए उन्हें लाचार कर सकते हैं। जो तुम कहो वही करने के लिए हम तैयार हैं।

इसके उत्तर में अम्बा ने कहा:-

देव ! शाल्वराज नं जब मेरा स्वीकार न करके मुक्ते लौटा दिया—मेरे साथ विवाह करने से जब उन्होंने इनकार कर दिया—तब मैं उनके यहाँ फिर नहीं जा सकती। उनसे विवाह करने की श्रव मुक्ते इच्छा नहीं। भीष्म ही मेरे सारे दुःखों के कारण हैं। इससे यदि श्राप उनका प्राणदण्ड देंतो मेरा शोक दूर हो सकता है।

परशुराम ने पहले तो बहुत कुछ इधर उधर किया। पर अन्त में उन्होंने अम्बा की इच्छा पूर्ण करने का बचन दिया। लाचार होकर उन्होंने भीष्म के साथ युद्ध करने की ठानी। इसी विचार से अम्बा को साथ लियं हुए, हिस्तनापुर के पास कुरुचेत्र में आकर वे उपस्थित हुए, श्रीर भीष्म को अपने आने की ख़बर दी। गुरु के आने की बात सुन कर भीष्म बड़े प्रसन्न हुए। जो ब्राह्मण यह ख़बर लाये थे उनको अनेक गोदान देकर उन्हें।ने सन्तुष्ट किया। इसके अनन्तर शीघ ही वे परशुराम के दर्शन करने आये और उनकी विधिपूर्वक पूजा की। भीष्म की पूजा प्रहण करके परशुरामजी बोले:—

हे भीष्म ! तुमने इस कन्या को ज़बरदस्ती हरण करके इसे बहुत क्लेश दिया है। इस कारण अब इसके साथ और कोई विवाह नहीं करना चाहता—इसे महण करने की अब कोई इच्छा नहीं करता। इससे तुम्हें उचित है कि इसे तुम अपनी पत्नी बना कर अपने घर रक्खो और इसका जो अपमान हुआ है उससे इस प्रकार इसे बचाओ।

महर्षि परशुराम को कुद्ध देख कर भीष्म ने नम्रतापूर्वक उनसे निवेदन किया:— हे ब्रह्मिपें! हमने जन्म भर ब्रह्मचर्य-व्रत रखने का प्रश्न किया है; हमने प्रतिज्ञा की है कि हम कभी विवाह न करेंगे। इससे प्रतिज्ञा तोड़ कर कैसे हम चित्रय-धर्म को नष्ट कर सकते हैं?

किन्तु जामदग्न ने भीष्म की एक भी बात न सुनी। उनकी एक भी युक्ति की

उन्होंने न माना । वे क्रांध से जल उठे । उनकी आँखें लाल हो गईं। वे बार वार कहने लगे:—

तुम जो मंरी बात न मानोगे ते। मैं तुम्हें युद्ध में जीता न छोहूँगा। तुम्हारे साथ युद्ध करके मैं तुम्हें प्राग्यदण्ड दिये विना न रहूँगा।

भीष्म ने बहुत प्रार्थना की; बार बार उनसे विनती की; हर तरह उन्हें शान्त करने की चेष्टा की। उनके चरखों पर उन्होंने श्रपना सिर तक रख दिया। बहुत गिड़गिड़ा कर वे बोले:—

भगवन् ! ध्राप तो इमारं गुरु हैं। गुरु-शिष्य का कैसा युद्ध ! फिर क्यों ध्राप मुभसे युद्ध करना चाहते हैं ?

किन्तु परशुराम ने उनकी एक बात पर भी ध्यान न दिया। उन्हें किसी तरह सन्तेष न हुआ। वे कहने लगे:—

यदि तुम मुभ्ने अपना गुरु ही मानते हो तो फिर क्यों मेरी बात टालते हा ? क्या शिष्य को भी कभी गुरु के वचन का उल्लङ्घन करना उचित है ?

परन्तु गुरु की आज्ञा संभी अपनी प्रतिज्ञा भङ्ग करने के लिए भीष्म राज़ी न हुए। उन्होंने कहा:—

हे गुरु ! यदि श्राप बिना युद्ध कियं किसी तरह मानेहींगे नहीं ते। मुभ्ते युद्ध करना ही पड़ेगा। जब श्राप खुद ही युद्ध करने के लिए गुभ्ते ललकार रहे हैं, तब यद्यपि श्राप ब्राह्मण श्रीर मेरे गुरु हैं, तथापि श्रापकं साथ युद्ध करने में मैं किसी प्रकार दें। विनहीं हो सकता।

भीष्म के इस प्रकार कहने पर उनका श्रीर परशुराय का बहुत दिनों तक कुरुचेत्र में घमासान का युद्ध हुश्रा। महाबली भीष्म शक्षाक्ष चलानं में बड़े निपुण थं। युद्ध-विद्या के जाननेवालों में जो सबसं श्रेष्ठ थे उन श्राचार्थों से उन्होंने शिचा पाई थी। उसी शिचा के प्रभाव से उन्होंने लड़ाई के मैदान में परशुराम को बार बार हार दी। परन्तु परशुराम थे बाह्मण श्रीर उनके गुरु। इससे भीष्म ने उनकी मारा नहीं। उनकी प्राण छोड़ दिये। परशुराम ने श्रपने शिष्य भीष्म की वीरता श्रीर युद्ध करने में कुशलता देख कर बहुत प्रसन्नता प्रकट की। उन्होंने भीष्म से हार मान ली श्रीर लड़ना बन्द किया।

इसके अनन्तर काशिराज की कन्या अम्या को बुला कर बहुत दीनता दिखाते हुए वे बाले:— पुत्री ! हमने तुमसे जो बात कही थी उसे पूरा करने का जहाँ तक हो सका यह किया। जितने दिव्य दिव्य अस्त्र हमारे पास थे सब हमने चलाये। जहाँ तक संभव था अपना बल, पराक्रम और युद्ध-कौशल भी हमने दिखाया। किन्तु महापरा-क्रमी भीष्म को जीतने में समर्थ न हुए। इससे अब तुम और किसी से सहायता लेकर अपने मन की कामना पूरी करो।

ध्रम्या ने कहा—हे भगवन् ! जब ध्राप ही भीष्म को नहीं जीत सके तब वे देव-ताधों के द्वारा भी नहीं जीते जा सकते । मैं खुद ही ध्रव कोई ऐसा उपाय करूँगी जिसमें भीष्म का नाश हो । ध्रीर किसी के पास जाकर सहायता माँगना मैं ज्यर्थ समकती हूँ ।

इस अवसर पर अम्बा का हृदय कोध से और भी भर आया। मारे कोध के उसके होंठ काँपने लगे। भीष्म की मारने का उपाय हुँ हु निकालने की इच्छा से वह अब तपस्या करने लगी। बहुत दिन तक बिना कुछ खाये पिये उसने तपस्या की। अनेक क्षेरा उसने सहे। उसकी घार तपस्या को देख कर भगवान शङ्कर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना रूप धारण करके अम्बा को दर्शन दिया और बोले:—

भद्रे ! जिस वर की तुम्हें इच्छा हो माँगो।

श्रम्बा ने कहा—त्रिशूलपाणि शङ्कर ! मैं श्रापसे यह वर चाहती हूँ कि मैं भीष्म के वध-साधन में समर्थ होऊँ।

महादेव ने 'तथास्तु' कहा ! वे बोले---जा ऐसा ही होगा। इतना कह कर वे धन्तर्धान हो गये।

यह वर महादेव से पाकर श्रम्बा ने एक चिता बनाई श्रीर उसी में जल मरी। दूसरे जन्म में वह राजा द्रुपद की कन्या शिखण्डिनी हुई श्रीर एक दानव के वरदान के प्रभाव से खी से पुरुष होकर भीष्म की मृत्यु का कारण हुई।

इधर विचित्रवीर्थ्य परम सुन्दरी अम्बिका और अम्बालिका के साथ सुर्ख से दिन विवाने लगे। इस तरह सात आठ वर्ष बिना किसी विन्न-बाधा के बीत गये। इसके अनन्तर उन्हें राजयत्तमा, अर्थात् ज्ञयी, का राग हुआ। उसने युवावस्था ही में उनकी जान लेली। माता सत्यवती पुत्र के शोक से बहुत व्याकुल हुई। उसके सबसे अधिक दुःख का कारण यह हुआ। कि उसके किसी पुत्र के सन्तान न थी। देानों निःसन्तान ही परलोक गये। रहे भीष्म, से। उनकी प्रतिज्ञा जन्म भर अविवाहित रहने की थी। बिना सन्तान के राज्य की रज्ञा कैसे हो सकती थी ? यह से।च कर सब लोग बढ़े असमंजस में पढ़े।

श्रन्त में एक दिन भीष्म को बहुत ही व्याकुल श्रीर चिन्ता में डूबे हुए देख कर सत्यवती ने उन्हें बुला कर इस प्रकार कहना श्रारम्भ किया:—

पुत्र ! तुमसे एक वात मैंने आज तक छिपा रक्खी थीं । उसे मैं आज कहती हूँ, सुनो । तुम्हारं पिता को साथ मेरा विवाह होने के पहले में यमुना में पिता को नाव चलाया करती थीं । मेरे पिता बड़े धर्मवान थें । उन्होंने आज्ञा दी थीं कि मैं बिना उतराई लिये हीं मुसाफ़िरों को पार उतारा करूँ । एक दिन मैंने महिप पराशर को इसी तरह पार उतारा । वे मुक्त पर बहुत प्रसन्न हुए और मुक्ते एक पुत्र दिया । उस समय मेरे बदन सं मछली की दुर्गन्धि आती थीं । उसे दूर करके उसके बदले यह अत्यन्त मनोहर सुगन्धि उन्हों की दी हुई हैं । महिप का दिया हुआ वह पुत्र यमुना के द्वीप (टापू) में मुक्तसे पैदा हुआ । इस कारण उसका एक नाम द्वैपायन भी पड़ गया । तुम्हारं इसी महा-वृद्धिमान और महा-पंडिन भाई ने चारां वेदों के अलग अलग विभाग कियें । इससे उसका दृगरा नाम बदव्यास हुआ । मुक्तसे बिदा होते समय उसने कहा था—हे माता ! यदि कभी तुम्हों कोई संकट पड़े तो तुम मेरा स्मरण करना । इससे इस ममय जो यह विपद् हम पर पड़ी है उससे उद्धार होने के लिए हमें उसका स्मरण करना चाहिए।

माता से एसं गुणवान भाई की बात सुन कर भीष्म बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने माता सं प्रार्थना की कि शीब्रही वेदव्याम का स्मरण करके उनसे सहायता माँगिए। सत्यवती नं द्वैपायन का स्मरण किया। स्मरण करते ही वे उसी चण माता के सामने आकर उपस्थित हुए। माता की विपद् की सारी कथा उन्होंने ध्यान से सुनी श्रीर परलोक गये हुए विचित्रवीर्थ्य की देनों कियां का पुत्र दंने के लिए तैयार हुए। द्वैपायन का रूप भयानक श्रीर कुछ काला था। उनका डील डौल बहुत ही डरावना था। इससं उन्होंने कहा कि यदि हमारी भाभी हमार रूप-रंग की परवा न करके प्रसन्नतापूर्वक हमारी संवा कर सकेंगी ता शिब्रही उनके पुत्र होगा।

पुत्र की बात सुन कर सत्यवती की बहुत धीरज आया। वह प्रसन्न हो गई। पहले वह जेठी बहु अम्बिका के पास गई। उससे उसने सारा हाल कह सुनाया और देवर वेदव्यास की अच्छी तरह सेवा करने के लिए उपदेश दिया। अम्बिका ने मन में समभा कि मेरे देवर का रूप भी भीष्म और दूसर राजपुरुषों की तरह मनोहर होगा। इससे वह मन ही मन आनिद्दत होकर वेदव्यास की सेवा करने की तैयारी में लगी। किन्तु जब वह वेदव्यास के पास गई तब उसने देखा कि उनका रङ्ग बेतरह काला है, तपस्था करने से शरीर पत्थर की तरह कठार हो गया है, मुँह पर कुरियाँ पड़ी हुई हैं, बड़ी

बड़ी जटायें लटक रही हैं। इससे वह घबरा गई। मारे डर के उसने अपनी आंखें मूँद लीं। इस कारण व्यासदेव कुछ अप्रसन्न हुए। माता सेप्रतिज्ञा करने और अभिवका की संवा से सन्तुष्ट होने से यद्यपि व्यासदेव ने अभिवका की पुत्र दिया, तथापि उन्होंने यह भी कह दिया कि इसके जा पुत्र होगा वह अन्धा होगा। समय आने पर अभिवका के एक अन्धा पुत्र हुआ। उसका नाम धृतराष्ट्र पड़ा।

इसके अनन्तर सत्यवती ने छाटी बहू अम्बालिका की अच्छी तरह समभा युभाकर व्यासदेव की सेवा के लिए उनके पास भेजा। परन्तु देवर की विकट मूर्ति देख कर अम्बालिका भी डर गई। कुछ देर के लिए उसका मुँह पीला पड़ गया। इससे अम्बालिका को भी अच्छी तरह मन में प्रसन्न होकर व्यासजी ने पुत्र न दिया। उन्होंने कहा, इसे जो पुत्र होगा वह पाण्डु-वर्श होगा; उसका रंग फीका फीका, कुछ पीलापन लियं हुए होगा। यथासमय अम्बालिका के यह पुत्र हुआ। उसके रंग के अनुसार उसका नाम पाण्डु पड़ा।

दों में सं एक भी पुत्र सर्वाङ्गसुन्दर हुन्या न देख सद्यवती को सन्तोष न हुन्या। उसने फिर जंठी बहू को दंवर के पास जाकर पुत्र की भिन्ना माँगने के लिए बहुत कुछ कहा। पर दंवर के पास फिर जाने को अधिवका का जी किसी तरह न चाहा। उसने एक दासी को अपने कपड़ं और गहने पहना कर खूब सजाया और उसी को देवर के पास भेज दिया। दासी ने व्यासदेव की बहुत ही अच्छी तरह सेवा की। उससे वे अद्यन्त प्रसन्न हुए और विदुर नाम का एक सुन्दर और सब अङ्गों से पूर्ण पुत्र दिया। उन्होंने यह भी कहा कि यह पुत्र बड़ा बुद्धिमान और धार्मिक होगा।

धृतराष्ट्र, पाण्डु और विदुर का सगं भाई की तरह एक ही साथ लालन-पालन होने लगा। वे सब एक ही साथ राजभवन में रहने लगे।

## पाग्रडवों श्रौर धृतराष्ट्र के पुत्रों की जन्म-कथा

कुरु के वंश में धृतराष्ट्र, पाण्डु श्रीर विदुर इन तीनों राजकुमारों के जन्म लेने पर उनके राज्य में कुरु-जाङ्गल, कुरव श्रीर कुरु जेत्र ये जो कई एक सूबे थे उनमें सुल, ऐश्वर्य श्रीर धन-धान्य श्रादि की बहुत ही बढ़ती हुई। समय पर पानी बरसने के कारण श्रत्र ख़ब होने लगा। नगर व्यापारियों श्रीर कारीगरों से भर गये। बनिज-व्यापार बहुत चमक उठा। प्रजा में धर्म्म की श्रिधक बृद्धि हुई। सब लोग श्रपना श्रपना कर्म्म पहले से अधिक श्रच्छी तरह करने लगे। परस्पर प्रीति बहुत बढ़ गई। प्रजा के दिन आनन्द-पूर्वक बीतने लगे। सब लोग स्वच्छन्दता से रहने लगे।

महात्मा भीष्म तीनों राजकुमारों को पुत्र की तरह पालने-पोसने लगे। क्रम क्रम से उन्होंने उन तीनों के जातकर्म्म प्रादि सब संस्कार किये। युवा होने पर धनुर्वेद प्रार्थात बाण चलाना, तलवार चलाना, गदायुद्ध करना, कसरत करना, राजशिक्ता, राजनीति, इतिहास, पुराण, वेद, वेदाङ्ग प्रादि सब शास्त्रों और विद्याओं में वे प्रवीण हो गये। धनुर्विद्या में पाण्डु बड़े नामी हुए। बल में घृतराष्ट्र का नंबर ऊँचा रहा। राजनीति धौर धर्म्म की बातों में विदुर की बराबरी करनेवाला त्रिभुवन में भी कोई न रह गया। जो कुरुवंश नष्ट होने की था उसमें ऐसे ऐसे योग्य कुमार उत्पन्न होने से फिर उसकी ध्याशालता लहलहाने लगी। यह देख कर सबकी परमानन्द हुआ।

धृतराष्ट्र ग्रन्धे ये ग्रीर विदुर दासी के पुत्र थे। इससे तीनों कुमारों के बड़े होने पर पाण्डु ही को राजसिंहासन मिला। इसके ग्रनन्तर एक बार भीष्म ने विदुर से कहा:—

वत्स ! हमारा इतना बड़ा यह वंश नाश की प्राप्त होने ही पर था; पर महर्षि वेद-व्यास की कृपा से बच गया । अब जिसमें फिर कभी वैसी दुर्गति न हो, श्रीर जिसमें हमारे वंश की दिन दिन उन्नति हो, इसिलए कुलीन श्रीर सुपात्र घर की याग्य कन्याओं के साथ तुम्हारा सबका विवाह कर देना हम अपना सबसे बड़ा कर्तव्य समक्ते हैं। इस विषय में तुम्हारी क्या सलाह है ?

विदुर ने कहा, धाप हमारे पिता के तुल्य हैं। हम आपको अपना गुरु मानते हैं। जो कुछ करना उचित हो, आप ही खुद विचार करके कीजिए। हमसे सलाह लेने की क्या ज़रूरत है ?

यह सुन कर भीष्म सत्पात्र कन्याओं की दूँढ़ने के यह में लगे। उन्होंने ब्राह्मणों के मुँह से सुना कि गान्धार देश के राजा सुबल के एक कन्या है। उसका नाम गान्धारी है। वह महा सुन्दरी है; नवयौवन प्राप्त हुए उसे कुछ ही दिन हुए हैं; वह बड़ी सुलच्चणा है। उन्होंने इसी कन्या के साथ धृतराष्ट्र का विवाह करना विचारा और राजा सुबल के पास अपना दूत भेजा।

धृतराष्ट्र धन्धे थे। इस कारण गान्धारराज सुबल ने पहले ते। कुछ आगा पीछा किया। परन्तु अन्त में प्रसिद्ध कुरुकुल से सम्बन्ध करने और सदाचरणशील दामाद पाने के लालच से धृतराष्ट्र की ध्रपनी कन्या गान्धारी देना स्वीकार कर लिया। गान्धारी ने जब सुना कि मेरा विवाह एक धन्धे राजकुमार के साथ होनेवाला है तब उसने मन ही मन यह प्रश किया कि मैं कभी अपने पित से अधिक अच्छी दशा में न रहूँगी। उसी च्या से उस सती ने अपनी दोनों आँखों पर पट्टी बाँध ली। अर्थात् वह भी धृतराष्ट्र ही की तरह अन्धी बन गई। इस पट्टी को उसने फिर कभी नहीं खोला। मरने तक वह वैसी ही बँधी रही।

गान्धार देश के राजा के पुत्र का नाम शकुनि था। पिता की आज्ञा से वह अपनी बहन को लेकर कीरवों के यहाँ हस्तिनापुर आया। वहाँ भीष्म की आज्ञा से उसने गान्धारी का हाथ विधि-पूर्वक धृतराष्ट्र के हाथ में दिया। गान्धारी का विवाह धृतराष्ट्र से हो गया। सुशीला गान्धारी अपनी अच्छी चाल-ढाल और अच्छे व्यवहार से कीरवों को प्रतिदिन अधिक अधिक प्रसन्न और सन्तुष्ट करने लगी। वह अपने गुरुजनों की सेवा में कुछ भी कसर न करती थी। वह सबसे प्रीतिभाव रखती थी। कभी किसी से द्वेष उसने नहीं किया; कभी किसी को उसने अप्रसन्न या असन्तुष्ट नहीं किया।

उसके कुछ समय पीछे शूर नामक यदुवंशी राज़ा की कन्या पृथा का स्वयंवर होने को हुआ। पृथा भी बहुत सुन्दरी श्रीर सुशीला थी। यह समाचार भी भीष्म को मिला।

राजा शूरसेन के एक मित्र थे। उनका नाम भेाजराजकुन्ति था। वे शूरसेन की बुधा (पिता की बहन) के पुत्र थे। उनके कोई सन्तान न थी। इससे शूरसेन ने प्रतिज्ञा की थी कि हम अपनी पहली सन्तान तुम्हें हेंगे। इस प्रतिज्ञा के अनुसार शूरसेन ने अपनी जेठी कन्या पृथा को कुन्तिभोज के घर भेज दिया। वहाँ वह चन्द्रमा की किरण के समान दिन दिन बढ़ने लगी। कुन्तिभोज के यहाँ उसका पालन होने के कारण उसका नाम कुन्ती पड़ गया।

एक बार महा तेजस्वी दुर्वासा ऋषि भोजराज के यहाँ आये। पाहुँनचार करने में कुन्ती बड़ी प्रवीखा थी। उसने सेवा, ग्रुश्रूषा और भक्तिभाव से दुर्वासा ऋषि को बहुत प्रसन्न किया। इससे महर्षि दुर्वामा बड़े सन्तुष्ट हुए। उन्होंने कुन्ती को एक महामन्त्र दिया और बोले:—

पुत्री ! मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हुआ। जो मन्त्र मैंने तुन्हें दिया है यह उसी का फल है। इस मन्त्र का उचारण करके जिस समय जिस देवता का तुम स्मरण करोगी उसी समय वह तुम्हारे पास आकर उपस्थित होगा और तुन्हें एक पुत्र देगा।

कुन्ती उस समय निरी बालिका थी। उसने इस मन्त्र की खेल समका। महामुनि दुर्वासा उसके यहाँ से गये ही थे कि चपलता के कारण वह उस मन्त्र की परीचा करने कुगी। सूर्य के नाम से उसने वह मन्त्र पढ़ना शुक्त किया। मन्त्र के बल से, चारों

दिशाश्रों की भ्रपनं प्रकाश सं उज्ज्वल करते हुए सूर्य-नारायण उसी चण कुन्ती के सामने ग्राकर खड़े हो गयं। ऐसी भ्राश्चर्यकारक घटना देख कर कुन्ती कुछ देर तक चुपचाप सशंक खड़ी रही। सूर्यदेवता को देख कर वह चिकत हा गई। पीछे उसके ध्यान में श्राया कि मैंने व्यर्थ ही सूर्यदेव की बुलाया। उससे उसे बड़ी लज्जा हुई। तब हाथ जीड़ कर उसने इस प्रकार विनती की:—

हे भुवनदीपक देव ! मैंने बड़ी भूल की। मैंने बड़ा लड़कपन किया। एक ब्राह्मण के दिय हुए मन्त्र की परीचा करने के लिए मैंने आपको व्यर्थ कष्ट पहुँचाया। मुक्ससे बड़ा अपराध हुआ। मुक्त अपराधिनी की आप चमा कीजिए।

बालिका कुन्ती की यह विनती सुन कर सूर्यदेव ने मधुर वचनों में उसे धीरज दिया। वे बोलं:—

सुन्दरी ! डरने की बात नहीं ! तुमने कोई अपराध नहीं किया । महर्षि दुर्वासा के दियं हुए जिस मन्त्र का तुमने उच्चारण किया है उसके प्रभाव से तुम्हारे एक बहुत ही रूपवान पुत्र होगा ।

पुत्र होने की बात सुन कर कुमारिका कुन्ती की बड़ा दुःख हुआ। उसे कुण्ठित भीर दुखी देख सूर्य्यदंव, उसे धीरज देने के लिए, फिर उससे इस प्रकार बोले:—

हे भीर ! हे अकारण डरनेवाली ! हमारं दियं हुए पुत्र के होने से तुम्हें कोई डर महीं । तुम्हें इससे कुछ भी सङ्कांच न करना चाहिए । सङ्कांच की कीन बात है ? हम जानते हैं कि तुम अभी कन्या हो — कुमारी हो — तुम्हारा विवाह नहीं हुआ। पर, हमारा दिया हुआ पुत्र पानं से तुम्हारं कुँवारंपन की कुछ भी हानि न पहुँचेगी । हम तुम पर प्रसन्न होकर यह वर देते हैं कि तुम्हारा यह पुत्र दिव्य कुण्डल और अभेश कत्वच धारण करके जन्म लेगा । उसके बदन पर एक ऐसा कवच, ज़िरहबख़तर, या कांट होगा जिसे कोई न तोड़ सकेगा — जिसे कीई हथियार न काट सकेगा ।

यह कह कर भगवान सूर्य आकाश में चढ़ गये और कुन्ती वहीं उन्हें देखती खड़ी रह गई।

कुछ समय पीछे कुन्ती के कवच और कुण्डल धारण कियं हुए एक पुत्र हुआ। कुन्ती संचिन लगी, मैं इस पुत्र को लेकर क्या कहें ? कहाँ रक्खूँ ? किस तरह इसका पालन कहें । परन्तु वह कुछ भी निरचय न कर सकी। ध्रन्त में, बहुत सोच विचार करके उसने उस तत्काल जन्मे हुए बालक का नहीं में डाल दिया।

कुरुराज का रथ हाँकनेवाले, सारिष, ग्रिधिरथ उस समय उस नदी के किनारं थे।

उन्होंने उस तेजस्वी बालक को नदी में बहते देखा। उसे देख उन्हें बड़ी दया आई। उन्होंने उसे नदी से निकाल लिया और अपनी स्त्री राधा को दिया। उसका नाम उन्होंने वसुसेन रक्खा। उसका पालन-पोषण वे अपने ही पुत्र की तरह करने लगे।

इस घटना के कुछ ही समय पीछे कुन्ती विवाह-याग्य हुई। उसे यौवनावस्था प्राप्त हुई। उसकी सुन्दरता अब पहले की भी अपेचा बढ़ गई। यह समाचार चारों तरफ़ फैल गया। देश-देशान्तर के राजा उसके साथ विवाह करने की इच्छा प्रकट करने लगे। सबने अपने अपने दूत प्रार्थनापत्र ले ले कर कुन्तिभाज के पास भेजे। कुन्ती एक, पर उसे पाने की इच्छा रखनेवाले राजे अनेक। किसे उसको देना चाहिए, यह सीच कर कुन्तिभाज बड़े असमंजस में पड़े। अन्त में उन्होंने खयंवर करना ही उचित समभा। उन्होंने कहा, स्वयंवर में जिसे कुन्ती पसन्द कर लेगी उसी के साथ उसका विवाह कर देंगे। यह सीच कर उन्होंने सब राजों को, स्वयंवर में आने के लिए, निमन्त्रण भंजा।

स्वयंवर कं दिन हज़ारां राजे उत्तमात्तम वस्त्र और अलङ्कार धारण करके कुन्ती के पानं की इच्छा से आये। महाराज पाण्डु भी भीष्म की आज्ञा से आकर उपस्थित हुए। विवाह के समय कन्या का जैसा वेश होना चाहिए वैसे वेश में, धीर धीर पैर उठाती हुई, लज़ा, उत्साह और भय के कारण सङ्कोच करती हुई, हाथ में फूलों की माला लिये हुएं, स्वयंवर की सभा में कुन्ती आई। आकर उसने सारे राजों को चिकत होकर देखा। देखते ही उसकी दृष्टि भरत-वंशावतंस महाबलवान पाण्डु पर पड़ी। महाराज पाण्डु अपने सूर्य्य-सदृश तेज से सारे राजों के तेज को मिलन कर रहे थे। उनके सामने और राजों का तेज फ़ीका पड़ गया था। उन्हें देख कर कुन्ती मीहित हो गई। उसने किसी और की तरफ़ फिर कर न देखा। लज्जा के मारे सिर भुका कर उसने अपने हाथ के वर-माल को महाराज पाण्डु के गले में डाल दिया। जब और राजों ने देखा कि कुन्ती ने पाण्डु की माला पहना दी, तब वे चुपचाप उठ कर अपने अपले घर चल दिये। उन्होंने इस काम में कुछ भी विन्न-बाधा डालने का साहस नहीं किया।

शुभ लग्न में पाण्डु के साथ पृथा का विवाह हुआ। कुन्तिभोज ने बहुत सी धन-सम्पत्ति देकर वर-कन्या की उनके नगर भेज दिया। ब्राह्मणों के आशीर्वाद सुनते सुनते नव-विवाहित पाण्डु और कुन्ती ने नगर में प्रवेश किया और सुख से रहने लगे। इसके धनन्तर भीष्म ने मद्रदेश के राजा शल्य की एक धनुपम रूपवती बहन की बात सुनी। मद्रराज के वंश को ध्रपने वंश के याग्य समक्त कर उन्होंने उस वंश से सम्बन्ध करना चाहा। उन्होंने विचार किया कि पाण्डु का एक धीर विवाह करना चाहिए। इसी मतलब सं बड़े ठाट बाट से उन्होंने मद्रदेश की तरफ़ यात्रा की। जब मद्र-राज को यह ख़बर मिली तब वे बहुत ही प्रसन्न हुए। बड़े ध्रादरपूर्वक ध्रागे ध्राकर वे भीष्म से मिले धीर प्रीतिपूर्वक बाते करते करते उन्हें ध्रपने नगर में ले ध्राये। भीष्म ने भी महाराज से बड़ी शिष्टता दिखाई। हाथी, घोड़े, रथ, वक्, ध्रामृष्ण, हीरा, मोती ध्रादि देकर उन्होंने मद्रराज को प्रसन्न किया; धीर उनकी बहन माद्री को लेकर हिस्तनापुर लौट ध्राये। यथासमय पाण्डु से उसका विधिपूर्वक विवाह हुआ।

इसके कुछ समय पीछे राजा दंवक की परम सुन्दरी कन्या पारशवी की लाकर भीष्म ने विदुर के साथ उसका विवाह किया।

इस प्रकार एक एक करके तीनें। भतीजें। का श्रच्छी तरह विवाह करके वंशलोप होने की शङ्का की भीष्म ने दूर कर दिया। तब वे सब प्रकार निश्चिन्त हो गये।

श्रपने मनोहर महल के श्रन्त:पुर में देनों रानियों के साथ कुछ समय तक महा-राज पापडु सुखपूर्वक रहं। फिर भीष्म की श्राज्ञा से वे दिग्विजय के लिए निकले। जेठे भाई धृतराष्ट्र श्रीर बड़ं-बूढ़ों को प्रणाम करके श्रीर दूसरे लोगों से यथे।चिद्क बिदा माँग कर, नगर की नारियों के मङ्गलाचरण श्रीर ब्राह्मणों के श्राशीर्वचन सुनते हुए, उन्होंने यात्रा की। हाथी, घोड़ं, रथ श्रीर बहुत सी पैदल फीज साथ ली।

महावीर पाण्डु ने पहले उन राजों की युद्ध में हराया जिन्होंने उनके राज्य के कितने ही भाग ज़बरदस्ती ले लिये थे। उन सब भागों की उनसे छीन छीन कर पाण्डु ने फिर अपने राज्य में मिलाया। इसके अनन्तर चारें दिशाओं के बड़े बड़े बलवान राजों को हरा कर उनके साथ मित्रता स्थापित की और उनसे कर भी लिया। ध्र्यात् उन राजों से मालगुज़ारी भी ली और उनको अपना मित्र भी बनाया। इस प्रकार मगध, मिथिला, काशी आदि अनेक देशों के राजों को अपने अधीन करके, और अनुल धन-रत्न ले कर, महाराज पाण्डु ने अपने राज्य का विस्तार और यश देानों खूब बढ़ाये। उन्होंने बड़ा नाम पैदा किया और दूर दूर तक के देशों को अपने राज्य में शामिल कर लिया। राजा भरत और कुरु की कीर्ति जो कुछ मिलन हो गई थी उसे, इस तरह, उन्होंने फिर से उज्ज्वल किया।

जिन राजों की युद्ध में इराया था उनकी अपने चारों तरफ़ लिये, श्रीर उनकी

मुँह से 'धन्यं 'धन्यं शब्द सुनते, प्रसन्नित्त महाराज पाण्डु हिस्तिनापुर को लीट आये। सारे काम निर्वित्र करके विजयी पाण्डु अपनी राजधानी को लीट रहे हैं, यह सुन कर भीष्म को बड़ा आनन्द हुआ। वे आगे बढ़ कर पाण्डु से मिलने आये। पाण्डु ने भीष्म के पैर छुए। नगरनिवासियों और प्रजा से शिष्टतापूर्वक बातें कीं। सबसे कुशलसमाचार पूछे। भीष्म पाण्डु से प्रेमपूर्वक लिपट कर मिले। उस समय भीष्म को इतना आनन्द हुआ कि उनकी आँखों से आँसू निकल आये। शंख, दुन्दुभि इत्यादि बाजे बजने लगे। नगरनिवासियों के आनन्द की सीमा न रही। नगर में प्रवेश करके उस सारे धनरत्न को, जिसे पाण्डु ने दिग्वजय में पाया था, गुरुजनों को देकर उन्होंने अपने को छतार्थ माना।

कुछ समय तक राजधानी में रह कर पाण्डु ने नाना प्रकार के सुखभोग किये। उसके धनन्तर शिकार के बहाने उन्हें बाहर जाकर घूमने फिरने की इच्छा हुई। इस निमित्त हिमालय पर्वत के दिचया में जो बहुत ही रमग्रीय तराई है वहाँ वे गये। वहाँ पर कभी वे ध्रपनी देानों रानियों की साथ लेकर पर्वत के ऊपर सैर करते थे, कभी विशाल शाल वृचों के बन में शिकार का सुख लूटते थे। पाण्डु की भीष्म बहुत ही चाहते थे। वे हमेशा उन्हें सुखी रखने की चेष्टा किया करते थे। जिसमें पाण्डु, की किसी तरह का कष्ट न ही, इसलिए खाने पीने ग्रादि की सब चीज़ें वे नियमपूर्वक पाण्डु की पास पहुँचाते थे। इसमें कभी अन्तर न पड़ने पाता था। वनवासी लीग भी पाण्डु का तेज ग्रीर ऐश्वर्य देख कर ग्रीर यह जान कर कि ये कुरु-देश के महाराज हैं, सब तरह उनकी सेवा करते थे।

एक बार शिकार खेलते खेलते पाण्डु ने एक विकट वन में प्रवेश किया। वहाँ उन्होंने विहार करते हुए एक मृग भीर एक मृगी की देखा। इस पर उनसे न रहा गया। उन्होंने उस जोड़े पर तीर चलाया भीर मृग की मार कर पृथ्वी पर गिरा दिया।

मृगों का यह जोड़ा बनावटी था। एक ऋषिकुमार मृग बन कर अपनी की सहित वन में कीड़ा कर रहा था। महाराज पाण्डु का तेज़ बाग्र लगते ही वह पीड़ा से व्याकुल हो गया। इतने ज़ोर से उसे बाग्र लगा कि उसका प्राग्र निकलने लगा। मरने की पीड़ा से वह चिक्काने लगा। तब महाराज पाण्डु ने जाना कि मृग के धे। खे मैंने ब्राग्र ख-कुमार का घात किया। यह जान कर वे बहुत व्याकुल हुए और वेतरह डरे। तुरन्त ही वे उस मुनि-कुमार के पास दौड़े आये और व्याकुल वचनों से अपना अपराध समा कराने के लिए विनती करने लगे। उनके कातर वचन सुन कर ऋषि-कुमार ने कहा:—

महाराज ! आपने मुक्ते पहचाना नहीं ! आपने नहीं जाना कि मैं ब्राह्मण हूँ। यदि आप जानते तो कभी मुक्त पर बाग्य न चलाते । इससे आपको मैं देख नहीं देता। परन्तु आपने एक ऐसे कुल में जन्म लिया है जो सब तरह निष्कलङ्क और उज्ज्वल है। फिर कैसे आपको विहार करते हुए मुनों के जे। एं पर बाग्य चलाने की इच्छा हुई ? ऐसे अवसर पर भी क्या कोई समक्तदार आदमी किसी जीव के जे। हे को मारने का यब करता है ?

राजा ने बहुत लिजत होकर कहा:--

हे ऋषिपुत्र ! शिकार करते समय मृग को देखते ही उस पर बाग्य चलाने का मुफ्ते ध्रभ्यास हो गया है। मृग देख कर बाग्य चलायं विना मुफ्तसं रहा ही नहीं जाता। इसी से मैंने ध्रच्छी तरह विचार कियं बिना ही आप पर बाग्य छोड़ दिया। शिकार का नियम ही ऐसा है। फिर क्यों आप मुफ्ते अपराधी समफते हैं ?

ऋषिकुमार ने कहा—राजन ! आप धर्मिज्ञ होकर भी क्यों इस तरह तर्क करते हैं। धपनं बचाव के लिए इस तरह की बातें करना आपको शोभा नहीं देता। ख़ैर, कुछ भी हो, आपनं सृग जान कर ही सुक्ते मारा है। इससे ब्रह्महत्या, धर्यात् ब्राह्मण मारने का पाप, आप पर नहीं लग सकता। पर, खी के साथ सुख से विहार करनेवाले सृग पर बाण छोड़ कर आपने बड़ी निठुरता का काम किया है। इससे इस निठुरता का फल धापको ज़कर ही भोगना पड़ेगा। हे निर्दय ! आपकी भी सृत्यु रानी के साथ कीड़ा करते समय में ही होगी।

यह शाप देकर उस ऋषिकुमार ने शरीर छोड़ दिया। उसका प्राणपत्ती शरीर से उड़ गया।

इससे पाण्डु को महा दु:ख हुआ। दु:ख और खेद से वे विद्वल हो उठे। अपनी दोनों रानियों से जाकर उन्होंने सारा हाल कहा। उनके मन में भारी वैराग्य हो आया। उसी के वेग में उन्होंने कहा:—

हाय ! सदा सुरूपोग में लिप्त रहने ही के कारण मेरे मन में वैसा विकार पैदा हुआ। इसी से ऐसा निन्दा काम करके मैंने शाप पाया। आज से मैं कठोर तपस्या करके अपने दिन विताऊँगा।

यह कह कर उन्होंने अपनी दोनों रानियों से बिदा माँगी। उत्तर में रानियों ने कहा:— महाराज ! हम भी आपके साथ तपस्या करेंगी। हम भी अपनी सब इन्द्रियों के विकारों की रोक कर बुचों की छाल के कपड़े पहनेंगी और फल-मूल खाकर आप ही के साथ पवित्रतापूर्वक सुख से रहेंगी। संसार में जितने दिन रहना है, इसी तरह रह कर एकही साथ परलोक जायँगी । यदि आप हमें छोड़ जायँगे तो किसी तरह हम जीती न रहेंगी ।

इसके श्रनन्तर महाराज पाण्डु श्रपने बहुमूल्य कपड़े-लत्ते श्रीर दोनों रानियों के भी कपड़े श्रीर गहने श्रादि बाह्मखों को देकर बोले:—

त्राप लांग हस्तिनापुर लौट जाकर हमारी माता आर्थ्या सत्यवती, राजा धृतराष्ट्र श्रीर पिता कं तुल्य महात्मा भीष्म सं कहिए कि आज से हम विरागी हो गये। अब हम हस्तिनापुर न लौटेंगं।

राजा के एंसे करुणापूर्ण वचन सुन कर नौकर-चाकर लोग हाहाकार करने लगे। बड़ं हु: ख सं वे महाराज पाण्डु से बिदा हुए श्रीर हिस्तिनापुर जाकर धृतराष्ट्र से सारा हाल कह सुनाया। श्रपने प्यारे भाई की ऐसी दु:ख-कथा सुन कर धृतराष्ट्र विकल हो छठे। बहुत दिनों तक उनका चित्त व्याकुल रहा। बड़ी कठिनता से वे श्रपने को सँभा- सने में समर्थ हुए।

पाण्डु नं अपनी इन्द्रियों को वश में रख कर बहुत दिनों तक घोर तपस्या की। उनकं नारं पाप छूट गयं। धीरे धीरे वे एक बहुत बड़े ब्रह्मर्थि के तुल्य हो गये।

एक बार शतश्रङ्ग नाम के पर्वत पर रहनेवाले मुनि लोग भगवान ब्रह्मा के दर्शन की इच्छा सं ब्रह्मलांक जाने की तैयारी करने लगे। इसी समय पाण्डु उन मुनियों के पास आयं और उनके साथ चलने की उन्होंने भी इच्छा प्रकट की। मुनियों ने उनकी अपने साथ चलने के यंग्य न समका। पर न ले जाने का ठीक कारण उन्होंने पाण्डु से इसलिए न बतलाया कि उससे पाण्डु को दु:क होगा। यह सोच कर उन्होंने राह की कठिनाइयों और तकलीफ़ों का वर्णन करके पाण्डु से कहा कि आप हमारे साथ न चिलए। हमारे साथ चलने से आपको बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। परन्तु पाण्डु ने असल बात समक्त ली। वे जान गये कि हमारे कोई सन्तान नहीं हैं; और नि:सन्तान आइमी सशरिर खर्गलोक नहीं जा सकता। इसी से मुनि लोग हमें अपने साथ ब्रह्मलोक की नहीं जी जाना चाहते।

बहुत उदास होकर वे अपनी दोनों रानियों के पास आयं धौर सन्तान न होने के दुःख से दुखी होकर शोक करने लगे। स्वामी के दुःख और विलाप से कुन्ती के हृदय पर बड़ी चोट लगी। वह उन्हें एकान्त में ले गई और दुर्वीसा ऋषि के बतलाये हुए मंत्र की सारी कथा कह कर बेाली:—

हे नाथ ! त्राह्मण के मुँह से निकले हुए वचन कभी भूठ नहीं होते । इस समय

इस मंत्र की सहायता लेना चाहिए। आप आज्ञा दीजिए, किस देवता की बुला कर मैं सन्तान के लिए प्रार्थना करूँ।

राजिष पाण्डु कुन्ती की बात सुन कर बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने कहा:--

प्रियं ! देवताश्चों में धर्म्मराज ही सबसे अधिक पृज्य हैं । धर्म्मराज का दिया हुआ पुत्र ज़रूर ही धर्मात्मा होगा । इससे देवताश्चों में श्रेष्ठ धर्म्मराज ही का आदरपूर्वक स्मरण करो !

स्वामी की भ्राज्ञा के भ्रानुसार कुन्ती ने धर्म्मराज ही का स्मरण करके मंत्र का उचा-रण किया। धर्म्मराज ने कुन्ती की एक पुत्र दिया। उसका नाम हुन्न्या युधिष्ठिर।

इस पुत्र को पाकर कुछ दिनों तक पापडु सुखपूर्वक रहे। एक दिन उन्होंने कुन्ती से कहा:—

प्रिये ! स्तियों के कुल में बल का ही श्रधिक प्रयोजन होता है। जे बलवान होता है उसी की प्रशंसा भी होती है। इससे महर्षि दुर्वासा के मन्त्र से वायु को बुला कर उनसे एक महाबलवान पुत्र प्राप्त करे।

कुन्ती ने स्वामी की ध्राज्ञा से वैसा ही किया। भगवान वायु के प्रसाद से कुन्ती के एक महाबली पुत्र हुआ। उसका नाम रक्खा गया भीमसेन।

इस तरह ये दो गुणवान पुत्र पाकर पापडु की पुत्रकामना और भी बढ़ गई। वे सोचने लगे कि किसी देवता के द्वारा सब बाता में श्रेष्ट जा एक पुत्र मिले ते। बहुत ही अच्छा हो। देवताओं के राजा इन्द्र का उन्हें स्मरण हुआ। इससे इन्द्र को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने कुन्ती से कहा कि पहले तुम इन्द्र का पूजन और व्रत करो। उन्होंने खुद भी, इसी मतलब से, इन्द्र की तपस्या आरम्भ की। एक वर्ष में इन्द्र देव प्रसन्न हुए। तब कुन्ती ने दुर्वासा के दिये हुए मन्त्र का उच्चारण करके इन्द्र से एक पुत्र पाने की इच्छा जताई। इन्द्र की कुपा से पापडु के महा-प्रतापी, सब गुणों से सम्पन्न, एक पुत्र हुआ। उसका नाम रक्खा गया अर्जुन।

इन्द्र के दिये हुए इस पुत्र का दर्शन करने के लिए अनेक देवता और गन्धर्व आये। और भी कितने ही शुभ लच्या दिखाई दिये। इन कारणों से कुन्ती को बहुत आनन्द हुआ। परन्तु पाण्डु की तृप्ति इससे भी न हुई। उनके मन में आया कि और भी ऐसे ही पुत्र प्राप्त हों ते। अच्छा। कुछ समय पीछे वे एक दिन फिर कुन्ती के पास गये और उससे कहा कि तुम और भी पुत्र पाने का यह करो। परन्तु बार बार देवताओं को कष्ट देना कुन्ती ने मुनासिबन समभा। इससे वह फिर उस मन्त्र का उबारण करने पर राज़ी न हुई।

इसी समय एक दिन माद्री ने पाण्डु से एकान्त में कहा:-

महाराज ! मैं रानी होकर भी बड़ी ही हीन-दशा में हूँ। परन्तु इससे मुभे कोई दुःख नहीं। तुम्हारे श्रीर भाइयों के स्नियों के सन्तान हैं, इससे भी मुभे खेद नहीं। मैं उनसे ईच्या नहीं करती। परन्तु मैं श्रीर कुन्ती श्रापके लिए बराबर होकर भी कुन्ती के तीन पुत्र हैं, परन्तु मुभे श्रव तक एक भी पुत्र का मुँह देखने का सौभाग्य नहीं हुश्रा। यह मेरे लिए बड़ं दुख की बात हैं। कुन्ती मेरी सीत है; इससे मेरा जी नहीं चाहता कि मैं उससे पुत्र के लिए याचना कहाँ। श्राप यदि कृगा करके दुर्वासा मुनि के दिये हुए मन्त्र द्वारा मेरे लिए पुत्र प्राप्त करने की श्राहा कुन्ती को दें ता मैं श्रपने की कुताई मानूँ।

यह सुन कर पाण्डु ने कहा:-

प्रियं ! तुन्हारे पुत्र का मुँह देखने की मुक्ते भी बहुत दिनों से लालसा है। इस विषय में कुन्ती से कहने की भी कई बार मैंने इच्छा की। परन्तु तुम इस बात की मानोगी या नहीं, इसी सीच विचार में मैं अब तक कुछ नहीं कर सका। आज मुक्ते तुन्हारे जी का हाल मालूम हुआ। तुन्हारे इस दुःख की दूर करने का अब मैं बहुत जल्द यह कहाँगा।

यह कह कर राजा कुन्ती के पास गयं श्रीर बोले:-

है पृथा ! देखें।, इन्द्रासन प्राप्त करके भी इन्द्र की कामनायें पूरी नहीं हुईं। अपनी कीर्ति की और भी बढ़ाने की इच्छा से उसे यज्ञ भी करना पड़ा। मुक्ते प्रसन्न रखने और वंश की रचा करने के लिए तुमने बहुत कुछ किया है। तथापि एक बात और करने के लिए तुमसे में कहना चाहता हूँ। तुम माद्री पर दया करके उसे भी एक पुत्र दिलाओं जिसमें तुम्हारी छपा से वह भी पुत्रवती हो। इससे माद्री की भी इच्छा पूर्ण होगी, मुक्ते भी सुख होगा, और तुम्हारा भी नाम होगा।

कुन्ती ने इस बात को मान लिया श्रीर मन्त्र का उचारण करके माद्री से कहा:— तुम जिस देवता का चाहो स्मरण करो। ऐसा करने से तुम्हें ज़रूर पुत्र मिलेगा। माद्री ने कुछ देर तक सोच कर दोनों श्रीरवनीकुमारों का स्मरण किया। इन देव-ताश्रों की छूपा से माद्री के एक ही साथ परम रूपवान दे। पुत्र हुए। उनमें से एक का नाम हुआ नकुल, दूसरे का सहदेव।

इसके कुछ दिन पीछे माद्री की तरफ़ से फिर भी पाण्डु ने कुन्ती से प्रार्थना की। कुन्ती बोली:—

महाराजः! माद्री बड़ी धूर्त है। उसने दे। देवताओं के जोड़े की बुलाकर एक-दम ही दे। पुत्र प्राप्त कर लिये। मुभ्ने पहले नहीं मालूम था कि यह बात हो सकती है। यदि मैं जानती तो मैं भी वैंसा ही करती। इस बात के न जानने से मेरी बड़ी हानि हुई है। माद्री के लिए मैं अब फिर मन्त्र उच्चारण नहीं कर सकती। इस विषय में आप मुक्तसे फिर कभी कुछ न कहें।

लाचार, पाण्डु को यही पाँच पुत्र प्राप्त करके सन्तुष्ट होना पड़ा। दंवताश्चों के दियं हुए ये पाँचों सुन्दर ग्रीर सुलचण पुत्र मुनियां ग्रीर उनकी कियों की वड़ं प्यारं हुए। भाश्रम में जितने मुनि ग्रीर उनकी जितनी कियाँ श्री सब उन्हें बहुत चाहती श्री।

इधर हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र, पाण्डु से जुदा होने के कारण, राज्य का काम-काज बड़ं दु:ख से चलातं थे।

पाण्डु को वन चले जाने के कुछ समय पीछे महर्षि वेदव्यास एक बार भूख-प्यास से व्याकुल होकर राजा धृतराष्ट्र के यहाँ आयं। गान्धारी ने उनकी बड़ी संवा-ग्रुश्रृषा की। इससं व्यासदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने गान्धारी से कहा, जो वर तुम चाहा माँगी। यह सुन कर गान्धारी को बड़ा ध्रानन्द हुआ। उसने कहा:—

हे महर्षि ! यदि श्राप मुभ्र पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि मेरे पित के समान गुजवान मेरे सी पुत्र हों।

व्यासदेव ने कहा—"तथास्तु"—तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। यह कह कर वे चले गये। यथासमय गान्धारी को गर्भ रहा पर गर्भ रहने के बाद दे। वर्ष बीत गये; गान्धारी को सन्तान न हुई। गर्भ पेट का पेट ही में रहा। इसी बीच में पाण्डु के जेठे पुत्र युधि-छिर के जन्म लेने का समाचार हस्तिनापुर में पहुँचा। कुन्ती के पुत्र का जन्म पहले होने के कारण वही जेठा हुआ। श्रीर जेठे ही पुत्र को राज्य मिलता है; वही राज्य का अधिकारी होता है। यह सोच कर गान्धारी को अति दु:ख हुआ। कोध में आकर उसने अपने पेट पर ज़ोर से एक धूँसा मारा। फल यह हुआ कि समय पूरा होने के पहले ही उसका गर्भ गिर पड़ा। उस समय गर्भजात सन्तान के सब अङ्ग न बन पाये थे। गर्भ मांस का एक पिण्ड मात्र था।

गान्धारी ने समका, मूर्खतावश मैंने सन्तान का नाश किया। इससे उसे बड़ा शोक हुआ। पर लाचारी थी। अन्त में उसने उस गर्भ को फेंकने की तैयारी की। इसी समय ज्यासदेव आकर वहां उपस्थित हुए। गान्धारी ने उनसे इस घटना की छिपाना उचित न समका। उसने साफ साफ कह दिया कि कुन्ती से ईच्छा करने ही के कारण मेरे हाथ से ऐसा अनुचित काम हो गया। सब बातें ज्यासदेव से ठीक ठीक कह कर दु:ख के मारे वह फूट फूट कर रीने लगी। रीते रीते उसने कहा:—

हे देव ! अप्रापही ने मुक्ते वर दिया था कि मेरे सौ पुत्र होंगे । अतएव आप ही अव मेरी सन्तान की रचा कीजिए। गान्धारी का विकाप सुन कर व्यासदेव ने उसे धीरज दिया और वेलि:—

पुत्री ! तुम शोक न करे। । समय पूरा होने के पहले ही उत्पन्न हुई तुम्हारी यह सन्तान नष्ट न होगी । जो कुछ मेरे मुँह से निकल गया है वह मिष्ट्या नहीं हो सकता। मांग के इसी पिण्ड से तुम्हारे एक सी पुत्र होंगे।

यह कह कर व्यासदेव ने भ्राज्ञा दी कि घी से भरे हुए सौ घड़े लायं जायें। फिर उस मांस-पिण्ड पर जल छिड़क कर उसके उन्होंने सौ दुकड़े किये भीर एक एक दुकड़े की एक एक घड़े में डाल दिया। सब घड़ों में एक एक दुकड़ा डाल देने पर मालूम हुम्मा कि भूल से उस मांस-पिण्ड के सौ नहीं, एक सौ एक दुकड़े हो गयं थे। इससे एक दुकड़ा बच रहा। उसे देख कर गान्धारी के मन में एक कन्या प्राप्त करने की इच्छा हुई। यह बात मालूम होनं पर व्यासदेव ने एक भीर घड़ा मॅगवाया भीर उसमें उम दुकड़े की डाल कर बेलि:—

इन घड़ों को किसी अच्छी जगह रख दो। दो वर्ष बाद इन्हें खोलना। इनसे तुम्हें सो पुत्र और एक कन्या होगी।

इसकं अनन्तर जिस समय पाण्डु के दूसरं पुत्र भीमसेन का जन्म हुन्धा उसी समय पहले घड़ं से धृतराष्ट्र के जंठे पुत्र दुर्याधन उत्पन्न हुए। इस पुत्र के जन्म-समय में अनेक प्रकार के अशकुन हुए। उन अमङ्गल चिह्नों की दंख कर राजमन्त्री स्मीर राजपुरुष बहुत घबरा गये। उन्हें बड़ा डर लगा। चिन्ता से वे व्याकुल हो उठे।

बुद्धिमान् विदुर ने कहाः-

महाराज ! इन अमङ्गल-सूचक चिह्नों से जान पड़ता है कि इस पुत्र के द्वारा राज्य की बड़ी हानि पहुँचेगी । इससे आपकी चाहिए कि आप इसका त्याग करके सब लोगों की रचा करें।

किन्तु पुत्र को स्नेह को कारणाधृतराष्ट्र ने वैसान किया। पुत्र किसे प्यारा नहीं होता?

दुर्योधन के जन्म के पीछे दुःशासन, विकर्ण भ्रादि सी पुत्र भ्रीर दुःशला नाम की एक कन्या हुई धृतराष्ट्र के एक भ्रीर स्त्री थी। उससे भी एक पुत्र हुआ। उसका नाम पड़ा युयुत्सु।

उधर बहुत दिन बीत जाने पर पाण्डु को उस ऋपिकुमार का शाप भूल गया। अपनी

दोनों स्त्रियों भ्रीर देवताभ्रों के बालकों के सदृश रूप-गुणवाले पाँचों पुत्रों सिहत वे हिमालय पर्वत पर सुख भ्रीर शान्ति से भ्रानन्दपूर्वक रहने लगे।

एक बार वसन्त-ऋतु की बहार में माद्री को साथ लेकर वन में सैर करने के लिए पाण्डु बाहर निकले। उस समय ग्राम, चम्पा, कचनार, टेसू श्रादि के वृच फूलों से लंदे हुए बहुत ही भले मालूम होते थे। जगह जगह सरावरां में फूले हुए श्रनेक प्रकार के कमल श्रीर कुमुद अपनी सुगन्ध दूर दूर तक फैला रहें थे। सारा वन बहुत ही शोभा-यमान हो रहा था। वन के फल, फूल, लता, पत्र श्रादि की ऐसी श्रद्भुत सुन्दरता देखने श्रीर प्यारी पत्नी माद्री के सङ्ग का सुख लूटने सं पाण्डु को परमानन्द हुआ। माद्री के साथ इस तरह बड़े प्रेम से विहार करते ही करते उस ऋषिकुमार के शाप से पाण्डु की श्रचानक मृत्यु हो गई।

पित की यह गित देख माद्री पर वक्त सा गिरा। पित के प्राण्यहीन शरीर से लिपट कर वह ज़ोर ज़ार रानं भीर विलाप करने लगी। उसका राना सुन कर उसके दोनों पुत्र, कुन्ती भीर कुन्ती के भी पुत्र बहुत जल्द दें। इते हुए माद्री के पास भ्राये। कुन्ती को देख कर माद्री ने बड़ं दु:ख से कहा:—

हे भार्यें ! बच्चों की दूर छोड़ कर तुम श्रकेली यहाँ मेरे पास आश्री।

कुन्ती ने जाकर देखा, पित का शरीर बिना प्राणों का पड़ा है। उसने अपने सिर पर हाथ दे मारा। छाती पीटने लगी। बहुत देर तक माद्री के साथ विलाप करती रही। दु:ख का वेग कुछ कम होने पर कुन्ती ने माद्री से कहा:—

बहन ! जो कुछ होनहार था हो गया। मैं अपने राजर्षि पति की जेठी स्त्री हूँ। इससे मैं ही इनके साथ परलोक जाने का अधिकार रखती हूँ। तुम उठा। मेरे पीछे सन्तान का पालन बड़ी सावधानता से करना।

इसके उत्तर में माद्री बोली:-

श्रार्थे ! मेरे ही सङ्ग में खामी ने प्राण छोड़े हैं। इससे मैं ही इनके साथ जाऊँगी। इसके सिवा सन्तान का लालन-पालन श्राप जैसा अच्छा कर सकेंगी मुक्तसे न होगा। इस कारण, श्राप मुक्ते ही पति के साथ जाने की श्राज्ञा हैं।

इतना कह कर माद्री फिर पित के मृतक शारीर से लिपट गई। धीर प्राधा छोड़ दिये।

राजिष पाण्डु श्रीर उनकी पत्नी माद्री ने इस प्रकार एक ही साथ परलोक की राह स्ती। तब उस वन में जितने वनवासी ऋषि श्रीर मुनि थे सबने यह सीचा कि जब तक पाण्डु इस वन में रहे हमार ही आश्रम में रहे। इससे उनकी की, पुत्र और मृतक देह की हस्तिनापुर ले जाना हमारा काम है। यह सीच कर उन्होंने पाण्डु के शरीर धीर पाँचों पाण्डवों की साथ लेकर हस्तिनापुर की यात्रा की। पुत्रों की जी-जान से प्यार करनेवाली विधवा कुन्ती ने उनका मुँह देख देख कर किसी तरह अपने मन की धीरज दिया; धीर बहुत दिनों के पीछे अपने कुटुम्बी जनों की देखने की लालसा से, पुत्रों की साथ लिये हुए, सबके आगो आगे चली।

यथासमय इन लोगों कं आनं की ख़बर हस्तिनापुर पहुँची। तब भीष्म आदि बड़े बूढ़े कौरव, सत्यवती आदि मातायें, दुर्याधन आदि बालक तथा नगरनिवासी और प्रजा-जन व्याकुल-चित्त आगं होकर ऋषियां से मिलने आयं। भीष्म ने ऋषियां कं पैर धोये, उन्हें जल पिलाया, और प्रेमपूर्वक उनकी पूजा की। कुछ शान्त होने पर ऋषियों ने पाण्डु के वनवास, पुत्रों के जन्म और पाण्डु की मृत्यु आदि की कथा कम कम से भीष्म को सुनाई। सब बातें कह कर उन्होंने पाण्डु के मृतक शरीर और पाँचों पुत्रों को भीष्म के सिपुर्द किया, और अपने आश्रम को लौट गये।

धृतराष्ट्र की आज्ञा से विदुर ने पाण्डु श्रीर माद्री के सत्कार की शास्त्र रीति से व्यवस्था की । एक पवित्र स्थान में उनके अग्नि-संस्कार का प्रवन्ध हुआ।

जितने ज्ञाति, बान्धव और मन्त्रो लोग थे सब इकट्ठे हुए। पाण्डु और माद्री के शरीरों को उन्होंने फूलों से अच्छी तरह सजाया। फिर एक उत्तम रथी पर बहुमूल्य वस्त्र बिछा कर उन्हें उसके ऊपर रक्खा। उसे वे बड़ी भाव भक्ति से अपने कन्धों पर रख कर दाह कर्म की जगह ले चले। किसी ने सफ़ेद चर्म धारण किया, किसी ने हाथ में चमर लिया, किसी ने सफ़ेद फूलों की माला ली। सफ़ेद बख धारण कियं यज्ञ करनेवाले बाह्मण अपि में आहुति देते हुए आगं आगे चलं। अनिगत प्रजा जन उनके पीछे हुए। गङ्गा के किनारे, जहाँ चिता लगाना निश्चित हुआ था, वहाँ पहुँचने पर रथी रक्खी गई। मृत-देह को सफ़ेद बख पहनाया गया। कालागुरु, केसर, कस्तूरी और चन्दन आदि सुगन्धित चीज़ों का लेप लगाया गया। प्रेतकार्य्य हो चुकने पर घी से भीगे हुए पाण्डु और माद्री के शरीर चन्दन की चिता पर एक ही साथ दाह किये गये।

ध्यपने पुत्र धौर बहू को चिता में जलते देख पुत्र-शोक से विकल होकर पाण्डु की माता धम्बालिका पृथ्वी पर लोटने लगी। वह बहुत राई, बहुत सिर धुना, बहुत विलाप किया। उसे विलाप करते देख कुन्ती भी अधीर हो उठी। वह भी राने लगी। उन दोनों को इस तरह रोते देख खीर लोग भी रोने लगे। कोई भी आँसुआँ को गिरने से न रोक सका। तिलाश्विलि देने के बाद पिता के शोक से दुः स्वी पापडवों की सब लेग समभाने और धीरज देने लगे। चारां तरफ़ दुः ख, शोक और उदासीनता छा गई। सब लोग शोकसागर में डूब गये।

दस दिन बीत जाने पर भीष्म श्रीर धृतराष्ट्र श्रादि ने इकट्ठे होकर दशाह-सम्बन्धिनी किया की श्रीर सृतक दूर होने पर पाण्डवों की साथ लंकर हस्तिनापुर लौट श्रायं।

पाण्डु का श्राद्ध हो चुकने पर सत्यवती ने रिनवास में जाकर ऋपनी पुत्र-वधू से इस प्रकार कहा:—

हे अभिवका, पुत्र छैपायन से मैंने सुना है कि तुम्हारे जंठे पोते के जन्म-समय में अमेक प्रकार के अशकुन होने पर भी जब उसका परित्याग नहीं किया गया तब हमारा वंश बहुत जल्द विपद में पड़े बिना न रहेगा। इस दशा में क्या हम फिर भी सुख से संसार में रह सकेगी ? चली पुत्र के शांक से दुखी अम्बालिका की लेकर हम सब किसी वन में जा रहें।

श्रम्बिका ने इस वात को मान लिया। सत्यवती अपनी देशनों बहुश्रों की साथ लेकर वन की चली गई। वहाँ कठिन तपस्या करते करते शरीर छूटने पर उन्हें मन माने लोक की प्राप्ति हुई।

## ३-पागडवों श्रोर धृतराष्ट्र के पुत्रों का बालपन

युधिष्ठिर स्रादि पाँचों पाण्डव पिता के घर में नाना प्रकार के राज-सुखें। का भोग करते हुए दिन दिन बढ़ने लगं।

दुर्योधन श्रादि सौ भाइयां के साथ वे सदा बड़ं कौतुक से खेलते कूदते थे। जितने खेल-कूद होते थे सबमें पाण्डयों ही का तेज अधिक देख पड़ता था। हार-जीत के खेल में बहुत करके पाण्डव ही जीतते थे। कसरत में, या ऐसे खेलों में जिनमें बल दरकार होता है, भीमसेन सबसे अधिक प्रवीण थे। दुर्योधन और उसके भाइयों को उनसे सदा ही हार खानी पड़ती थी। भीमसेन बात की बात में उन्हें हरा देते थे।

भोमसेन इतने बली थे कि जो काम करना वे खेल समभते थे वही दुर्योधन म्यादि कौरवें को बहुत कष्ट का कारण होता था। भोमसेन उनका नाक में दम कर दिया करते थे। कभी दुर्योधन म्यादि कौरवें में से दे। भाइयां को एक दूसरे के साथ रगड़ कर **उन्हें** पीस डालते थे। कभी बाल पकड कर एक भटके से उन्हें ज़मीन पर मुँह के बल गिरा देते थे। कभी जल-विहार करते समय उन्हें अधाह जल में डुबो देते थे। यदि वे पेड़ पर चढ़ जाते थे ता पेड़ पर लात मार कर उसकी एक एक डाल को वे इतना ज़ोर से हिला देते थे कि धृतराष्ट्र के पुत्र धडाम धडाम नीचे गिर जाते थे। इसी तरह भाँति भाँति से भीमसेन उन लोगों की तंग करते थे।

इससे भीमसेन उनके शत्र हो गये। भीमसेन को इतना बली देख कर दुर्योधन की सबसे ऋधिक बुरालगा। भीमसेन काबल, पराक्रम ऋौर साहस देख कर उसे बड़ी ईर्ब्या हुई। उसने मन में सोचा कि बल ता हम लोगों में इतना है ही नहीं जो भीमसेन से हम बदला ले सकें । बल से उन्हें हराना या मारना संभव नहीं। इससे छल श्रीर युक्ति से काम लेना चःहिए। किसी कौशल से कपट करके भीमसेन का नाश करना चाहिए। उनका नाश होने पर बाकी बचे हुए पाण्डवों की पकड़ कर बाँध रखना या श्रीर किसी तरह ठिकाने लगाना कुछ भी कठिन काम न होगा। जो कुछ हो, पाण्डवों को वर्तमान अवस्था में रखना अच्छा नहीं। वे हमारे लिए कंटक हो रहे हैं। उनके रहते हम लोगों को राज्य का सुख-भोग नहीं मिल सकता। इस वरह मन में विचार कर दुर्याधन सदा भीमसेन की मारने की घात में रहने लगा।

सीचते सीचते एक बार भीमसेन की मारने की उसे एक युक्ति सूभी। गङ्गा के किनारे उसने सैकडों डेरे लगवा दिये भ्रीर एक बहत ही रमणीक खेल-कूद की जगह बनवाई। वहाँ खाने-पीने की सब सामग्री इकट्टी की। सब तरह भ्राराम से रहने का प्रबन्ध किया। इस प्रकार तैयारी करके भाइयां के पास जाकर दुर्योधन बोला:—

चलो हम सब लोग गङ्गा के किनारे जल-विहार करने चलें। वहाँ उपवन की शोभा देखने ही लायक है।

युधिष्ठिर सीधे-सादे त्रादमी थे। उनके मन में कपट ती था ही नहीं। इससे भाइयों-सहित गङ्गा तट पर जाने के लिए वे तत्काल राज़ी हो गये। कोई रथ पर सवार हुआ, कोई हाथी पर, कोई घोड़े पर। जल्द सब लोग गङ्गा के किनारे जा पहुँचे । वहाँ उन्होंने देखा कि कपड़ों का एक शहर का शहर बसा हुआ है । कपड़े ही को बड़े बड़े मकान, कपड़े ही की ग्रटारियाँ, कपड़े ही को फाटक। जगह जगह फ़ौवारे चल रहे हैं, बाज़ार लगा हुआ है, उत्तम उत्तम फूल-बाग धने हुए हैं। यह सब ठाठ देख कर पाण्डवों को बड़ा ग्रानन्द हुग्रा । वे प्रसन्नतापूर्वक घूम घूम कर वहाँ की शोभा देखने लगे।

बड़ं ही मनोहर फुलों, लताओं और सरे ावरों से शोभित उपवन की कुछ देर तक सेर करके युधिष्ठिर श्रादि श्रपने डेरों में श्राये और भोजन करने लगे। कौरव श्रीर पाण्डव मिल कर साथ ही भाजन करने बैठे। अनेक प्रकार के पट्रस व्यञ्जन बनाये गयं थे। उनका स्वाद ले लेकर वे लोग आपस में एक दूसरे से उनकी प्रशंसा करने लगे। जिसे जो चीज़ अच्छी लगती वह दूसरे को दे देता। इसी तरह करते करते दुष्ट दुर्योधन ने विष मिली हुई मिठाई भीमसेन की दी। भीम की दुर्योधन पर किसी तरह का संदंह तो था ही नहीं; उन्होंने वह मिठाई खा ली। यह देख दुर्योधन मन ही मन हैंसा। उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने समक्ता कि मेरा मतलब सिद्ध हो गया। भोजन हो चुकने पर कौरवों और पाण्डवों ने एकत्र होकर बड़े आनन्द से जल-विहार किया।

जल में कीड़ा करते करते सन्ध्या हो गई। तब सब लोगां ने जल से निकल कर स्रापने अपने कपड़ श्रीर श्राभृषण पहने, श्रीर श्राराम करने की ठानी। पर विष के प्रभाव से भीमसेन बेहोश हाकर वहीं गङ्गा के किनार पड़े रह गये। उनका शरीर काठ की तरह हो गया; हाथ-पैर हिलाने तक की शक्ति उनमें न रह गई। इस बात की सिर्फ दुर्योधन ने देखा, श्रीर किसी ने नहीं। जब से जल-विहार श्रारम्भ हुआ था तभी से दुर्योधन की दृष्टि भीमसेन पर थी। जब उसने देखा कि भीमसेन होश में नहीं, तब चुपचाप उनके पास जाकर लताश्री से खूब मज़बूती के साथ उन्हें बाँधा श्रीर गङ्गा में डुबो दिया। यह पाय-कर्म्म करके प्रसन्नचित्त अपने डेरे को वह लौट श्राया।

भीमसेन की दुर्याधन ने जब गङ्गा में डाला तब उन्हें बिलकुल चेत न था। उसी दशा में गङ्गा के भीतर ही भीतर वे नागलोक में जा पहुँचे। वहाँ के महा-विषधर नागों की इन्हें देख बड़ा क्रीध आया। उन्होंने कहा यह मनुष्य यहाँ कैसे आया ? वे अपने पैने दाँतों से भीमसेन की बार बार काटने लगे। फल यह हुआ कि सपीं का विष भीमसेन के शरीर में जाने से मिठाई के साथ खाया हुआ विष नष्ट हो गया। विष दूर हो जाने से भीमसेन की चेत हुआ। जिन लताओं से उनका शरीर बँधा था उन्हें भीमसेन ने एक ही भटके में तोड़-ताड़ डाला और लगे वहाँ के नागों का संहार करने। यह देख नाग लोग बे-तरह डरे। मारे डर के भाग कर नागों के राजा वासुकि के पास वे गये। वासुकि से उन्होंने कहा:—

हेराजन ! मनुष्यों के लोक से एक महा-बलवान कुमार अचानक हमार राज्य में आया है। लतापाश से बँधा हुआ और अचेत देख कर उसे हम लोग काटने लगे। काटने से वह होश में आगया और बन्धन को तोड कर हम सबका संहार करने पर

उद्यत हो गया। भ्रापको इस बात का पता लगना चाहिए कि मनुष्य-लोक से यह कै।न वीर हमारं लोक में ग्राया है।

नागों के राजी वासुकि सपीं को साथ लेकर भीमसेन के पास आयं। उन्होंने भोमसेन की पहचान लिया। कुन्ती के पिता कुन्तिभोज नागराज वासुकि के दै।हित्र ( लड़की के पुत्र ) थे। भीमसेन उन्हीं कुन्तिभाज के दै।हित्र निकले; क्योंकि वे कुन्ती-पुत्र थे। भीमसेन को देख कर वासुकि बहुत प्रसन्न हुए। उनका बड़ा ग्रादर-सत्कार किया। देर तक उनके साथ प्रीतिपूर्वक बातें करते रहे। फिर भीमसेन के शरीर से विष का सारा असर दूर करने के लिए उन्होंने अमृतपूर्ण वर्तन से भीमसेन की एक दवा पिलाई । इससे भीमसेन का सारा दु:ख होश दूर होगया । तब नागां ने उन्हें एक दिन्य सेज पर सुलाया। उस पर भीमसेन की गहरी नींद आगई।

इधर भीम को छोड़ कर ग्रीर राजकुमार ग्रनेक प्रकार की कीड़ायें ग्रीर विहार करके हाथी, घोड़ ग्रीर रथ ग्रादि पर सवार होकर राजधानी की लौट ग्राये। सबने मन में समभा कि भीमसेन पहले ही घर आ गये हैंगि। उनके न आने का ठीक कारण त्रकोले दुर्योधन ही का मालूम था। इससे सब भाइयों के साथ बड़ी ही हैंसी खुशी सं उसने पुर में प्रवेश किया।

युधिष्ठिर जल्दी जल्दी माता कुन्ती के पास आये और उनके पैर ऋकर भीम कं श्राने की बात पूछी। माता ने उत्तर दिया, भीम नहीं श्राये। युधिष्ठिर से कुन्ती ने जब सुना कि भीमसेन का हाल किसी की मालूम नहीं-वे जब से गंगा के किनारे सीते हुए देखे गये थे तब से उनका पता नहीं मिला-तब कुन्ती के मन में सन्देह हुआ। वह डर गई। उसने युधिष्ठिर से कहा:-

हाय, भीमसेन कहाँ गया ! वह तुमसे भ्रागे नहीं भ्राया । हे पुत्र ! तीन भाइयो को लेकर तुरन्त जाव श्रीर उसे ढुँढ़ो।

युधिष्ठिर के चले जाने पर विदुर को बुला कर कुन्ती ने कहा:—

हे देवर ! आज सब लड़के उपवन में सैर करने गये थे; सब तो लौट आये, पर भीम नहीं लौटे। मैं बहुत दिन से देख रही हूँ कि कुचाली दुर्योधन भीम से मन ही मन अप्रसन्न है। वह उससे बहुत द्वेष रखता है। वह भीम का अनिष्ट चेता करता है। दुर्योधन महा-कुटिल भीर कर है। वह सब कुछ कर सकता है। भले बुरे का विचार करने की उससे श्राशा नहीं। उसकी तरफ़ से मेरे मन में बड़ा सन्देह है। इससे मेरा भन्तः करण इस समय भ्रत्यन्त न्याकुल हे। रहा है।

बुद्धिमान् विदुर ने कहा:—

हे कल्याणी ! अपने मन का सन्देह तुम किसी से भूल कर भी न कहना । आप इतना डरती क्यों हैं ? आपके सभी पुत्र दीर्घायु होंगे—वे बहुत समिय तक बने रहेंगे। भीमसेन निश्चय ही लौट आवेंगे। उन्हें देख कर आप शीव्र ही आनन्दित होंगी।

किन्तु कुन्ती की किसी तरह सन्तेष न हुआ। भीमसेन की चारी तरफ़ ढूँढ़ कर जब युधिष्ठिर विफल-मनोरथ घर लीट आयं तब कुन्ती की और भी दु:ख हुआ। भीम के शोक में वह जीती ही मरी मी हो गई।

उधर द्याठ दिन हो जाने पर भीमसेन की नींद खुली। तब वे उठ कर नागराज वासुिक के पास गये। वासुिक ने भीमसेन से कहाः—

हे महाबाहु ! तुमनं जो अमृतोषम दवा पी है उससे तुम्हारे दस हज़ार हाथी का बल होगा ! इस समय जो मैं दिव्य जल तुम्हें देता हूँ उससे स्नान करके अपने घर लौट जाव । तुम्हारं बिना तुम्हारी माता और भाई अत्यन्त दुखी हो रहे हैं।

वासुिक की आज्ञा के अनुसार भीमसेन नं दिव्य जल से स्नान किया। फिर सफ़ेंद्र फूलों की माला पहनी। वस्त्र भी सफ़ेंद्र ही धारण कियं। स्नान करने से उनके शरीर की सारी अकावट दृर हो गई। इसके अनन्तर नाग लोगों ने उनकी यथेष्ट पूजा की। उनकी पृजा प्रहण करके भीमसेन ने वहाँ से हिस्तनापुर के लिए प्रस्थान किया। बहुत जल्द वे हिस्तनापुर पहुँच गयं और माता के पास जाकर बड़े प्रेम से उनकी प्रणाम किया। गुरुजनों के भी उन्होंने पैर छुए। पुत्रवत्सला कुन्ती और भाई उनसे लिपट कर मिले। सबको परमानन्द हुआ।

कुन्ती ने कहा—भगवान् की हम पर बड़ी छुपा है जो तुम फिर भी हमें देखने की मिले। यह कह कर वह प्रेम के अर्थासुगिरानं लगी।

युधिष्ठिर बहुत समभदार थे। भीमसेन से सब कचा हाल सुन कर वे बोले:—

भाई! तुम्हें हम सावधान करते हैं। यह बात किसी से कदापि न कहना। मन की मन ही में रखना। ग्राज से हम लोगों को परस्पर एक दूसरे की रचा के लिए बहुत सँभल कर चलना होगा।

इस समय से दुर्याधन श्रीर उसके साथी संघाती अपनेक प्रकार के जाल फ़रेब करके श्रीर भाँति भाँति की मिथ्या बातें बना कर राजा धृतराष्ट्र का मन पाण्डवों की सरफ़ से फेरने की चेष्टा करने लगे। किस तरह पाण्डवों का अपनिष्ट हो, इसी बात के सोचने में वे दिन-रात रहने लगे। पाण्डवों से उन लोगों की यह दुष्टता छिपी न थी। किन्तु महात्मा विदुर की सलाह से उन्होंने ध्रपने मन की बात किसी से नहीं कही।

एक समय महाराज शान्तनु के एक सेवक ने शिकार खेलते समय वन में पड़े हुए एक बालक और बालिका को देखा। उनके पास धनुष, बाण और मृगळाला पड़ी देख कर उसने अनुमान किया कि धनुर्वेद जाननेवाले किसी बाह्यण की यह सन्तान है। शान्तनु ने छपा करके इस बालक और बालिका का पालन अपनी ही सन्तान की तरह किया। इसी से इनका नाम छप और छुनी हुआ। यथार्थ में यह महर्षि शरद्वान की सन्तान थे। तप भङ्ग होने के डर से उन्होंने इनको वन में छोड़ दिया था। जब उन्होंने सुना कि राजा के घर में इनका अच्छी तरह पालन-पोपण हो रहा है तब वे वहाँ आये और पुत्र छप को उत्तम रीति से शख्न-विद्या सिखलाई। धीरे धीरे छप अख-शख्न चलाने में बड़े प्रवीण हो गये। इससे उन्हों आचार्य की पदवी मिली। छपी का विवाह प्रसिद्ध महात्मा द्रोणाचार्य के साथ हुआ।

इन्हीं आचार्य के पास पाण्डव, धृतराष्ट्र के पुत्र दुयोधन आदि, तथा श्रीर अनेक देशों के राजकुमार अख-विद्या सीखने लगे। जब ये लोग अख-शख चलाने की विद्या थोड़ी बहुत प्राप्त कर चुके तब भीष्म, उन्हें ऊँचे दरजे की शिचा देने के इरादे से, एक ऐसा गुरु हूँदने लगे जो वाण चलाने में सबसे अधिक कुशल हो, जिसे अखविद्या साङ्गो-पाङ्ग आती हो, श्रीर जो महा-पराकमी श्रीर बली हो।

एक दिन सब राजकुमार एकत्र होकर खेलने के लिए नगर से बाहर गये। वहाँ खेलते खेलते उनके हाथ से एक गेंद पास के कुएँ में जा गिरा। कुआँ सूखा था; उसमें पानी नथा। गेंद की कुएँ से निकालने का बहुत कुछ यत्न करने पर भी राजकुमार उसे निकाल सके। इससे वे मन ही मन बहुत दुखी हुए। उन्हें बड़ी लज्जा लगी। परस्पर वे एक दूसरे का मुँह देखने लगे। इसी समय उन्होंने देखा कि दुवला पतला कृष्णवर्ण का एक ब्राह्मण वहीं से जा रहा है। राजकुमारों ने उसे घेर लिया और गेंद की कुएँ से निकालने के लिए उससे मदद माँगने लगे।

ब्राह्मण देवता मुसकरा कर बेाले:-

तुम्हारे चित्रयपन को धिक्कार है ! भरतकुल में जन्म लेकर भी तुम लेगि इस साधा-रण कुएँ से गेंद तक नहीं निकाल सकते । छि: !

यह कह कर वे फिर बेालें:--

तुम लोग यदि हमको श्रच्छा भोजन कराग्रेग तो हम इन मुट्टी भर तिनकों की मदद ,से तुम्हारा गेंद कुएँ से निकाल दें।

उसके अनन्तर उस ब्राह्मण ने मुट्टी भर सींकें लेकर पहले एक सींक से उस गेंद्र को छेद दिया। फिर एक और सींक से उस पहली सींक की उपरी नोक को छेदा। इसी तरह एक के द्वारा दृसरी सींक की छेद कर कुएँ के मुँह तक सींकों की एक रस्सी सीं बना दी और उस गेंद्र की सहज में निकाल लिया। राजकुमार इस कौशल की बड़े आश्चर्य और बड़े विस्मय से आँखें फाड़ फाड़ कर देखते रहे। गेंद्र पाकर वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस ब्राह्मण की प्रशाम किया और बोले:—

हं ब्राह्मग्रशेष्ठ ! आप कीन हैं ? अस्त्र-विद्या में आपकी ऐसी याग्यता हमने और कहीं नहीं देखी । आज्ञा दीजिए, हम आपके इस उपकार के बदले आपकी कीनसी सेवा करें ।

ब्राह्मण ने कहा—तुम महात्मा भीष्म से हमारा वृत्तान्त जाकर कहे।; वे हमें श्रवश्य ही पहचान लेंगे।

राजकुमारों ने यह बात मान ली। वे पितामह भीष्म के पास गये। उनसे उन्होंने सारा हाल कम कम से कह सुनाया। भीष्म ने सब बातें सुनते ही उस गुणवान ब्राह्मण को पहचान लिया। उन्होंने अनुमान किया कि वे होणाचार्य के सिवा और कोई नहीं। भीष्म ने उन्हें बड़े आदर से बुलवा भेजा। आने पर उनसे पूछा कि कृपा करके अपना नाम-धाम बतलाइए और कहिए कि किस मतलब से आप हस्तिनापुर पधारे हैं।

द्रोग बेलि—हम महर्षि भरद्वाज के पुत्र हैं। हमारा नाम द्रोग है। महर्षि अग्निवेश के आश्रम में हम धनुर्वेद श्रीर अखिवद्या सीखने गयं थे। वहाँ बहुत दिन तक ब्रह्मचारी बन कर रहे श्रीर गुरु की बड़ी सेवा की। हमारं साथ पाञ्चाल देश के राजकुमार द्रुपद भी महर्षि अग्निवेश के शिष्य थे। बहुत दिन तक एक ही साथ रहने के कारण हम दोनों सं बड़ी मित्रता हो गई। एक दिन द्रुपद हमसं कहने लगे:—

भाई! हम अपने पिता के बहुत प्यारे हैं। पिता हमें बहुत चाहते हैं। एक न एक दिन हमें राज्य ज़रूर ही मिलेगा। जब हमें राजसिंहासन प्राप्त होगा तब राज्य के सारे सुख और ऐश्वर्य हम तुम दोनों मिल कर भाग करेंगे।

सारी विद्या धीर शिचा प्राप्त करके दुपद श्रपने राज्य की लौट गये। उनकी उस प्रतिज्ञा की याद हमकी बनी रही। वह हमें कभी नहीं भूली। कुछ दिन के अनन्तर हमने गैतिम की कन्या कृपी के साथ विवाह किया। उससे हमें सूर्य्य के समान तेजवाला श्रश्वत्थामा नाम का एक पुत्र हुआ। इस घटना से हम दोनों स्त्री-पुरुष बहुत प्रसन्न हुए। किन्तु दरिहता के कारण हम उसका श्रन्छी तरह लालन-पालन न कर सके।

एक बार अश्वत्थामा ने दंखा कि किसी धनी आदमी का लड़का दूध पी रहा है। याल-स्वभाव के कारण उसे भी दूध पीने की इच्छा हुई। वह रोता हुआ हमारे पास आया। यह देख कर हमें बड़ा दु:ख हुआ—हमारा मन विकल हो। उठा। हमने एक ऐसी गाय ढूँढ़ना आरम्भ किया जो दूध देती हो। पर अभाग्य से हमें कोई ऐसी गाय न मिली। क्या करते, उदास मन घर लीट आयं। आकर देखा कि कुछ बालक पानी में आटा घाल कर अश्वत्थामा की हैंसी कर रहे हैं। वे उसे कह रहे हैं—ले यही दूध है, पीले। अश्वत्थामा उसे दूध समभ कर पीता है और खुशी के मारे नाचा नाचा फिरत। है। यह देख सारे बालक अश्वत्थामा की अज्ञानता और हमारी दरिद्रता को धिकार कह कर कीतुक करते हैं।

पुत्र की ऐसी दुईशा देख और बालकों की हैंसी की वातें सुन कर हमारे मन में बड़ा दु:ख हुआ। दिरेहता के कारण हमारे साथी ब्राह्मणों ने पहले ही हमें छोड़ दि या था। भृष्य-प्यास भी हमें बहुत सहन करनी पड़ी थी; तिस पर भी दूसरों की सेवाकरने की हमारी इच्छा नहीं हुई। उस दिन प्राणों से भी अधिक प्यारे पुत्र अध्यत्आमा के साथ कियं गयं छल और अपमान की देख कर हमें सहसा अपने साथी दुपद की याद आई।

हमने सुना कि दृषद इस समय राजा हैं। तब उनकी प्रतिज्ञा और प्रीति की बातें याद करके हम लागों को बहुत कुछ धीरज हुआ। हमने अनुमान किया कि दुषद हमारा सारा दुख-दिरद दृर कर देंगे। यह साच कर की और पुत्र-सहित प्रसन्नतापूर्वक हम पाच्चाल दंश की चले। बालपन की बातें याद करते करते हम लोग पाच्चाल देश की राजधानी में पहुँचे। पहुँचते ही राजसभा में जा उपिथत हुए। वहाँ दुपद की देखते ही बालपन के स्वभाव के कारण हमने उन्हें बड़े प्रेम से गले लगाया। मिलने के समय हमारा कण्ठ गद्गद हो आया—गला कक सा गया। उसी दशा में हमने कहा:—

देखेा, तुम्हारा बाल-सखा द्रोग आ गया।

परन्तु हुपद ने हमारा श्रपमान किया । वह इस तरह हमसे बेला जैसे कोई नीच श्रादमी से बेलता है । उसने कहाः—

हे ब्राह्मण ! तुमने क्या समभ्त कर हमें अपना सखा कहा ? इतनी अशिष्टता क्यां ? भला इस तरह का भी बुरा व्यवहार कोई किसी के साथ करता है ? एक ही जगह एक अवस्था में रहने में मित्रता हो सकती है; परन्तु पहली अवस्था न रहने से पहले की मित्रता भी नहीं रहती। अवस्था में भेद हो जाने से मित्रता में भी भेद हो जाता है। पिण्डत के साथ मूर्ख की, धनी के साथ दिर की, राजा के साथ साधारण प्रजाजन की मैत्री कैंसे हो सकती है ? मुभे तो याद नहीं कि मैंने तुमसे कभी कोई प्रतिज्ञा की हो। परन्तु तुम इतनी दूर से जब आये हो तब इच्छा हो तो भें। जन करके जाना।

हं भीष्म ! द्रुपद की हम अपना भाई, अपना मित्र, अपना वाल सखा समभ कर उसके यहाँ गयं थे। परन्तु जब उसने इस तरह हमें, दुरदुराया, इस तरह का अनुचित व्यवहार हमारे साथ किया, तब हम कोध से जल उठे। इस अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा करके उसी चण वहाँ से हमने चल दिया; फिर एक पल भी वहाँ हम नहीं ठहरे दुपद से किस तरह बदला लें—उसे किस तरह नीचा दिखावें—यहीं सीच कर हम यहाँ आयं हैं और कुपाचार्य्य के यहाँ खी-पुत्र सहित ठहरे हैं। आपको हमने अपनी सारी कथा कह सुनाई। कहिए, अब आपकी क्या आज्ञा है ?

भीष्म नं कहा—हे प्रिय ! धनुप की डारी का खोल दीजिए—प्रत्यश्वा की धन्वा सं उतार डालिए। क्रपा करके आप यहीं आराम से रहिए। हमारे बड़े भाग्य से आप इस समय यहाँ आये हैं। इस राज्य में जो कुछ सुख-सामग्री है उसे आज से आप अपनी ही समिकए।

भीष्म के इस शिष्टाचार से द्रोग बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने पाण्डु और धृतराष्ट्र के पुत्रों को अख-शक्ष चलाने की शिचा देना स्वीकार किया। वे वोले:—

राजकुमार यदि हमें प्रसन्न रक्खेंगे तो हम उनको उत्तम शिचा देंगे। एक समय जब महर्षि परशुराम ने ब्राह्मणों को अपना सारा धन दे डालने का सङ्कल्प किया था तब हमने उनके पास जा कर उनसे धन माँगा। हमारी प्रार्थना को सुन कर उन्होंने कहा:—

हे तपस्वी ! हमारे पास जितनी सम्पत्ति थी हमने पहले ही दे डाली है। इस समय केवल हमारे अनमेाल अख-शख और हमारा शरीर बाक़ी है। इनमें से तुम्हें क्या चाहिए, कहो।

हमने परशुराम से प्रार्थना की कि श्राप हमें श्रपने श्रख्न-शकों का विधिपूर्वक चलाना सिखला दीजिए। हम श्रापसे यही भिचा माँगते हैं। परशुराम ने हमें श्रच्छी तरह धनुर्वेद की शिचा दी। उसमें कीई कसर या कुंजी नहीं रक्खी। उनके पास जितने दिव्य दिव्य श्रख-शक्त थे वे भी सब उन्होंने हमें दे दिये। इससे हम श्रापके राजकुमारों की श्रापके वंश के येग्य श्रच्छी से श्रच्छी शिचा दे सकेंगे।

भीष्म ने दोणाचार्य्य का बड़ा सत्कार किया। कुछ समय तक उनको राज्य-भवन में

प्त्रसा । तदनन्तर बहुत सा धन देकर राजकुमारों को उनके सिपुर्द किया । उनके रहने के लिए धन-धान्य से पूर्ण एक बहुत ग्रन्छा घर भी दिया । पाण्डव ग्रीर धृतराष्ट्र के पुत्र द्रोग्राचार्य्य को यथाये। ग्य प्रशाम करके जब उनसे शिचा लेने गये तब द्रांग बोले:—

हें शिष्य ! इस तुम्हें सब विषयों की उत्तम शिच्ता देंगे। तुम इस बात की स्वीकार करो कि शिच्ता सम्पूर्ण होने पर तुमकी हमारा एक मनेवाब्छित काम करना होगा।

यह सुन कर और सब राजकुमार ते! चुपचाप खड़े रहे, पर अर्जुन ने बड़े उत्साह से गुरु की बात अङ्गीकार की। उन्होंने कहा—हे आचार्य्य! मुभे आपकी आज्ञा मान्य है। आपका मनीवाञ्छित काम करने में मैं कोई बात उठा न रक्तूँगा। शिष्य अर्जुन का उत्साह-भरा उत्तर सुन कर द्रोणाचार्य्य बहुत प्रसन्न हुए और उनकी शिचा की तरफ़ औरां की अपेचा अधिक ध्यान देने लगे।

द्रोणाचार्य्य के पास जब सब राजकुमार पढ़ने लगे तब सारिष्य के द्वारा पाले गये कुन्ती के पुत्र वसुसेन भी उनके शिष्य हुए। वे भी राजकुमारों के साथ श्रस्त-शस्त्र चलाने की विद्या द्रोण से सीखने लगे। इन्हीं वसुसेन का नाम श्रागे चल कर कर्ण पड़ गया। भुज-बल में, उद्योग में, धनुर्वेद की शिचा में श्रर्जुन ने बड़ी याग्यता प्राप्त की। धीरे धीरे वे श्राचार्य द्रोण के समान धनुर्धर हो गये। केवल कर्ण ही को श्रर्जुन की बराबरी करने का साहस हुआ, श्रीर किसी की नहीं।

द्रोश के पुत्र अश्वत्थामा भी पिता के पास सब राजकुमारों के साथ शिचा पाते थे। परन्तु अर्जुन अश्वत्थामा को भी मात करने पर उतारू हो गये। वे अश्वत्थामा से भी बढ़ जाने का यल करने लगे। पिता द्रोश को यह बात नागवार हुई। इससे उन्होंने एक युक्ति निकाली। प्रति दिन सबेरे पढ़ना आरम्भ करने के पहले वे प्रत्येक शिष्य को छोटे मुँह का एक एक कमण्डल, देकर नदी से जल मँगाने लगे। परन्तु अश्वत्थामा को चौड़ मुँह की एक कलशी देने लगे। मतलब यह कि अश्वत्थामा जल भर कर औरों से पहले लौट आवे और अकले में कुछ अधिक पढ़ ले। अर्जुन इस बात को ताड़ गये। आचार्य्य की चालाकी वे समभ गये। वरुशास्त्र द्वारा अपना कमण्डल भट पट भर कर वे अश्वत्थामा के साथ ही गुरु के पास लौट आने लगे। इससे उन्होंने अश्वत्थामा के बराबर ही शिचा पाई। किसी भी बात में अश्वत्थामा उनसे बढ़ न जाने पाये।

एक दिन सायङ्काल अर्जुन भोजन करते थे कि हवा के भोके से दिया बुक्त गया। इससे उन्हें अँधेरे ही में भोजन करना पड़ा। भोजन कर चुकने पर उन्होंने सोचा कि स्राज मेंन ग्रॅथरं ही में भोजन किया--ग्रॅथरा भी ऐसा कि हाथ मारा नहीं सूभता था। परन्तु श्रभ्याम के कारण हाथ हर बाग थाली में सन्न ही पर पड़ता था। यही नहीं, किन्तु कौर भी ठींक मुँह के भीतर ही जाता था, कभी इधर उधर नहीं होता था। इससे श्रजुंन के मन में श्रभ्यास की महिमा अच्छी तग्ह जम गई। वे ग्रॅथेर में बाण चलाने का श्रभ्यास करने लगे। श्रश्वीत् निशाने की बिना देखें ही, श्रॅथेर में, बाण चला कर उसे बेंथने का यह करने लगे।

रात को धनुष का टङ्कार सुन कर द्रांख को यह बात मालूम हा गई। धनुर्विद्या कं अप्रथास में अर्जुन का इतना अधिक उत्माह देख कर द्रांख बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अर्जुन को गले से लगा कर कहा:—

पुत्र ! हम तुम्हें ऐसी अच्छी शिचा देंगे जिसमें तुम पृथ्वी में सबसे बड़े योद्धा हो—जिसमें कोई भी तुम्हारी बराबरी न कर सके ।

इसके अनन्तर हाथी, घाड़ श्रीर रथ पर सवार होकर युद्ध करने की शिक्षा द्रांखा-चार्ट्य नं दंना श्रारम्भ किया। तलवार, गदा, तामर, प्रास और शक्ति ब्रादि जितने मुख्य मुख्य शक्ष थे उन सबका चलाना भी वे मिखलाने लगे।

यह समाचार सुन कर सैकड़ां हज़ारां राजकुमार देश-देशान्तरां से आकर द्रांगा-चार्य्य की शिष्य-मण्डली में शामिल हुए । वे भी अस्त-शस्त्र चलाना सीखने लगे। इन नये आये हुए लोगों में निपादों के राजा का एक पुत्र भी था। उसका नाम एकलव्य था। परन्तु द्रोगा ने उसे शिष्य बनाना अङ्गीकार न किया। उन्होंने मन में कहा, यह जाति का निपाद है। इससे इम शूद्र का चित्रयों के कुमारों के साथ शिचा पाना उचित नहीं। एकलव्य बेचारे की द्रोगाचार्य्य के यहाँ से निराश होकर लौट जाना पड़ा। मन में बहुत उदास होकर एकलव्य ने द्रोग को प्रणाम किया और वहाँ से चल दिया। एक और जगह जाकर उसने द्रोगाचार्य्य की मूर्ति मिट्टी की बनाई। उस मूर्ति की उसने अपने सामने रक्खा और खूब मन लगा कर धनुर्वेद का अभ्यास आगम्भ किया। श्रद्धा. अभ्याम धीर मन के लगाव के कारण बाग चलाने में वह बहुत जल्द प्रवीग हो गया।

एक द्वार द्रोग की आज्ञा लेकर सब राजकुमार शिकार खेलने के लिए राजधानी हस्तिनापुर से बाहर निकले। मृगों की पकड़ने के लिए जाल और कुत्ते साथ लिये गये। उनमें से एक कुत्ता इधर उधर बूमता फिरता एकलव्य के स्थान में जा पहुँचा। एकलव्य का शरीर बहुत मैला था। वह उस समय काले मृग का चमड़ा पहने हुए

था। उसका ऐसा रूप देख कर वह कुत्ता ज़ोर ज़ोर से भीकने लगा। इस पर एकलव्य को क्रोध आया। उसने मन में यह भी कहा कि अच्छा हुआ जो यह कुत्ता आगा। बाख-विद्या में मैंने कितना अभ्यास किया है, इसकी जॉच करने का यह अच्छा अवसर है। यह सोच कर एकलव्य ने उस कुत्ते के खुले हुए मुँह में सात बाख मार कर उसका भोंकना एकदम बन्द कर दिया।

मुँह में बाग्र भरे हुए वह कुत्ता भगता हुआ राजकुमारों के पास लौट गया । बाग्र चलाने के उस कौशल को देख कर सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ । वे उस बाग्र चलानेवाले की वन वन हूँदने लगे । अन्त में उन्होंने देखा कि एक जगह खड़ा हुआ एकल्वव्य बराबर बाग्र-वर्षा कर रहा है। उस मलीन-देह निघाद-पुत्र की वे पहचान न सके। तब उन्होंने उसका नाम धाम पूँछा। उसने उत्तर दिया:—

में निषादों के स्वामी का पुत्र और द्रोग्य का शिष्य हूँ। स्थकेला इस वन में धनुर्व्येट सीग्व रहा हूँ।

पाण्डवों क्रीर धृतराष्ट्र के पुत्रों ने हम्तिनापुर लौट कर द्रो**ण से यह सब इाल क**हा। एकान्त में क्रर्जुन क्राचार्य्य से अभिमानपूर्वक बोलें:—

हं गुरु ! आपनं केवल हमें श्रेष्ठ शिचा देना अङ्गोकार किया था, किन्तु आपका शिष्य यह निपाद-पुत्र तो इस विषय में हमसे भी अधिक प्रवीण हो गया।

द्रोश ने बहुत सीचा विचारा; कुछ निश्चय न कर सके। मामला क्या है, उनकी समभ्र में न द्याया। झन्त में सारा भेद जानने के लिए झर्जुन की साथ लेकर वे एक-स्नव्य के पास गये।

एकलव्य बाग्र चलाने का अभ्यास कर रहा था। द्रोणाचार्य्य के आगमन से वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने को धन्य माना। द्रोण से उसने कहा, मैं आपका शिष्य एकलव्य हूँ। उनकी उसने यथोचित पूजा की; उन्हें आसन पर विठाया और हाथ जोड़ कर उनके सामने खड़ा हुआ। द्रोण वेलि:—

हे वीर ! यदि तुम सचमुच ही हमें श्रपना गुरु समभ्रते हैं। तो तुन्हें गुरुदिचणा देना चाहिए । एकलव्य ने प्रसन्न होकर उत्तर दियाः —

हे भगवन ! ऐसी कोई चीज़ नहीं जो गुरु की न दी जा सके । श्राहा दीजिए श्राप क्या दिख्या माँगते हैं।

यह सुन कर द्रोगाचार्य्य ने अर्जुन की प्रसन्न करने के लिए एकलव्य से इस तरह असताहीन वचन कहे:--- एकलव्य ! तुम अपने दाहिने हाथ का अँगूठा हमे दं डाली। उसी की हम गुरु दिचिणा समभोंगे।

एकलन्य की गुरु पर बड़ी श्रद्धा थी। उसने बिना ज़रा भी सोच-विचार किये, श्रीर बिना ज़रा भी दुःख या दीनता दिखायं, श्रपना दाहिना श्रॅगूठा काट उाला श्रीर होणाचार्य्य से कहा—श्राचार्य्य ! लीजिए, गुरुदिखणा हाज़िर है। इस तरह श्रॅगूठे से हाथ थे। बैठने के कारण बाण चलाने में एकलन्य की पहले की सी निपुणता जाती रही।

श्र जुन की बरावरी करनेवालों में एकलव्य ही बढ़ कर था। उसकी निपुखता का इस तरह नाश हो जाने से द्रांण के शिष्यों में अर्जुन ही सबसे श्रेष्ठ धनुर्धारी रह गयं। धनुर्वेद में उनकी बराबरी करनेवाला कोई न रहा। बाख चलाने की विद्या में वहीं दंख पड़ने लगे। भीम श्रीर दुर्योधन ने गदा चलाने में निपुखता प्राप्त की। गदा-शिका में वे दोनों बढ़ कर निकले। वे एक दूसरे से सदा चढ़ा-ऊपरी करना चाहते थे। भीम चाहते थे कि मैं दुर्योधन से बढ़ जाऊँ, श्रीर दुर्योधन चाहते थे कि मैं भीम से बढ़ जाऊँ। युधिष्ठिर ने रथी होने—रथ पर चढ़ कर युद्ध करने—का श्रव्छा अभ्यास किया। नकुल श्रीर सहदेव ने तलवार चलाने में सबसे श्रिधक योग्यता प्राप्त की। श्रिश्वामा सभी तरह की शिका में प्रवीख निकले।

एक दिन द्रोखाचार्य्य ने अपने शिष्यों की परी चा लेने का विचार किया। उन्होंने नीले रङ्ग की एक बनावटी चिड़िया सामने पेड़ की एक ऊँची डाल पर रख दी। अन-न्तर सब राज कुमारों की बुलाकर वह चिड़िया उन्होंने दिखाई। दिखा कर आपने कहा:—

तुम सब लोग इस निशाने पर बाग्य चलाने के लिए— इस चिड़िया की बाग्य से छेदने के लिए—तैयार हो जाक्रो। हम एक एक की निशाना लगाने की स्राज्ञा देंगे। बाग्य छोड़ने की स्राज्ञा पाते ही तुम लोग इस चिड़िया के सिर की बाग्य से छंद देना।

यह कह कर द्रांश ने पहले युधिष्ठिर की बुलाया श्रीर निश्नाने के सामने खड़ा करके उनसे कहा:—

ं हे वीर ! पहले हमारे प्रश्न का उत्तर दे। िफर हमारी आज्ञा पाते ही बास छोड़ना, गहले नहीं।

युधिष्ठिर ने धनुष उठाया और उस पर बाग्र रख निशाने की ताक कर खड़े हुए। तब द्रोग्र ने पूँछा:—

हे धर्मपुत्र ! तुम इस चिड़िया की देखते हो ? युधिष्ठिर ने कहाः—हाँ देखता हूँ। फिर द्राम ने पूँछाः—

क्या तुम इस पेड़ की, हमकी भीर जितने राजकुमार यहाँ खड़े हैं उन सबकी भी देखते हो।

युधिष्ठिर ने उत्तर दिया:--

भगवन ! मैं इस पेड़ की, अपकी और खड़े हुए इन राजकुमारी की भी देख रहा हूँ। यह बात द्रोग के असन्तेष का कारण हुई। उहींने अप्रसन्न होकर कहा-तुम इस निशाने को न छंद सकोगं। यह कह कर युधिष्ठिर को उन्होंने वहाँ से हटा दिया।

इस्कं अतन्तर एक एक करके दुर्योधन आदि की भी आचार्य्य ने निशाने के सामनं बाग चढ़वा कर खड़ा किया और सबसे वही प्रश्न पूँछ। उत्तर भी सबने वही दिये जा युधिष्ठिर ने दिये थे। उनके उत्तरीं की सुन कर द्रोशाचार्य की बड़ा खेद हुआ। उन्होंने सबका तिरस्कार करके निशाने के सामने से इट जाने की कहा। किसी की बाग छोड़नं की आज्ञा उन्होंनं न दी।

अन्त में द्रोख ने मुसकरा कर अपने प्यारे शिष्य अर्जुन को बुलाया श्रीर उन्हें यथास्थान खडा करके ग्राप बोले:--

पुत्र ! इस बार तुमको यह निशाना मारना होगा । धनुष पर प्रत्यश्वा चढ़ाग्रो धीर निशाने की तरफ बाख तान कर कुछ देर ठहरा। फिर हमारे प्रश्नों का उत्तर देकर श्राज्ञा पाते ही निशाने पर तीर मारना।

गुरु की श्राज्ञा से धनुष पर बाख रख कर अर्जन एकटक निशाने की तरफ दंग्वनं लगे । तब द्रोग पहले की तरह अर्जुन से पूँछने लगे:-

वत्स !पेड, पेड़ पर रक्खी हुई चिड़िया, हम, और भाई सब तुम्हें देख पड़ते हैं न ? अर्जुन ने कहा- मुक्ते सिर्फ़ निशाना देख पड़ता है। न पेड़ देख पड़ता है, न श्राप देख पडतं हैं, न श्रीर कोई देख पडता है।

तब प्रसन्न होकर द्रोग ने किर पुँछा:—

क्या तुम्हें पूरी चिड़िया देख पड रही है ?

श्रर्जुन वेलि गुभी चिड़िया का सिर देख पड़ता है, उसका श्रीर कोई श्रङ्ग नहीं देख पडता।

यह सुन कर द्रोब बहुत ही प्रसन्न हुए श्रीर बोले-श्रव्छा तो निशाने पर बाख छ्रटने दे।।

त्राज्ञा पाते ही अर्जुन ने बाख छोड़ा ग्रीर सिर कटी हुई चिड़िया पृथ्वी पर आ गिरी। द्रांश ने अर्जुन की बड़े प्रेम से गलें से लगा लिया।

श्रीर एक दिन अपने सब शिष्यों को साथ लंकर द्रोशाचार्य गङ्गा-स्नान करने गये। धाचार्य जल के भीतर गयं ही थे कि एक मगर ने उन्हें आ पकड़ा। वे यदि चाहते तो अपनी रक्षा आप ही कर सकते थे। परन्तु उन्होंने शिष्यों की परीक्षा लंने की ठानी। इससे बनावटी डर दिखा कर वे चिक्काने श्रीर रक्षा के लिए शिष्यों की पुकारने लगे। गुरु को इस घार विपदा में पड़ं देख शिष्य लोग घबरा गयं। किसी की समभ में न आया कि क्या करना चाहिए। सब चित्र लिखे से तट पर खड़े रह गयं। एक-मात्र अर्जुन नहीं घबरायं। उन्होंने तट पर खड़े ही खड़े मगर के कुठौर में पाँच बाग ऐसे मारे कि वह व्याकुल हो उठा श्रीर आचार्य की छोड़ कर न जाने कहाँ भग गया।

विपत्ति आनं पर धीरज न छोड़ कर उससे वचने की युक्ति निकालने और वाण चलाने में अर्जुन की इतना प्रवीश देख आचार्य द्रोण की परमानन्द हुआ। उन्होंने समक्ता कि राजा द्रुपद की परास्त करके अर्जुन हमारी मनीवाञ्छा ज़रूर पूर्ण करेगा। यह सीच कर उन्होंने प्रेम-भरं शब्दों में अर्जुन से अपनी प्रमन्नता प्रकट की और कहा:—

हे महाबाहु ! तुमने हमें बहुत ही प्रसन्न किया है। इससे हम तुन्हें ब्रह्मशिरा नाम का एक अख देंगे। इस अख की मार कभी खाली नहीं जाती। उसे कोई नहीं रोक सकता। परन्तु तुमको हम पहले ही सं सावधान किये देते हैं कि इस अख को मनुष्य पर कभी न छोड़ना। मनुष्य पर इसे छोड़ने से इसका तेज सहा न जा सकेगा। इसके तेज की प्रचण्डता के कारण चारों ओर आग लग जायगी। सब दिशायें जलने लगेंगी। यदि मनुष्य छोड़ कर और कोई तुम पर बार करे तो उस पर तुम यह अख चलाना। चलाते ही तुम्हारे शत्रु का संहार हो जायगा। अर्जुन ने शाय जोड़ और सिर भुका कर इस दिव्य अख को प्रहास किया और अपने की बहुत बहुत कृतार्थ माना।

इस समय द्रोणाचार्य नं समका कि सब शिष्यों ने यथाशक्ति विद्या पढ़ ली। जिसमें जितनी शक्ति थी उसने उतनी शिचा प्राप्त कर ली। अब अधिक दिनों तक शिचा जारी रखने की ज़रूरत नहीं। यह सीच कर द्रोण एक दिन राज-सभा में पधारे और भीष्म, व्यास, विदुर, कृप इत्यादि के सामने धृतराष्ट्र सं बाले:—

महाराज ! राजकुमारों की विद्या समाप्त हो गई। अनेक प्रकार के अस्त्र-शस्त्रों का चलाना उन्होंने विधिपूर्वक सीख लिया । यदि आज्ञा हो तो वे अपनी अपनी विद्या का परिचय आपको दें।

द्रोख के वचन सुन कर धृतराष्ट्र बहुत सन्तुष्ट हुए। वे बोले:--

है ब्राह्मशों में श्रेष्ठ, ग्राचार्य ! ग्रापने हमारा बहुत बड़ा काम किया । बतलाइए

किस तरह की रङ्गभूमि में राजकुमारों की शिचा की अच्छी तरह परीचा हो सकेगी। आपकी जैसी आज्ञा होगी वैसा ही किया जायगा। हमारे आँखें नहीं हैं, इससे आज हमें बड़ा कह हो रहा है। कुछ ही हो, परीचा का वृत्तान्त सुन कर ही हम सन्तुष्ट होंगे। उसे सुनने के लिए हम बहुत उत्सुक हो रहे हैं।

यह कह कर सामने बैठे हुए विदुर से धृतराष्ट्र बोले:—

हे धार्म्भिक-शिरोमिण ! श्राचार्य्य द्रोण ने हम लोगों पर बड़ा ही उपकार किया है। प्रका-विद्या में राजकुमारों की परीचा के लिए, प्राचार्य्य की जैसी प्राज्ञा है। उसके प्रमुसार इस समय रङ्गभूमि की रचना की जाय।

विदुर ने महाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा सिर पर रक्खी। द्रोण के कहने के अनुसार रङ्गभूमि बनाने का काम बहुत जल्द आरम्भ किया गया। एक लम्बा चौड़ा साफ मैदान इस काम के लिए ठीक किया गया। इस जगह भाड़ियाँ, लतायें, पेड़ आदि कुछ न थे। जो थे भी उन्हें काट कर सब जगह चौरस कर दी गई। चारों तरफ उसकी हदबन्दी की गई। बड़े बड़े कारीगर काम पर लगा दिये गये। दर्शकों के बैठने के लिए उन्होंने एक तरफ एक विशाल मण्डप बनाया। बीच में कियों के बैठने और तमाशा देखने के लिए उन्होंने अच्छे अच्छे रमखीय स्थान तैयार किये। पुरवासियों ने भी अपनी अपनी शक्ति के अनुसार चारों तरफ ऊँचे ऊँचे मचान और तम्बू खड़े किये और उनको खूब सजाया।

इस तरह तैयारियाँ करते करते परीचा का दिन आ पहुँचा। क्रुपाचार्य और भीष्म की आगे करके मंत्रियों के साथ महाराज धृतराष्ट्र रङ्गभूमि की चले। उनके लिए एक बड़ा ही मनोहर स्थान बनाया गया था। वह सोने का था और अनमोल मोतियों और मिखयों से सजाया गया था। उसी में धृतराष्ट्र ने प्रवेश किया। गान्धारी, कुन्ती और दूसरी राज-क्षियाँ, बड़े बड़े मोल के वक्ष और आभूषण धारण करके, दासियों से घिरी हुई, अपने अपने बैठने की जगह जा विराजीं। राजधानी में ब्राह्मण, चित्रय, वैश्य, शृद्ध चारों वर्कों के लोग राजकुमारें। की अक्ष-परीचा देखने के लिए आने लगे। धीरे धीरे रङ्गभूमि भर गई। कहीं तिल धरने की जगह न रही। दर्शकों का कोलाहल वेतरह बढ़ा। मालूम होने लगा, मानो तूफान आने के कारण महासागर की लहरें। का हाहाकार है। रहा है।

परीचा का समय निकट झाजाने पर, बाजेवालों ने कोमल स्वर में धीरे धीरे बाजा बजाना झारम्भ किया। बाजे का शब्द सुन कर दर्शकों का कीतृहल बढ़ने लगा। इसी समय अपने पुत्र अश्वत्थामा के साथ आचार्य द्रोख ने रङ्गमूमि में प्रवेश किया। उनके सिर और डाढ़ी के बाल सब सफ़ेद थे। कपड़े भी वे सफ़ेद ही पहने थे। उनके शरीर पर चन्दन का जो खार था वह भी सफ़ेद ही था। उनके मुँह से तेज टपक रहा था। द्रोखाचार्य ने आकर पुराहित से कहा, अब क्या देरी है। मङ्गल-कार्य आरम्भ होना चाहिए। उनकी आज्ञा से पुराहित ने विधिपूर्वक मङ्गल-क्रिया की। माङ्गलिक अनुष्ठान हो चुकने पर नौकर-चाकरों ने अख-शक्त लाकर अपनी अपनी जगह रक्खे।

इसके अनन्तर राजकुमारों ने अपनी अपनी अँगुलियों में अँगुलीत्र बाँधे, जिसमें अँगुलियों की रचा हो, शकों की रगड़ आदि से उनमें चेट न आवे। अपने अपने तरकसों में ठाँस ठाँस कर तीर भरे। कमरें खूब मज़बूती से कसीं। तैयार होकर युधिष्ठिर को उन्होंने आगे किया। जो जिससे छाटा था वह कम कम से उसके पीछे हुआ। इस तरह हाथ में धनुष लिये हुए वे रङ्गस्थल में आये।

पहले राजकुमारों ने अनेक प्रकार कं अल चला कर अपने अपने हाथ की चालाकी दिखाई। चारों तरफ अल ही अल देख पड़ने लगे। यह दशा देख कर कितने ही दर्शक धहाँ तक डर गये कि उन्होंने अपर देखना बन्द कर दिया। उन्होंने अपना अपना सिर नीचे कर लिया। अल चलाने में अर्जुन की अद्भुत शक्ति देख सब लोगें। का ध्यान उनकी तरफ़ खिँचने लगा।

इसके पीछे राजकुमार तेज़ घोड़े पर सवार हुए। घोड़े के पीठ से ही कभी वे अपने नाम लिखे हुए तीरों से स्थिर निशाने उड़ाने लगे। और कभी धनुर्वाण से हिलते हुए निशानों को पृथ्वी पर गिराने लगे। यह देख लोग उनकी बार बार प्रशंसा करने लगे।

फिर वे लोग रथों पर सवार हुए श्रीर एक गोलाकार जगह में बार बार चक्कर लगा कर रथ चलाने भीर घोड़ों की वश में रखने में श्रपनी श्रपनी चालाकी दिखाने लगे।

रथों की सवारी छोड़ कर राजकुमारों ने क्षलवारें लीं। कोई घोड़े पर सवार हुन्ना, कोई हाथी पर। परस्पर इंद्व-युद्ध होने लगा। ऊपर ग्राकाश में इधर उधर सब तरफ़ चमचमाती हुई तलवारों की किरखों से चारों दिशायें प्रकाशित हो उठों। उस समय की शोभा देखते ही बनती थी। उसका वर्धन नहीं हो सकता। देखनेवालों को इस दृश्य से बड़ा विस्मय भीर बड़ा ग्राश्चर्य हुन्ना। सबने दाँतों के नीचे उँगली दबाई। सबने एकवाक्य से राजकुमारों की प्रशंसा की।

फिर गदायुद्ध होने लगा। भीम श्रीर दुर्योधन सामने सामने श्राये श्रीर मैदान में मण्डलाकार घूमने लगे। प्रत्येक बीर दूसरे को बाई तरफ़ करके युद्ध करने लगा। गदायुद्ध में दोनों बराबर थे। चढ़ा-ऊपरी करके अपने जोड़ीदार को दराने की दोनों चेष्टा करने लगे। यह देख सारे दर्शकों की आँखें उन्हीं की तरफ़ खिँच गई। दर्शकों के दें। दल हो गये। एक दल भीम की तरफ़ हुआ, दूसरा दुर्योधन की। कोई 'हाँ दुर्योधन' कह कह कर, कोई 'हाँ भीम' कह कर अपने अपने पत्त के वीर की बढ़ाबा देने लगा। इन बढ़ावे चढ़ावे की बोलियों से बड़ा कोलाहल मच गया। द्रोण डरे कि कहीं ऐसा म हो जो बीरता के जेशा में इन दानों याद्धाओं का ख़न हद से अधिक खौल उठे और परिणाम भयदूर हो। इससे उन्होंने भीम और दुर्योधन का गदायुद्ध बन्द कराने के लिए अश्वत्यामा की युद्ध के मैदान में भेजा। अश्वत्यामा के समक्ताने से भीम और दुर्योधन ने युद्ध बन्द किया और अपनी अपनी गदायें रख दीं।

युद्ध के मैदान में जो जो बातें होती थीं, विदुर श्रच्छी तरह धृतराष्ट्र को समका देते थे। उधर कुन्ती भी महारानी गान्धारी से सब बातें कहती जाती थी।

इसके अनन्तर बाजा बन्द करा कर द्रोग रङ्गस्थल में आये श्रीर बेाले:-

हे दर्शक-वृन्द! हमारे शिष्यां की विद्या और युद्ध करने की योग्यता आपने श्रच्छी तरह देख ली। अपने शिष्यों में हम अर्जुन ही की श्रेष्ठ समक्तते हैं। इससे अब आप लोग अर्जुन का श्रच्छी तरह दर्शन करें।

तब भाचार्य की आर्जा से अर्जुन रङ्गभूमि के मैदान में आये। उन्होंने भ्रॅगुलियं। पर गोह के चमड़े के दस्ताने चढ़ाये, बदन पर सोने का कवच धारण किया, भीर हाथ में धनुकीण लिया। इस प्रकार जब वे अकेले रङ्गभूमि में फुर्ती से भाकर खड़े हुए तब उन्हें देख दर्शकों ने बड़ा कोलाहल मचाया। शंख-ध्विन होने लगी। फिर बाजें बजने लगे।

ये श्रीमान् कुन्ती-नन्दन हैं ! ये तीसरे पाण्डव हैं ! ये देवताओं के राजा इन्द्र के पुत्र हैं ! अस्त्रविद्या के जाननेवालों में ये श्रेष्ठ हैं ! यही अपने वंश के रचक होंगे । इस तरह की प्रशंसापूर्ण बातें चारों तरफ सुन पड़ने लगीं । पुत्र की ऐसी प्रशंसा सुन कर कुन्ती के आनन्द की सीमा न रही । वह बहुत ही प्रसन्न हुई ।

जब सब लोग अर्जुन को अच्छी तरह देख चुके तब वे अपनी विद्या की परीचा देने लगे। पहले उन्होंने आग्नेय नाम के अस्त्र से आग पैदा की। फिर उस आग को वठखास नाम के अस्त्र से बुक्ता दिया। अनन्तर वायच्य नामक अस्त्र से प्रचण्ड आँधी चलाकर पाउर्जन्य नामक अस्त्र से आकाश में मेघों के दल के दल पैदा कर दिये। भौमास्त्र से उन्होंने पृथ्वी को फाड़ दिया और पर्वतास्त्र से पर्वत उखाड़ लिये। अन्त में अन्तर्द्धीन अस्त्र के द्वारा उन सबको अन्तर्द्धित कर दिया—उन सबका एक बार ही लोग कर

दिया। सब न मालूम कहाँ चले गये। तब प्रजुंन ने प्रद्भुत कसरत दिखानी प्रारम्भ की। ये इतने वेग धैर इतनी फुर्ती से कसरत करने लगे कि कभी तो इर्शकों को उनका शरीर छोटा मालूम होता था, कभी बड़ा। कभी वे रथ के ऊपर बैठे देख पड़ते थे, कभी रथ के भीतर। धभी वे रथ पर बैठे हैं, धभी बात की बात में पृथ्वी पर खड़े दिखाई देते हैं। इसके ध्रनन्तर धनेक प्रकार के बायों से कभी फूल की तरह कोमल चीज़ें, कभी बाय की नोक की तरह सूच्म चीज़ें, कभी पत्थर की तरह मोटी चीज़ें वे छेदने लगे। कभी हिलते हुए लोहे के सुग्रर के मुँह में एक ही साथ पाँच पाँच बाय मारने लगे, कभी रस्सी से लटकते हुए बैल के सींग के भीतर इक्कीस इक्कीस बाय छेद देने लगे। इस तरह धर्जुन ने धीरे धीरे तीर, तलवार धीर गदा चलाने के सैकड़ों धर्भुत धर्भुत करतब दिखाये।

ये सब धारनर्थ-भरी घटनायें जब हो चुकीं, धीर सभामङ्ग होने का समय जब धा गया, तब बाजा बजना बन्द हुआ धीर दर्शक लोग जाने की तैयारी करने लगे। इसी समय रङ्गभूमि के फाटक पर अचानक गोलमाल सुनाई दिया। उसके साथ ही किसी बीर पुरुष के खम ठोकने की धावाज़ आई। सब लोग विस्मय में धाकर दरवाज़े की तरफ देखने लगे। द्रोगाचार्य्य उस समय पाँचों पाण्डवों के बीच में खड़े थे। उनकी भी दृष्टि उसी तरफ गई। अश्वत्यामा धीर अपने सी भाइयों के बीच, हाथ में गदा लिये हुए, एक-शिखरवाले पर्वत की तरह दुर्योधन देख पड़े।

द्रवाज़े के पास जे। लोग बैठे थे वे इधर उधर हो गये। उन्होंने इन लोगों को भीतर जाने के लिए तुरन्त राह दी। जे। दिव्य कवच धौर कुण्डल लेकर स्तुपुत्र वीर-वर कर्या पैदा हुए थे उनसे धपने शरीर की शोभा बढ़ाते हुए वे रङ्गभूमि में आ खड़े हुए। बड़े गर्व से उन्होंने इधर उधर देखा। द्रोग्य धौर कृष्ण को कुछ तिरस्कार के साथ प्रमाम किया। सभा में जितने लोग थे वे इस बात के जानने के लिए उत्सुक हो उठे कि सूर्य के समान तेजवाला यह कीन वीर है।

इसके धनन्तर धर्जुन की तरफ़ कर्य ने सुँह किया। याद रहे, धर्जुन कर्य के भाई थे; पर इस बात को उनमें से कोई भी न जानता था। कर्य ने कहा:—

हे अर्जुन ! तुम अपने मन में यह समभते होगे कि इस सारी प्रशंसा के तुन्हीं पात्र हो । किन्तु आश्चर्य्य की कोई बात नहीं, हम भी यह अद्भुत काम कर सकते हैं। इस तरह अभिमान से भरी हुई बात सुन कर सब लोगों की बड़ा विस्मय हुआ।

सबका मन चंचल हो उठा। इस नई घटना का क्या फल होगा, यह जानने के लिए

सब लोग उतावले हो गये। दुर्योधन को धर्जन की प्रशंसा ध्रसहा थी। ध्रव तक उसने उसे बड़े दु:ख से सुना था। ईर्घ्या के कारण अर्जुन की प्रशंसा सुन सुन कर वह क्रोध से भव तक मन ही मन जलता रहा था। भव भ्रपना एक साथी पैदा हुआ देख उसे बडा धानन्द हुआ। सब लोगों के सामने कर्ण के ऐसे कठार वचन सन कर अर्जुन की लजा मालूम हुई; धीर साथ ही उन्हें कोध भी हो आया।

ंकर्ण ने अपने कहने के अनुसार वे सब काम अच्छी तरह कर दिखाये जी अर्जन ने किये थे। यह देख कर दर्शक लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। श्रीर लोग तो सब चुप रहे, पर दुर्योधन से न रहा गया। वे मारे श्रावन्द के फूल उठे श्रीर कर्ण की गले से लगा कर कहने लगे:-

हे वीर ! ग्रापके ग्रद्भुत काम देख कर इम ग्रत्यन्त प्रसन्न हुए।

कर्या ने कहा-हे प्रभु! मैं समभता हूँ, मैंने अपनी जान वे सभी काम कर दिखाये जो अर्जुन ने किये हैं। अर्जुन के साथ द्वंद्र-युद्ध करके अब मैं इस बात की परीचा करना चाहता हूँ कि हम दोनों में कौन बढ़कर है।

कर्ण को इस तरह बढ़ बढ़ कर बातें करते श्रीर दुर्योधन की बढ़ावा देते देख धर्जन जल उठे। क्रोध से उनका चेहरा लाल हो गया। दुर्योधन की सुना कर वे कर्ण से कहने लगे:-

हे रथ हाँकनेवाले के पुत्र ! जो लोग बिना बुलाये ही सामने झाते हैं, झीर बिना पूँछे ही व्यर्थ प्रलाप करते हैं, उन्हें जिस लोक की जाना चाहिए, आज हमारे हाथ से मारे जाकर तुम उसी लोक का राख्ता लोगे।

कर्य ने उत्तर दिया:-

हे मर्जुन ! इस रङ्गभूमि में म्राने का म्रिधकार योद्धा मात्र को है । कोई भी योद्धा यहाँ आ सकता है। बुलाने की ज़रूरत नहीं। किसी की बुलाने या निकाल देने का तुम्हें घिषकार भी नहीं। कुछ भी हो, जब तक मैं सब लोगों के सामने तुम्हारा सिर धड़ से जुदा नहीं करता तब तक मैं व्यर्थ बातें करना नहीं चाहता।

इसके अनन्तर द्रोग की आज्ञा लेकर और अपने भाइयों के द्वारा उत्साहित होकर पर्जुन युद्ध के लिए कर्ण के सामने भाये। उधर कर्ण की भी दुर्योधन पादि ने गले से लगाया धीर धर्जुन से युद्ध करने के लिए उत्साहित कियाथ कर्ष भटपट पर्जून के सामने खड़े हो गये। तब सभा में जितने लोग थे मन ही मन दे। दखों में बँट गये। द्रोख, कृप और चारों पाण्डव अर्जुन के पच में हुए, और धृतराष्ट्र के सी लड़के तथा अध्यत्यामा कर्ण के पच में।

कुन्ती ने देखा, मेरे देा पुत्र बड़ा ही भयङ्कर युद्ध करने पर उतारू हैं। न मालूम इसका क्या फल हो। ऐसे अवसर पर क्या करना चाहिए, वह कुछ भी निश्चय न कर सकी। उसे बे-तरह दु:ख हुआ। मारे दु:ख के वह अचेत होकर गिर पड़ी। कृपाचार्य्य बड़े समभदार थे। उन्होंने सोचा कि महा अनर्थ होना चाहता है। इससे उन्होंने अर्जुन और कर्ण को युद्ध से रोकना चाहा। वे कर्ण से कहने लगे:—

हे वसुसेन ! जिसके कुल और शील का कुछ भी ज्ञान नहीं उसके साथ राजकुमारों को युद्ध करना मना है। अनजान आदमी से राजकुमार नहीं लड़ते—इस तरह के आदमी से लड़ने का नियम ही नहीं है। सब लोग यही जानते हैं कि एक सारिथ ने तुम्हारा पालन किया है। फिर सारिथ के पुत्र के साथ राजकुमार किस तरह युद्ध कर सकते हैं ? इससे, हे महाबाहु ! यदि तुम अपने माता-पिता का नाम बतला कर यह सूचित करो कि किस राजवंश में तुम्हारा जन्म हुआ है तो पाण्डु-पुत्र अर्जुन निःसङ्कोच होकर तुम्हारे साथ युद्ध करेंगे। फिर कोई वाधा न रह जायगी।

कृपाचार्य्य की यह युक्ति-पूर्ण बात सुन कर कर्ण की बड़ी लज्जा मालूम हुई। उन्हें अपने कुल-शील आदि का ज्ञान ते। या ही नहीं, बतलाते क्या ? सिर भुका कर चुप हो रहे। पर दुर्योधन से यह बात न सही गई। कर्ण एक प्रकार से दुर्योधन की शरण में थे। फिर भला शरणागत का अपमान वे कैसे सह सकते ? दुर्योधन ने कहा:—

हे भ्राचार्य्य ! हमारी समभ में तो वीर के साथ कोई भी वीर युद्ध करने का भ्रिथकारी हो सकता है। जाति-पाँति का विचार व्यर्थ है। कुछ भी हो, यदि राजा के सिवा भ्रीर किसी के साथ भ्रर्जुन नहीं युद्ध करना चाहते, तो हम इसी चण बसु-सेन को अङ्गदेश का राजा बनाते हैं।

यह कह कर दुर्योधन ने तत्काल एक सोने का सिंहासन मेंगा कर उस पर कर्ण को बिठाया, श्रीर विद्वान ब्राह्मणों की बुला कर मन्त्रपाठ-पूर्वक सिंहासन पर बिठाने की सारी मङ्गल-क्रिया कराई। इस प्रकार दुर्योधन की कृपा से वसुसेन शास्त्र की रीति से श्रङ्गदेश के राजा हो गये।

कर्ण का जो दारुण अपमान हो रहा था उससे दुर्योधन ने कर्ण की रक्षा की। कर्ण की मान-मर्य्यादा दुर्योधन की कृपा से रह गई। इससे कर्ण ने दुर्योधन का बड़ा निहोरा माना। दुर्योधन के कर्ण बहुत ही कृतज्ञ हुए। उन्होंने दुर्योधन से कहा:— महाराज ! श्रापने हमें राजा बना दिया । इस उपकार का बदला देना हमारे लिए श्रसाध्य है । तथापि श्रपनी शक्ति के श्रनुसार जन्म भर हम श्रापकी श्राहा पालन करने के लिए तैयार रहेंगे । श्राप जो कुछ कहेंगे उसे करने में हम भरसक कोई कसर न रक्खेंगे ।

दुर्योधन ने प्रसन्न होकर उत्तर दिया:--

हे श्रङ्गराज ! इस समय हम आपसे मित्रता जोड़ना चाहते हैं—हम आपको अपना सखा बनाना चाहते हैं । बस यही हमारी इच्छा है ।

कर्ण ने कहा—तथास्तु ! जो कुछ आपने आज्ञा की हमें स्वीकार है। जब तक शरीर में प्राण हैं हम आपके मित्र रहेंगे। एक चण भर के लिए भी हम इस प्रतिज्ञा के विपरीत काम न करेंगे।

इस समय राज-सारिश अधिरथ ने सुना कि अर्जुन श्रीर कर्ण से परस्पर विवाद हो रहा है। इन्होंने कर्ण का पालन-पोषण किया था। इससे यह समाचार सुन कर इन्हें बढ़ा दु:ख हुआ। अर्जुन श्रीर कर्ण की शत्रुता इन्हें बहुत खटकी। युद्ध निवारण करने के लिए वे घर से तुरन्त बाहर निकले। जल्दी जल्दी चलने से उनका सारा शरीर पसीने पसीने हो गया। शरीर के वस्त्र अस्त-न्यस्त हो गये। दुपट्टा रास्ते ही में गिर गया। इसी विकल अवस्था में अधिरथ ने रङ्गभूमि में प्रवेश किया। महाबली कर्ण ने पिता के तुल्य अधिरथ सारिथ की आता देख, उनकी मर्ट्यादा रखने के लिए, घनुष की फेंक कर सारे समासदों के सामने उन्हें प्रणाम किया। अधिरथ ने देखा कि कर्ण के शरीर में न कोई घाव है, न चेट ही का कोई चिह्न है। इससे उन्हें परमानन्द हुआ। राजसिंहासन पर बिठाने के समय कर्ण के मस्तक पर जो पवित्र जल छिड़का गया था उससे उनका सिर अब तक गीला था। प्रेम-विह्नल होकर अधिरथ ने उस पर अपने आँसू गिरा कर उसे और भी गीला कर दिया। उन्हेंने कर्ण को 'पुत्र', 'पुत्र', कह कर बार बार अपना प्रेम प्रकट किया।

थह देख कर भीमसेन ने इस प्रकार अनुचित वाक्य-बाग छोड़े:--

हे स्तपुत्र ! हमने आशा की थी कि युद्ध के चेत्र में अर्जुन के समान अद्भुत वीर के हाथ से तुम प्राण छोड़ कर अच्छी गति की प्राप्त होगे। परन्तु हमारी यह आशा पूरी होती नहीं देख पड़ती। कुत्ता जैसे यह का हिवष्यात्र खाने के योग्य नहीं सममा जाता, उसी तरह अङ्ग-देश का राज्य तुम्हें भी शोभा नहीं देता। तुम्हारे कुल में जो थोड़ों की रास थाँमने का पेशा होता आया है वही तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा। ऐसे कठोर और उइण्ड वचन सुन कर कर्ण क्रोध से अधीर हो उठे; उनके ओठ फड़कने लगें। बड़े कष्ट से उन्होंने अपने को सँभाला। उस समय सायङ्काल होने को था। सूर्य्य हूबने में थोड़ी ही देर थी। हूबते हुए.सूर्य्य को वे एकटक देखने लगे। दुर्योधन से भीम की बात न सही गई। भीम ने जो दे। अर्थ से भरे वाक्य कहे थे उनसे दुर्योधन को बे तरह क्रोध हो। आया। मतवाले हाथी की तरह अचानक खड़े होकर उन्होंने कहा:-

हे भीम ! यह शिष्टाचार-हीन बात तुम्हारे योग्य नहीं हुई। तुम्हें अपने गुँह से ऐसी अनुचित बात न निकालनी थी। चित्रियों में बल ही देखा जाता है। अधिक बली ही श्रेष्ठ माना जाता है। जो अपनी भुजाओं के बल से सारी पृथ्वी जीत सकता है उसके लिए अङ्ग-देश का राज्य तो कोई चीज़ ही नहीं। वसुसेन दिव्य कवच और कुण्डल-समेत पैदा हुए हैं। इससे सूचित होता है कि उनका जन्म किसी साधारण वंश में नहीं हुआ। उन्होंने किसी बड़े ही उज्ज्वल वंश में जन्म लिया है। कुछ भी हो, अङ्ग-देश का राज्य पाने के विषय में वसुसेन से जो द्वेष रखता हो वह निकल आवे। इम उससे युद्ध करने को तैयार हैं।

इस बात की सुन कर सभा में बैठे हुए अनेक लोगों ने धन्य ! धन्य ! कहा।

इस समय सूर्यास्त होने के कारण उस दिन श्रक्ष-परीचा का काम बन्द रहा। दुर्योधन ने कर्ण का हाथ पकड़ कर रङ्ग-भूमि से प्रस्थान किया। सभा भङ्ग हो गई। पुरवासी लोगों में से कोई अर्जुन की, कोई कर्ण की, कोई दुर्योधन की प्रशंसा करते करते सब अपने धरने घर गये।

धर्जुन की बराबरी करनेवाले, उन्हीं के समान पराक्रमी, कर्ण को मित्र बना कर दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें बहुत सन्तोष हुद्या। बुद्धिमान युधिष्ठिर कर्ण को श्रद्धितीय योद्धा जानते थे। इस कारण कर्ण की मित्रता दुर्योधन से हो जाने पर उन्हें बहुत दु:ख हुद्या। धागे न मालूम इसका क्या फल हो, यह से।च कर उन्हें बड़ी चिन्ता हुई।

शिष्यों को सब विद्या में प्रवीस है। गया देख द्रोस के मन में उनसे गुरुद्दिसा लेने की इच्छा हुई। सब शिष्यों की बुला कर उन्होंने कहा:—

हे शिष्य ! तुम लोग पाञ्चाल देश के राजा द्रुपद को युद्ध में हराकर उसे हमारे पास कैदी की तरह पकड़ लाओ । इसी को हम गुरुदिखा समर्भेंगे ।

गुरु की आज्ञा पाकर शिष्य लोग बहुत जल्द अपने अपने अख-शक्त लेकर हस्तिनापुर से चले और पाञ्चालदेश पर धावा किया। अपने सब भाइयों और कर्य को साथ लेकर दुर्योधन ने सबके आगे प्रस्थान किया। उन्होंने चाहा कि मैं ही पहले पहुँच कर दुपद की पकड़ लाऊँ। यह देख कर धर्जुन ने द्रोग से सलाह की। द्रोग के कहने से वे अपने भाइयों सहित कुछ पीछे रह गये।

द्रुपद ने जब सुना कि मेरे देश पर चढ़ाई हो रही है और द्रोग के शिष्य धावा करते चले आ रहे हैं तब वे अपनी सेना लेकर भट राजधानी के बाहर निकले। उन्होंने भूत-राष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि के साथ धार युद्ध किया। द्रुपद की राजधानी के पुरवासी भी मूसल और लाठियाँ ले लेकर दुर्योधन के साथियों पर दृट पड़े। इससे धृतराष्ट्र के पुत्र जो पहले ही पाञ्चाल दंश में पहुँच गये थे बे-तरह घबरा उठे। द्रुपद ने उनकी बुरी दशा कर डाली। इसी समय भीमसेन लड़ाई के मैदान में आये। उनके साथ उनके चारों भाई भी थे। भीम ने अपनी गदा की चीट से कितने ही हाथी, घोड़ं, रथ और पैदल योद्धाओं को मार गिराया। इसके अनन्तर अर्जुन ने धनुर्वाग लेकर इतने बाग छोड़ं कि द्रुपद की फ़ौज पर वे बादलों की तरह सब तरफ छा गये। जिधर देखिए उधर बाग्र ही बाग्र देख पड़ने लगे।

अर्जुन ने कम कम से द्रुपद के एक एक सेनापित को हरा दिया। फिर जो लोग उनकी मदद कर रहे थे—उनके शरीर की रचा कर रहे थे—उनको मार गिराया। अन्त में वे द्रुपद से जा भिड़े। देानों में घोर युद्ध होने लगा। द्रोण के परम-श्रेष्ठ शिष्य अर्जुन के सामने द्रुपद की एक न चली। वे अपने को बहुत देर तक न बचा सके। थोड़ी ही देर में अर्जुन ने उन्हें पीड़ित कर दिया। उन्होंने द्रुपद के रथ की पताका काट कर जमीन पर गिरा दी। उनके धनुष के भी देा दुकड़े कर डाले। इसके अनन्तर बड़े ही पैने पाँच बाग छोड़ कर उन्होंने द्रुपद के रथ के घोड़ों और सारिथ को मार गिराया। फिर उन्होंने अपना धनुर्जांग रख दिया और तलवार हाथ में लेली। तलवार लेकर वे अपने रथं से उतर पड़े और उद्घल कर एक पल में द्रुपद के रथ पर जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने द्रुपद को पकड़ कर कैंद कर लिया।

द्रुपद की केंद्र हो गया देख कीरव लोग उनकी बची हुई सेना धीर पाश्वाल नगरी का नाश करने लगे। परन्तु अर्जुन ने उन्हें वैसा करने से मना किया। उन्होंने कहा, व्यर्थ हत्या करने से क्या लाभ ? उनकी इस तरह मना करके धर्जुन ने भीमसेन से कहा:—

भाई ! हमें याद रखना चाहिए कि राजा द्रुपद अपने आत्मीय हैं। वे कोई ग़ैर आदमी नहीं; सब तरह अपने ही हैं। हमने आचार्य्य से सिर्फ़ इतनी ही प्रतिज्ञा की है कि हम द्रुपदराज को गुरु-दिचिक्षा की तरह आपके पास ले आवेंगे। इससे आइए इन्हें भाषार्य्य के पास ले चलें। द्रुपदराज की सेना ने इमारा कोई भ्रपराध नहीं किया। वह बिलकुल निरपराध है। उसे मारना भ्रन्याय है। उसे छोड़ देना ही हमारा धर्म्स है।

इसके अनन्तर सबने द्रुपद की गुरु द्रोग के सामने जा खड़ा किया और कहा— आचार्य ! गुरुद चिया हाजिर है। द्रुपद का सारा घमंड चूर हो गया। उनका सारा राजमद जाता रहा। उन्हें द्रोग के सामने कैंदी बन कर जाना पड़ा। द्रुपद की यह दुर्गित देख द्रोगाचार्य की अपना वह अपमान याद हो आया जी द्रुपद ने किया था। अपचार्य बेलि:—

हे द्रुपदराज ! हमारी आज्ञा से तुम्हारी राजधानी बरबाद कर डाली गई। खुद तुम्हारे भी प्राण इस समय हमारं ही हाथ में हैं। तथापि यदि तुम्हारी कोई वासना हैं। —यदि तुम हमसे कुछ चाहते हैं। —तो कहे। हम उसं पूर्ण करेंगे। क्योंकि तुम हमारे लड़कपन के साथी है। । उसकं निहे।रे हम तुम पर श्रव भी दया करने की तैयार हैं।

द्रोग के मुँह से ये वचन सुन कर द्रुपद का सिर नीचा हो गया। मारे लज्जा के एक शब्द भी उनके मुँह से न निकला। उन्हें मन ही मन महादुःख हुआ। उनका हृदय फटने लगा। उन्हें इस तरह व्याकुल और दुखी देख कर द्रोग ने फिर कहा:—

हे वीर ! डरा मत । तुम्हारे प्राण न लिये जायँगे । तुम्हें मारना हम नहीं चाहते । ब्राह्मण स्वभाव ही से भे।लं भाले होते हैं । वे स्वभा करना खूब जानते हैं । फिर तुम्हारे साथ लड़कपन में हमने एक ही जगह खेला खाया है । इससे तुम पर सदा हमारी प्रीति बनी रहेगी, तुम पर हमारा स्नेह कभी कम नहीं हो सकता । महाराज ! इसी बालपन की प्रीति खैं।र मैंत्री को याद करने के लिए एक बार हमने तुमसे प्रार्थना की थी । पर तुमने हमारा अपमान किया । राजमद से उन्मत्त होकर तुमने कहा कि राजा के साथ एक साधारण आदमी की मैत्री नहीं रह सकती । इस समय हम पहले ही की तरह तुम्हारे साथ मैत्री स्थापन करने की इच्छा रखते हैं । हम चाहते हैं कि तुम अब भी हमारे मित्र बने रहे। । इसी से हमारी और तुम्हारी अवस्था में जो भेद था—अर्थात तुम राजा थे, हम एक साधारण मनुष्य—उसे दूर करने के लिए हम तुम्हारा आधा राज्य लेते हैं । बाक़ी का आधा तुम्हें हम लीटाते हैं । इस तरह हमारे और तुम्हारे देनों के राजा हो जाने पर तुम्हें हमारे साथ मैत्री करने में कोई उक्र न होना चाहिए।

राजा द्रुपद केंद्री की दशा में थे। इससे द्रोण की बात मान लेने के सिवा श्रीर वे कर ही क्या सकते थे। लाचार होकर उन्होंने द्रोणाचार्य्य का कहना श्रङ्गीकार कर लिया। परन्तु उस दिन से वे द्रोण के वध का उपाय हूँ हुने लगे। श्रीर सब काम उन्होंने छोड़ दिये। बहुत दिनों तक वे ऋषियों श्रीर मुनियों के आश्रमों में भटकते रहे। पर द्रोण के मारने की कोई युक्ति उन्हें न सूभी। उनकी सारी मेहनत व्यर्थ गई; किसी ने कोई तदबीर द्रोण के मारने की न बताई। श्रम्त में महर्षि याज श्रीर उपयाज की मदद से द्रोण का मारनेवाला एक पुत्र पाने की इच्छा से उन्होंने पुत्रेष्टि नामक एक बहुत बड़ा यह किया।

उस यह की श्रिप्ति सं उन्हें धृष्टद्युम्न नामक एक महाबली पुत्र श्रीर कृष्णा नाम की एक महा रूपवती कन्या प्राप्त हुई। इसी पुत्र नं श्रागे चल कर द्रोण का वध किया। काशिराज की कन्या श्रम्बा नं भी भीष्म के वध के लिए इसी यह से नया जन्म लिया। उसका नाम हुआ शिखण्डिनी।

इधर द्रोग्राचार्य्य अपने शिष्यों से विदा हुए। विदा होने के समय अपने प्यारे शिष्य अर्जुन को उन्होंने अनेक प्रकार के अद्भुत अद्भुत अख-शक्ष दिये। अनन्तर हिलापुर से प्रस्थान करके उत्तर पाञ्चाल राज्य पर अपना अधिकार जमाया और सुखपूर्वक वहाँ राज्य करने लगे।

इस तरह सब बातों में पाण्डवें का बढ़ा हुआ बल, पराक्रम श्रीर तेज देख कर धृतराष्ट्र को डर लगा कि अब हमार पुत्रों की कुशल नहीं। वे किसी न किसी दिन ज़रूर निकाले जायँगे। इस कारण वे पाण्डवों से ईर्ष्या-द्वेष करने लगे। उनकी कीर्त्ति बढ़ते देख धृतराष्ट्र को दुःख होने लगा। इससे वे किसी तरह अपने दिन काटने लगे।

## ४-धृतराष्ट्र के पुत्रों का पाग्रडवों पर ऋत्याचार

धृतराष्ट्र ने देखा कि पाण्डु के पुत्रों की बड़ी बढ़ती हो रही है; प्रजा भी उनसे बहुत प्रसन्न है—सब लोग उन्हें बहुत चाहते हैं। इससे धृतराष्ट्र को बड़ी चिन्ता हुई। मन ही मन वे द्यधीर हो उठे। उन्होंने मन्त्री कियाक को खुला भेजा। मन्त्री के ध्यानं पर धृतराष्ट्र ने कहा:—

हे बाझगों में श्रेष्ठ ! अपने पुत्रों के राज्य पाने के विषय में हमें दिन दिन सन्देह हो रहा है। हम नहीं जानते, क्या करने से उन्हें राज्य प्राप्त हो सकेगा। आप अच्छी राजनीति जानते हैं। आपसे कोई बात अज्ञात नहीं। आप हमसे इस समय यह बतलाइए कि हम राज-धर्म्स के अनुसार पाण्डवों के साथ किस तरह का व्यवहार करें जो हमारे मन का सन्देह दूर हो जाय। कैंान सी तदबीर की जाय जिसमें पाण्डवों से हमारे पुत्रों को कुछ भी डर न रहे।

किंग्या विलक्षण वृद्धिमान् मन्त्री थे। उन्होंने कहा:--

महाराज ! शत्रुत्रों से सचमुच ही आपकी बड़ा डर है । उस डर की पूरे तीर पर दूर करने के लिए पाण्डवों का जड़ से नाश कर देना चाहिए। इसके सिवा श्रीर कोई उपाय नहीं । शत्रु की कभी निर्वल न समभना चाहिए । अशक्त श्रीर कमज़ीर समभ कर शत्रु की उपेचा करने से पीछे पछताना पड़ता है। इससे जिस समय शत्रु की दुर्बल श्रीर श्रशक्त श्रवस्था में पावे उसी समय उसे दूर कर दे। उसका नाश करना ही उस समय उचित है। राजनीति का यही नियम है। इस नियम को ध्यान में रख कर किस तरह की काररवाई पाण्डवों के साथ करनी चाहिए, इसका निश्चय आप अपने पुत्रों की सलाह से करें।

परन्तु, अपने भतीजों के साथ अन्याय करने के लिए धृतराष्ट्र के मन ने गवाही न दी। भतीजों पर धृतराष्ट्र की एक तो यों ही ममता थी, फिर युधिष्ठिर आदि पाँचों भाई सब बातों में धर्म्मपरायण थे। कभी कोई अधर्म का काम उनके हाथ से न होता था। इस कारण उनके नाश का जा कठार उपदेश मन्त्री नं दिया उसे धृतराष्ट्र म श्रङ्गीकार कर सके । उसके अनुसार पाण्डवों पर अत्याचार करने को उनका जी न चाहा । तथापि श्रागा-पीछा सं।च कर उन्हें दु:ख ज़रूर हुआ। वे शोक से व्याकुल हो उठे।

इधर पाण्डवों को सब गुणों से पूर्ण देख कर पुरवासी लोग सदा ही उनकी प्रशंसा करते थे। सभा में, या और जहाँ कहीं चार आदमी इकट्टे होतं थे, सबलोग पाण्डवीं के राज्य पान ही के विषय में बातचीत करते थे। सब एक स्वर से कहते थे:--

पाण्डवों में जेठे भाई युधिष्ठिर पूरे महात्मा हैं। वे सब तरह राज्य पान कं याग्य हैं। राजा धृतराष्ट्र जन्म ही सं श्रन्धे हैं। इस कारण वे पहले ही राज्य कं ग्रिधिकारी न थे। प्रव भी क्या समभ कर वे राज सिंहासन नहीं छोड़ते ? भीष्म तो राज्य लेंगे ही नहीं: क्वोंकि उन्होंने वैसा न करने की प्रतिज्ञा की है। श्रीर उनकी प्रतिज्ञा कभी भूठ नहीं हो सकती। इससे हम लोग धर्मात्मा युधिष्ठिर ही की राजा बनावेंगे। वे सत्यवादी और दयालु हैं। भीष्म और धृतराष्ट्र के साथ वे ज़रूर ही अञ्छा व्यवहार करेंगे-- ज़रूर ही वे उनका भ्रादर-सम्मान करने में कसर न करेंगे।

यं सब बातें धीरे धीरे दुर्योधन के कान तक पहुँचीं। सुन कर दुर्योधन का चित्त च अबल हो बठा। ईर्ष्या-हेष से हृदय जलने लैंगा। भत्ट पट आप धृतराष्ट्र के पास पहुँचे श्रीर बाल:- हे पिता! पुरवासी लोग आपका और भीष्म का तिरस्कार करके युधिष्ठिर को राज्य देने की सलाह कर रहे हैं। सुनते हैं, भीष्म भी इस बात का पसन्द करते हैं। वे कहते हैं, हम राज्य के भूखे नहीं; हमें राज्य न चाहिए। हे महाराज! ये सब कठोर और अनुचित बातें सुन कर मुक्को महा दुःख हो रहा है। अपने भाइयों में जेठे होने पर भी पहले भी एक बार आपको राज्य से हाथ धोना पड़ा था। आपको राज्य से विश्वत रख कर पुरवासियों ने पाण्डु को राजा बनाया था। अब दैवयोग से जो आपको राज्य प्राप्त हुआ है तो फिर भी आप पर अन्याय करने का विचार हो रहा है। यदि इस समय पाण्डु के पुत्रों को राज्य मिल जायगा तो फिर सदा के लिए उन्हीं के वंशवाले राजा होते रहेंगं। आपके पुत्र और पौत्र राजवंश के होकर भी हीन और तुच्छ समके जायँगे। दूसरे का दिया हुआ दुकड़ा खानंवाले सदा ही नरक के समान दुःख भोग करते हैं। यह आप जानते ही हैं। इससे कोई ऐसी तद्बीर कीजिए जिसमें इस दुःख से हम लोग बचें। उससे हमारा उद्धार करना ही आपका धर्मा है। इस विषय में उदासीन होना—चुपचाप बैठे रहना—अच्छा नहीं। चुप बैठने से अब निस्तार नहीं।

मन्त्री किशक का उपदेश और पुत्र दुर्याधन की दुःख-भरी विनर्ता सुन कर धृतराष्ट्र का चित्त डोल उठा। वह डगमगाने लगा। परन्तु ग्रन्याय और ग्रधर्म के डर से उनसे कुछ करते धरते न बना। मन की बात मन ही में रख कर शान्त रहना पड़ा।

परन्तु दुर्थोधन चुप रहनंवाले न थे। मित्र कर्श और मामा शकुनि से मलाह करकं वे फिर धृतराष्ट्र के पास आकर बोले:—

हं तात ! यदि आप किसी तदबीर से—किसी युक्ति से—पाण्डवों को कुछ दिन कं लिए कहीं बाहर भेज दें तो जा यह विषद हम लोगों पर आनेवाली है उस सं बचने का कोई उपाय किया जा सकता है।

धृतराष्ट्र कुछ देर तक न जाने क्या सीचते रहे। सीच साच कर आपने कहा:—
देखी पुत्र ! भाई पाण्डु बड़े धर्मात्मा थे। राज्य पाने पर अपने बन्धु-बान्धवों के,
श्रीर विशेष करके हमारे, साथ कभी उन्होंने बुरा व्यवहार नहीं किया। हमको उन्होंने
सदा ही स्तेह की दृष्टि से देखा। राज्य से सम्बन्ध रखनेवाली सारी बातें प्रति दिन
वे हमसे कहते थे श्रीर हमारी सलाह से सब काम करते थे। जो काम करने की
आज्ञा हम न दंते थे उसे कभी न करते थे। उनके पुत्र युधिष्ठिर उन्हों की तरह धर्मात्मा
हैं। पिता के राज्य के वही अधिकारी हैं। इसके सिवा उनके सहायक भी बहुत हैं।
यदि हम उन्हें बलपूर्वक राज्य से दूर करने की चेष्टा करेंगं—यदि हम जबरदस्ती

डम्हें राजसिंहासन से श्रलग रखने का यह करेंगे—तो प्रजा श्रीर पुरवासी ज़रूर ही हम लोगों के प्राय ले लेंगे।

दुर्योधन ने कहा—हे पिता! आप जो कहते हैं सब सच है। परन्तु आदर-सम्मान करके और धन-धान्य देकर प्रजा और पुरवासियों को हम प्रसन्न कर सकते हैं; उन्हें अपनी तरफ़ कर सकते हैं। फिर हम पाण्डवों का कोई अनिष्ट भी नहीं करना चाहते। आप कोई अच्छी युक्ति सोच कर कुछ दिन के लिए उन्हें वारखावत् नगर को भेज दोजिए। इस समय सारा धन और सारे मन्त्री हमारे ही अधीन हैं। इसी बीच में, किसी उचित उपाय से पुरवासियों को वश में करके, राज्य हम अपने हाथ में कर लेंगे। फिर कोई सन्देह की बात न रह जायगी। तब पाण्डवों को फिर राजधानी में बुला लेंगे।

धृतराष्ट्र ने कहा—हे दुर्योधन ! तुमनं जो बात कही वही हमने भी कई बार मनही मन सोची है। परन्तु इस तरह का अन्याय करना महा पाप है, यह विचार कर हमनं अपने मन की बात किसी से नहीं कही। इसे जाने दें। पाण्डवों को बाहर भेजने की भीष्म, द्रोख, कुप, विदुर आदि कोई सलाह भी तो न देंगे। इन सबकी इच्छा के प्रतिकृत किस तरह हम उन्हें राजधानी से हटा सकेंगे?

दुर्योधन बोलो:—भीष्म तो पाण्डवों का श्रीर हम लोगों का बराबर प्यार करते हैं। हम सब पर उनकी एक सी प्रीति है। अश्वत्थामा हमारे पच में हैं; इससे द्रोख श्रीर छप को भी लाचार होकर हमारी ही तरफ़ होना पड़ेगा। रहे विदुर, सो वे हमारे अर्थ के— हमारे धनधान्य के—जाल में बाँधे हुए हैं। तथापि, सुनते हैं, पाण्डवों ने छिपे छिपे उन्हें अपने हाथ में कर रक्खा है। कुछ भी हो, अकले विदुर हमारा कोई अकाज नहीं कर सकते। इससे अब आप और व्यर्थ शङ्का सन्देह न करें। पाण्डवों के कारख रात को हमें नींद नहीं आती। निद्रा का नाश करनेवाली शोक-रूपी आग में हम जला करते हैं। हमारी सलाह मान कर इस आग में जलने से आप हमें बचाइए। और अधिक देरी न कीजिए।

इस बातचीत के बाद धृतराष्ट्र मनही मन इन सब युक्तियों का विचार करने लगे। वे सोचने लगे कि जिस तरकीब से दुर्योधन राज्य को अपने हाथ में करना चाहते हैं उसमें क्या क्या गुग्रा-दोष हैं। कामयाबी की आशा है या नहीं। उधर दुर्योधन अपने काम की सिद्धि की फ़िक्र में लगे। धन देकर और हर तरह से सम्मान करके प्रजा की अपनी मुद्दी में कर लेने का वे यन करने लगे। जब देखा कि अब अवसर अच्छा है-- लोग श्रव हमारे अनुकूल मालूम होते हैं--तब उन्होंने एक चाल चली। एक बड़े चालाक और धूर्त मन्त्री की। उन्होंने सब बातें पहले ही से सिखला रक्खी थीं। सूचना पाते ही एक दिन वह राज-सभा में सब लोगों के सामने कहने लगा:--

वारकावत् बहुत बड़ा नगर है। वह बड़ा ही मनोहर धौर रमधीक स्थान है। वहाँ भगवान् भवानी-पित विराजमान हैं। उनके पूजन धौर दर्शन के लिए इस समय नाना देशों से लोग वहाँ धा रहे हैं।

इस प्रशंसा की सुन कर पाण्डवें के मन में वारखावत् नगर देखने की इच्छा हुई। । धृतराष्ट्र ने देखा कि वारखावत् जाने के लिए पाण्डव बहुत उत्सुक हो रहे हैं। दुर्योधन को प्रसन्न करने का उन्होंने यह अच्छा मीका समभा। यद्यपि अधर्म के डर से उन्हें बहुत कुछ सङ्कोच हुआ, तथापि अपनं प्यारं पुत्र दुर्योधन के दबाव से इस मौक़े का हाथ से जाने देना उन्होंने मुनासिव न जाना। मन ही मन कुण्ठित होकर पाण्डवें को जाल में फाँसने के लिए वे तैयार हुए। उन्हें बढ़ावा देने के लिए—उनसे मन के अभिलाष की और अधिक बढ़ाने के लिए—वे बोले:—

हे पुत्र ! सभी हमसे वारगावत् की बड़ाई करते हैं। इच्छा हो तो तुम सब जाकर कुछ दिन वहीं सुख से रह सकते हो।

'युधिष्ठिर बड़े बुद्धिमान् थे। धृतराष्ट्र की बात सुन कर वे समभ्त गये कि ज़रूर कुछ दाल में काला है। परन्तु इस कुटिल-जाल से बचने का कोई ध्रच्छा उपाय न देख लाचार होकर उन्होंने वारणावत् जाना अङ्गीकार कर लिया।

इस घटना से दुर्योधन को परमानन्द हुन्ना। उनके न्नानन्द की सीमान रही। पहले ही से धृतराष्ट्र से बिना पूँछे ही एक बड़े ही घोर पाप की बात वे मन ही मन सोचते रहे थे। दुर्योधन को उसके कर दिखाने का अब अच्छा अवसर मिला। उन्होंने पुरोचन नाम के एक महा दुराचारी मन्त्री को बुलाया और प्रेमपूर्वक उसका हाथ पकड़ कर बोले:—

हे पुरेचिन ! धन-सम्पत्ति से भरा हुआ यह इतना बड़ा राज्य सिर्फ़ हमारा ही नहीं है। तुम्हारा भी है। जिस तरह इसकी रचा हो उसके लिए तुम्हें भी यह करना चाहिए। जिस बात से यह बना रहे उसे करने में तुम्हें भी तैयार रहना चाहिए। तुम्हें छोड़ कर और कोई ऐसा हमें नहीं देख पड़ता जिससे हम अपने मन की बात सङ्कोच छोड़ कर कह सके । एक तुम्हीं ऐसे हो जिनसे कोई बात कहने में हमें किसी तरह का सन्देह नहीं होता। एक तुम्हीं हमारे सबसे अधिक विश्वास-पात्र मन्त्री ही।

इससे जो कुछ हम तुमसे कहने जाते हैं उसे कदापि किसी से न कहना। वारणावत् में जी महादेव का उत्सव होनेवाला है उसमें पाण्डव लीग जायँगे। उनका इरादा वहाँ कुछ दिन रह कर सैर करने का है। तुम एक काम करो। एक बहुत तेज़ रथ पर सवार होकर त्राज ही वारगावत जाव । लाख, सन, साल त्रादि जितनी चीज़ें श्रीर जितनी लकडियाँ ऐसी हैं कि आग छू जाते ही एकदम जल उठें, उनसे वहाँ एक बहुत ही सुन्दर चार पार का घर बनवाना। फिर मिट्टी में बहुत सा तेल-जाख. लोबान श्रादि मिला कर उसका प्रास्टर बनवा कर इस घर की दीवारी पर उसका खब लेप करा देना। इसके बाद बड़ी सावधानी से बारूद श्रादि श्राग से उड़ने-बोली चीज़ें चारीं तरफ गुप्त जगहीं में छिपा कर रख देना। पाण्डवीं के वारणावत् पहुँचन पर. अच्छा मौका पाते ही, उस घर में रहने के लिए उनसे बड़े आदर-सत्कार सं प्रार्थना करना । जहाँ तक हो सके दिन्य से दिन्य रथ, पालकी, पलँग ग्रादि देकर उनको खुश करना। जब उन्हें सब तरह का विश्वास हो जाय श्रीर कुछ दिन वहाँ रहते हो जायँ तब एक रात को छिपे छिपे इस घर में आग लगा कर पाण्डवें। की वहीं भस्म कर डालना। देखाे. पिता श्रीर पुरवासियाें का इस बात की ज़रा भी सुग-सुग न लगने पाने। ऐसा प्रबन्ध करना जिसमें ने समभें कि अचानक आग लग जाने से ही पाण्डव जल मरं हैं। एसा न हो कि पाण्डवों के मारने का कलकू हमारे सिर थापा जाय ! इससे तुन्हें बड़ी सावधानी से काम करना होगा 1

पापात्मा पुरोचन ने दुर्योधन की बात मान ली। उसी चाल वह एक तेज़ रश्र पर सवार होकर वारणावत् पहुँचा और लाख का घर बनवाना आरम्भ कर दिया।

इसके अनन्तर श्रच्छा मुहूर्त देख कर वारखावत् जाने के लिए पाण्डव तैयार हुए। उनके लिए श्रच्छे श्रच्छे घोड़े जोत कर एक रथ लाया गया। पाण्डवों के मन में सन्देह तो हो ही गया था; पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। चलते समय गुरुजनों श्रीर ब्राह्मखों की प्रखाम करके उनका आशीर्वाद लिया। फिर वे बराबरवालों की गले से लगा कर मिले। बालकों ने उनके पैर छुवे। अन्त में सब माताओं की ध्रदिश्वा करके उनसे बिदा माँगी। प्रजाजन श्रीर पुरवासियों से प्रीतिपूर्वक बातें कीं। तब रथ पर सवार होकर हिस्तनापुर से उन्होंने प्रस्थान किया।

पाण्डवों की इस्तिनापुर से इस तरह श्रवानक जाते देख लोगों के मन में सन्देह हो श्राया । वे सोचने लगे कि क्या कारण है जो पाण्डव श्रकस्मात् वारणावत् भेजे जा रहे हैं । विदुर श्रादि कितने ही कुरुवंश के सज्जन श्रीर कितने ही भक्त पुरवासी पाण्डवें के साथ जाने को तैवार हुए। उनमें से कोई कोई ढीठ छै।र साहसी ब्राह्मस मनमानी जली कटी बातें सुनाने लगे:—

जब तक महाराज पाण्डु जीते रहे सबके साथ उन्होंने न्याय और दया का व्यवहार किया। उनके पीछे उनका राज्य उनके जेठे पुत्र युधिष्ठिर की मिलना चाहिए था। सो तो दूर रहा, उनके उत्तराधिकारियों के साथ उलटा अन्याय हो रहा है। इस निष्ठुरता और निर्देयता का कारण क्या ? कुछ भी हो, जहाँ युधिष्ठिर रहेंगे हम लोग भी घर-द्वार छोड़ कर दल-बल सहित वहीं जाकर उनके अधीन रहेंगे।

इस तरह की बातों को युधिष्ठिर ने श्रच्छा नहीं समका। प्रजा की धृतराष्ट्र श्रीर उनके पुत्रों के ख़िलाफ़ राय देते देख उन्होंने रथ खड़ा कर दिया श्रीर बोले:—

हे प्रजाजन ! राजा धृतराष्ट्र हमारे पिता के तुल्य हैं। उनका मान रखना हमारा परम धर्म्म है। उनकी आज्ञा पालन करना हम अपना कर्तव्य समभते हैं। इससे तुम सब लोग हमें आशीर्वाद देकर और हमारी मङ्गल-कामना करके अपने अपने घर लीट जाव। यदि कभी काम करने का समय आवे, और तुम्हारी मदद दरकार हो, तो उस समय हमारे हितचिन्तन का यत्न करना। अभी हमारे साथ चलने की ज़करत नहीं।

यह सुन कर प्रजाजनों नं पाण्डवों की प्रदिचिशा की श्रीर उन्हें श्राशीर्वाद देकर घर लीट श्रायं। जब सब लोग चले गये तब विदुर युधिष्ठिर से बिदा होने लगे। उनको दुर्योधन के पापजाल की बात मालूम हो गई थी। इससे युधिष्ठिर को उन्होंने सचेत करना चाहा। म्लेच्छभाषा में इशार के तीर पर उन्होंने युधिष्ठिर को कुछ उपदेश दिया। वे बोले:— •

बुद्धिमान द्यादमी सदा ही विपद से बचने के उपाय निकाल लिया करते हैं। शत्रु लोग जाल, फरेब और चालाकी के दाँव पेंच खेला ही करते हैं। वही उनके लिए श्रक्ष-शक्ष का काम देते हैं। ऐसे शक्ष यद्यपि लोहे के नहीं होते तथापि शरीर उनसे ज़रूर छिद जाता है। फूस के भीतर कन्दरा खोद कर रहने से फूस को जलानेवाली धाग कुछ नहीं कर सकती। उससे श्रादमी नहीं जल सकता। ऊपर ही ऊपर वह फूस को जला कर बुफ जाती है। पाँचों इन्द्रियाँ जिनके वश में हैं उन्हीं की जीत होती है। राह न मालूम हो तो श्राकाश में नचत्र देख कर दिशाओं का ज्ञान कर लेना चाहिए—रात की तारे देख कर जान लेना चाहिए कि हमें किधर जाना है।

यह उपदेश सुन कर कुछ देर तक युधिष्ठिर ने मनही मन विचार किया। फिर उन्होंने उसी म्लेच्छ-भाषा में सिर्फ़ यह कह कर उत्तर दिया कि—'मैं समभ गया'। विदुर भी युधिष्ठिर को यह उपदेश देकर उनसे बिदा हुए। जब सब चले गये तब कुन्ती ने युधिष्ठिर से पृद्धाः—

बेटा ! विदुरजी ने अज्ञात भाषा में तुमसे क्या कहा और तुमने उसका क्या उत्तर दिया ? यदि इस बात के बताने में कोई हानि न हो तो मैं जानना चाहती हूँ। युधिष्ठिर ने कहा:—

चचा विदुर ने म्लेच्छ-भाषा में हमसे दुर्योधन के एक कूटमन्त्र की बात कही। इन्होंने युक्ति से हमें यह सूचित किया कि दुर्योधन ने हमारे साथ छल करने की ठानी है; इससे हमें सावधान रहना चाहिए। हमने भी उनसे उसी भाषा में उत्तर दिया कि आपके कहने का मतलब हम समभ गये।

त्राठवें दिन पाँचों पाण्डव माता के साथ वारखावत पहुँचे। उनके आने का शुभ समाचार सुन कर हज़ारों पुरवासी और प्रजा-जन, हाथी, घोड़े और रथ आदि पर सवार होकर, उनकी अगवानी के लिए, जय-जयकार करते हुए, नगर से बाहर निकले। आगे बढ़ कर वे पाण्डवें से मिले और उनका अभिवादन किया। प्रजा-वर्ग से घिरे हुए पाण्डवें ने नगर में प्रवेश किया। बाह्यण, नगर के अधिकारी, रथी, वैश्य और शुद्ध लोगों के भी घर जा जाकर पाण्डवों ने हर एक की पूजा महख की। फिर उनके रहने के लिए जो महासु-दर महल सजाया गया था उसमें जाकर उतरे।

पुरीचन ने पाण्डवें। की बड़ी सेवा-ग्रुश्रूषा की । उसने उनके खाने, पीने श्रीर सेाने श्रादि का बहुत ही अच्छा प्रबन्ध पहले ही से कर रक्खा था। नाना प्रकार के राजभेग तैयार कर रक्खे थे। उस दुरात्मा ने पाण्डवों की बड़े ही सुख श्रीर सत्कार से रक्खा। प्रजा ने भी उनका बड़ा श्रादर किया— उनकी हृदय से पूजा-परिचर्यों की। दस दिन तक पाण्डव इस महल में रहे।

ग्यारहवें दिन पुरोचन श्रपना पाप-कर्म करने के इरादे से पाण्डवों को लाख के बने हुए उस लाचागृह में ले गया। वहाँ जाने के लिए पुरोचन ने बड़ा श्राग्रह किया—बड़ी हठ की। उसके श्रितिशय श्राग्रह को देख युधिष्ठिर के मन में सन्देह हुआ। उस दिन से वे बड़ी सावधानी से रहने लगे। सब बातों को—सब घटनाथ्रों को—वे उस दिन से बहुत ध्यानपूर्वक देखने लगे। लाख के उस घर में जाते ही युधिष्ठिर ने भीम से कहा:—

भाई ! हमें इस घर में लाख मिली हुई चर्बी की दुर्गन्ध झाती है । कुछ धोखा ज़रूर है, इसमें कोई सन्देह नहीं । महात्मा विदुर ने चलते समय जा उपदेश हमें दिया था उसका मतलब श्रच्छी तरह श्रव हमारे ध्यान में झा रहा है । यह देखाे किसी चतुर कारीगर ने घी से भीगे हुए बाँस, मूंज श्रीर सन श्रादि तत्काल जल उठने योग्य पदार्थों से यह घर बनाया है। हा ! दुष्ट दुर्योधन कितना क्रूर श्रीर निर्देयी है ! समभे, वह कैसा घोर पाप करना चाहता है ! हम इस समय उसकी सारी चालाकी—उसका सारा क्रूर कर्म—प्रत्यच्च की तरह देख रहे हैं। उसकी दुष्टता मानों श्राँखों के सामने दिखाई दें रही है। पुरोचन की मदद से इस घर के भीतर घर के सहित हमें जला कर ख़ाक कर देने का उसने विचार किया है !

हे आर्थ्य ! यदि यह घर सचमुच ही ऐसा है कि आग अहूते ही जल उठे तो यहाँ एक चार्य भी रहना उचित नहीं । चिलिए, जिस घर में हम पहले थे उसी में चलें।

युधिष्ठिर ने कहा— हे बुकोदर ! हमारी समक में हमें यहीं रहना चाहिए। उस घर में लीट जाना अच्छा नहीं। नराधम पुरेचिन को यदि मालूम हो जायगा कि हम लोग उसकी कपट-लीला जान गये हैं तो वह उसी दम हम लोगों को जला देगा। क्योंकि उस दुष्ट को न अधर्म से उर है, न लोक-निन्दा ही से उर है। और, यदि, इस घर के जलाये जाने के पहले ही हम लोग भाग भी गये ते। भी राज्य का लोभी दुर्योधन हमें जीता न छोड़ेगा। वह दूत द्वारा ज़रूर ही हमारे प्राण्य ले लेगा। इससे यही अच्छा होगा कि हम लोग इसी घर में सावधानी से रहें, और मौका मिलते ही, पुरेचिन और दुर्योधन के बिना जाने ही, भाग चलें। इसी में हमारा कल्याण है। इस समय शिकार के बहाने हमें सब तरफ घूमना चाहिए। ऐसा करने से हमें यह मालूम हो जायगा कि किस राह से हम लोग यहाँ से भाग सकते हैं। विदुर ने उप-देश देते समय जो इशारा किया था उसके अनुसार इस घर के भीतर हमें एक कन्दरा खोदनी चाहिए। रात को हमें उसी के भीतर छिप कर रहना चाहिए। ऐसा करने से इस घर के जला दिये जाने पर भी अगग से जलने का हमें कोई डर न रहेगा।

इसी समय विदुर का भेजा हुआ। एक विश्वास-पात्र मनुष्य युधिष्ठिर के पास आया। उसने पाण्डवों को एकान्त में लेजा कर कहाः—

हे महात्माओ ! हम बेलहार हैं। आपके परम हित-चिन्तक चचा विदुर ने हमें भेजा है। उन्होंने सुना है कि दुर्योधन की आज्ञा से पुरोचन किसी कृष्णपत्त की चतुर्दशी की रात को इस घर में आग लगा देगा। जिसमें आप सुक पर विश्वास करें इसलिए, विदुरजी ने सुकसे उस. उपदेश की बात आपसे कहने की आज्ञा दी है जो उन्होंने विदा होते समय म्लेच्छ-भाषा में आपको दिया था। कहिए अब मेरे लिए क्या आज्ञा है। युधिष्ठिर ने कहा—जब तुम्हें हमारे परम हित-चिन्तक चचा ने भेजा है तब तुमको भी हम अपना मित्र और आत्मीय समभते हैं। इस लाचागृह के चारों तरफ़ अख-शख रक्खे हैं। और, सिलहख़ाने में, जहाँ सब हथियार रहते हैं, पुरोचन ख़ुद ही दिन-रात रहता है। एक चाण के लिए भी वह बाहर नहीं जाता। इससे यदि हम आग से बच कर भागें तो अस्त्रों से बच कर नहीं भाग सकते। इन सब बातों को सोच कर तुम हमारे बचाव का कोई उपाय निकालो।

उस बेलदार ने खूब देख-भाल कर खाई खोदने के बहाने एक गहरा गढ़ा उस घर में खोदा। उस गढ़ें से बाहर निकलने के योग्य, सुरङ्ग के रूप में, उसने एक रास्ता बनाया। गढ़ें के मुँह को उसने एक अद्भुत प्रकार के किवाड़ों से बन्द कर दिया, जिसमें यदि कोई बाहरी आदमी घर में आवे तो वह इस गढ़ें को न देख सके। पुरेा-चन को धोखा देने के लिए पाण्डव लोग दिन भर खूब इधर-उधर शिकार खेलने लगे। उन्होंने पुरेाचन को यह भासित किया कि हमें इस घर में रहने में किसी तरह का सन्देह या खटका नहीं। रात की वे उसी गढ़ें के भीतर बड़ी सावधानी से सीने लगे।

इस तरह एक वर्ष बीत गया । पुरेचिन ने समक्ता, पाण्डव लोग म्रब मेरा सब तरह विश्वास करते हैं। इस कारण अपने पाप-कर्म की सिद्धि में उसे कोई शङ्का न रही। उसे पूरी म्राशा हुई कि पाण्डवों को मैं इस घर में ज़रूर जला दूँगा। इससे वह म्रानन्द से फूल उठा। उसे प्रसन्न देख युधिष्ठिर ने म्रपनं भाइयों से कहा:—

मालूम होता है कि इस बार हम लोग पुरोचन को अच्छी तरह धोखा देने में समर्थ हुए हैं। वह दुरात्मा मन ही मन ख़ुश हो रहा है कि हम लोगों को उसके कपट-जाल का कुछ भी ज्ञान नहीं है। भाग निकलने का हमारे लिए यही अवसर है। पुरोचन के द्वारा इस घर में आग लगाये जाने की राह देखते बैठना अब व्यर्थ है। आओ। हमीं शस्त्रागार में, जहाँ वह रहता है, आग लगा कर उसे भस्म कर दें। फिर इस लाचागृह में आग लगा कर सुरङ्ग के रास्ते, बिना किसी को मालूम हुए, बाहर निकल चलें।

जिस रात को यह सब काम करने का निश्चय हुन्ना उसी दिन कुन्ती ने पुरवा-सियों को एक बहुत बड़ा भोज दिया। सबको नाना प्रकार के भोजन कराये गये। उसी समय मानों युधिष्ठिर को सहायता देने ही के लिए, वहाँ पर केवट जाति की एक स्त्री म्ना गई। उसके साथ उसके पाँच पुत्र भी थे। उन लोगों ने गले तक खाया पिया। इससे म्नचेत होकर वे सब वहीं पड़ रहे।

धीरे धीरे दिन का अन्त हुआ। रात आई। विकट अन्धकार छा गया। पाण्डवों

ने देखा कि सब लोग घोर नींह में सो रहे हैं। किसी की किसी की ख़बर नहीं है। इससे उन्होंने भागने की तुरन्त तैयारी की। भीम चुपचाप उठे श्रीर जिस शस्त्रागार में पुरोचन सीया था उसमें जाकर पहले श्राग लगा ही; फिर लाचागृह के दरवाज़े पर श्राग लगाई। अन्त में चारों तरफ़ दीवारों में भी श्राग दे ही। यह सब करके किसी तरह सब पाण्डव सुरङ्ग की राह से निर्जन वन में बाहर निकल गये। किस तरह श्रीर कहाँ कहाँ श्राग लगानी चाहिए, इसकी सलाह पहले ही से हो गई थी। उसी के अनुसार भीमसेन ने सब काम किया। इस प्रकार पुरोचन का सर्वनाश करके पाण्डव लोग उस घर के बाहर हो गये। किसी का बाल तक बाँका न हुआ।

इधर पुरेचिन ने अपने किये का पूरा फल पाया। जल कर वह खाक हो गया। श्रीर उसके साथ ही वह स्त्री भी अपने पाँचों पुत्रों सिहत जल गई। अप्रि की ज्वाला बढ़ने पर अचानक ऊँची ऊँची लपटें उठते देख पुरवासियों ने हाहाकार मचाया। चारों तरफ़ से वे दें। इ पड़े। उन्होंने देखा कि जिस स्थान में पाण्डव रहते थे वह अप्रिगर्भ चीज़ों से बनाया गया था। जान बूक्त कर उसमें ऐसी चीज़ें लगाई गई थीं जो आग खूजाते ही भक से जल उठें। यह हाल देख सब पुरवासी खाती पीटने लगे। उन्होंने रोना और विलाप करना आरम्भ किया। वे कहने लगे:—

हाय ! कैरिवों के कुल में यह दुर्योधन कलङ्क के समान पैदा हुआ। उसी का यह कर्म है। उसी के कहने से पापात्मा पुरोचन ने यह घर बनवा कर उसकी दुष्ट इच्छा पूरी की है। परन्तु धर्म्म की महिमा तो देखे। ! उस नराधम के भी घर में आग लग गई। वह भी जल मरा। जलते हुए उस लाचागृह के चारों तरफ़ सारी रात पुरवासियों ने इसी तरह विलाप किया।

इस बीच में माता कुन्ती की साथ लेकर पाण्डव लोग जल्दी जल्दी किसी ऐसी जगह पहुँचने का यह करने लगे जहाँ किसी तरह का डर न हो। किन्तु रात भर जगने और आग से जलने के डर के मारे वे इतना आक गये थे कि पद पद पर ठोक़रें खा खा कर गिरने लगे। उस समय महाबली भीमसेन ने किसी की कन्धे पर चढ़ाया, किसी की गोद में उठाया और किसी का हाथ पकड़ा। इस तरह सबकी धीरज देते हुए वे आगे बढ़ें।

लाचागृह के जलने की ख़बर हिस्तनापुर पहुँचते ही महात्मा विदुर ने पाण्डवों की सहायता के लिए एक विश्व।सवात्र ध्राहमी भेजा। वह पाण्डवों की हूँढ़ते हुए उनके पीछे पीछे चला। यह वही मनुष्य था जिसने दुर्थोधन के कपट-जाल का पता लगाने के समय विदुर की सद्दायता की थी। धीरे धीरे पाण्डव लोग गङ्गा के किनारे उपस्थित तुए श्रीर पार करने का उपाय सेचिने लगे। उसी समय यह मनुष्य एक तेज़ नाव लेकर उनके पास आया। युधिष्ठिर से बिदा होते समय विदुर ने जिस श्रज्ञात भाषा में उपदेश दिया था उसकी सूचना देकर उस मनुष्य ने युधिष्ठिर की अपना विश्वास दिलाया। अनन्तर वह बोला:—

हे महात्मा! सब बातों के ज्ञाता श्रापके चचा विदुर ने श्रापको श्राशीर्वाद दिया है। सारिश्व-पुत्र वसुसेन, सब भाइयों समेत दुर्योधन, श्रीर शकुनि ने यह विश्वासघात श्रापके साथ किया है। यह कपट-जाल इन्हीं का रचा हुआ श्राप समिकए। इस समय इस नाव पर श्राप सवार हुजिए श्रीर जितनी जल्दी हो सके विपद के स्थानों को पार करके किसी निर्भय स्थान में जाकर ठहरिए।

इसके भ्रनन्तर इस मनुष्य ने मन्नाह का काम किया। कुन्ती समेत पाण्डवों को नाव पर विठला कर उसने गङ्गा के उस पार पहुँचा दिया। वहाँ पर उसने उन्हें एक ऐसे स्थान में ठहराया जहाँ किसी तरह का डर न था। फिर पाण्डवों का जय-जय-कार करते हुए उसने विदा माँगी। पाण्डवों ने विदुर की प्रधाम कहा भ्रीर भ्रपने कुशल-समाचार उनसे कहने के लिए उस दूत से प्रार्थना की। दूत जब चला गया तब पाण्डवों ने वहाँ अधिक समय तक ठहरना उचित न समभा। इससे वे वहाँ से भटपट उठ खड़े हुए भ्रीर कोई सुरचित स्थान हुँडने के लिए जल्ही जल्दी चले।

श्रव वारणावत् का हाल सुनिए। लाचागृह में श्राग लगने के समाचार जिन लोगों ने न सुने श्रे प्रातःकाल होनं पर उन्होंने भी सुने। सारा नगर वहाँ श्राकर इकट्ठा हो गया। जब श्राग बुक्त गई तब शस्त्रागार में पुराचन के जले हुए शरीर की राख मिली। लाचा-गृह के श्राँगन में भी जले हुए छः मनुष्य-शरीर पाये गये। उन्हें देख कर लोगों ने समका कि पाण्डव ज़रूर जल गये, इसमें कोई सन्देह नहीं। उस वेलदार ने लाचागृह की मर-म्मत करने के बहाने उस गढ़े श्रीर सुरङ्ग में खूब मिट्टी भर दी थी। इससे किसी को उनका पता न चला। प्रजाजन बेतरह रोने, चिल्लानं श्रीर विलाप करने लगे। धृतराष्ट्र, भीष्म, विदुर श्रादि सभी को उन्होंने इस हत्या का कारण समका। वे कहनं जगे:—

इस पाप-कर्म का सारा देश इन्हीं लोगों के सिर पर है। किस तरह इन लोगों ने पापी दुर्योधन के कहने से ऐसा घोर पाप-कर्म किया! कुछ भी हो, अब हम लोग जा कर उन्हें ख़बर दें कि आपकी मनोकामना सफल हुई; पाण्डव जल गये। अब आप ख़ब ख़शी मनाइए!

हिस्तिनापुर में सब समाचार यथासमय पहुँचे। तब लोगों ने जाना कि क्यों पाण्डव वारधावत् भेजे गये थे। तब तक उनके वारधावत् भेजे जाने का ठीक ठीक कारण वहाँ-वालों को न मालूम था। सब कचा हाल जान कर हिस्तिनापुर के लोगों को बड़ा दुःख हुआ। मारे शोक के वे व्याकुल हो उठे। परन्तु इस बीच में दुर्योधन ने अपनी चतुरता धीर धूर्तता से सबको वश में कर लिया था। इससे कोई कुछ कर न सका। सब लोग मन ही मन मिसूस कर रह गये। महाराज धूतराष्ट्र विलाप करने लगे:—

हाय! माता समेत पाँचों भतीजों के न रहने से भाई पाण्डु आज सचमुच ही मर गये। हे मन्त्रि-जन! तुम लोग तुरन्त वारणावत् जाव और उन पाँचों वीरों और कुन्ती का यथोचित मरण-संस्कार करो। उनकी अन्त्येष्टिक्रिया बहुत अच्छी तरह करना, जिससे उनकी अच्छी गति हो और वे स्वर्गको जायेँ। जो कुछ होना था हो गया; इस समय उनका परलोक बनाने में किसी तरह की कमी न होनी चाहिए।

. जाति के सब लोगों ने हाय कुन्ती ! हाय युधिष्ठिर ! हाय भीम ! हाय अर्जुन ! हाय नकुल ! हाय सहदेव ! कह कह कर रोते रोते जलाश्विल दी । यथार्थ बात क्या थी सो विदुर जानते थे । इससे लोकाचार दिखाने भर के लिए थोड़ा सा बन।वर्टा विलाप करके वे चुप हो रहे ।

उधर दुर्योधन के डर के मारे पाण्डवें ने अपना वेश बदल डाला। जब वे वारणावत् से भागे थे, तब रात तो थी ही, इससे नचत्र देख कर उन्होंने इस बात का ज्ञान प्राप्त किया कि कौन दिशा किस तरफ़ है। दिशाओं का ज्ञान प्राप्त करके वे दिच्चिण की तरफ़ चले। भीम इतनं वेग से चलनं लगे कि और भाई उनके वेग को न सह सके। चलने में उन्हें बड़ा कष्ट हुआ। बीच में कई बार वे अचेत है। गये। पहले ही की तरह भाइयों की सहारा देते हुए भीमसेन सबको अपने साथ लिये चलते रहे। ऊँची नीची जगहें। में वे माता की पीठ पर चढ़ा लेंने लगे।

इसी तरह वे बराबर चले गये। शाम को वे एक घने वन में पहुँचे। घीरे घीर घोर धन्धकार छा गया। वन ऐसा विकट या कि न वहाँ जल या, न कोई फल-फूल ही खाने योग्य थे। शोर, बाघ धीर रीछ द्यादि घातक जानवरों से वन भरा हुआ। या। चारों धोर पशु-पिचयों का डरावना शब्द सुनाई पड़ रहा था। हवा बड़े ज़ीर से चल रही थी। नींद धीर भूख के मारे पाण्डवों की बुरी दशा थी। इनका शरीर काठ का सा हो गया था। चलने की शिक्त प्रायः किसी में न रह गई थी। इस समय कुन्ती को बड़ी प्यास लगी। प्यास से व्याकुल हो कर वे विलाप करने लगीं:—

हाय ! पाँच पाण्डवों की मा द्वेशकर भी धौर पुत्रों को साथ रह कर भी इस एक बुँद पानी को लिए तड़प रही हैं !

भीमसेन का हृदय बहुत कोमल था। वे माता की दीन वाणी को न सह सके। वे विद्वल हो उठे श्रीर बहुत देर तक उस घोर वन में इधर-उधर घूमते रहे। घूमते घूमते उन्हें बरगद का एक छाथादार वृच्च देख पड़ा। उसके नीचे की जगह बहुत हो रमणीय थी। वहीं भीमसेन सबको लेगयं। सबके विश्राम का वहीं प्रबन्ध करके उन्होंने युधिष्ठिर से कहा:—

हे आर्थ ! आप सब लोग यहीं आराम से लेटें और थकावट दूर करें। मैं आपके लिए पानी दूँढ़ने जाता हूँ ! सारसीं का शब्द दूर सुनाई पड़ रहा है। वहाँ ज़रूर पानी होगा।

युधिष्ठिर की धाझा लेकर भीमसेन बड़े वेग से उस तरफ. चले जहाँ से उन जलचर पिचयों का शब्द धा रहा था। कुछ देर में वे एक तालाब के किनारे जा खड़े हुए। तालाब में साफ़ पानी भरा था। उसे देख कर वे बहुत प्रसन्न हुए। उसमें स्नान करके उन्होंने जी भर के पानी पिया। इससे उनकी धकावट बहुत कुछ दूर हो गई। तब उन्होंने माता धीर भाइयों के पीनं के लिए ध्रपने धाँगोछे में बहुत सा पानी लिया धीर जल्दी जल्दी उस बरगद के नीचे लौट आये। आकर उन्होंने देखा कि मारे धकावट के सब खोग वहीं ज़मीन पर गहरी नोंद में सो रहे हैं। अपनी प्यारी माता धीर ध्रपने भाइयों को इस प्रकार अनाथ की तरह ज़मीन पर पड़ं देख भीमसेन को बड़ा दुख हुआ। उनके शोक की सीमा न रही। वे मन ही मन कहने लगे:—

हाय ! हम लोग बड़ं ही अभागी हैं। दूध की तरह सफ़ेद और कोमल सेज पर भी जिन्हें अच्छी तरह नींद न आती थी उन्हों को आज हम ज़मीन पर सोते देखते हैं। वसुदेव की बहन, कुन्तिराज की पुत्री, महापराक्रमी पाण्डु की रानी और हमारी माता, हाय ! आज ज़मीन पर लोट रही है। जिसका शरीर फूल की तरह कोमल है वह आज इस पथरीली ज़मीन पर पड़ी है ! इससे अधिक हमारे लिए और क्या दुख होगा ? हा मूर्ख दुर्योधन ! हा दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र-पुत्र ! इस समय तुम्क पर देवता प्रसन्न हैं। इससे तू अपनी कामना पूर्ण कर ले। किन्तु हे कुलाङ्गार ! जिस दिन धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा पाऊँमा उसी दिन पुत्र और मन्त्रियों सहित तुम्के मैं यमराज के घर भेज कर बदला लिये बिना न रहुँगा।

महाबली वृकोदर, भीम, इसी तरह देर तक मन ही मन कहते रहे। क्रोध से

धनका हृद्य जल चठा। बार बार हाथ मल कर उन्होंने लम्बी साँसें लीं। फिर जी उन्होंने सीये हुए भाइयों की तरफ़ देखा और उनके दुःख-क्लोश का विचार किया ती उनका क्रीध कुछ शान्त हो गया। उनके मुँह पर किर दीनता के चिह्न दिखाई देने लगे। वे सीचने लगे:—

जान पड़ता है, इस वन के पास ही कोई नगर है। इससे यहाँ पर इस तरह निडर होकर सोना भ्रच्छा नहीं। परन्तु ये सब बहुत अके हुए हैं। इस कारण इन्हें जगाना भी उचित नहीं। भ्रच्छा इन्हें सोने दें। इस धकेले ही जागते हुए इनकी रचा करेंगे भीर देखते रहेंगे कि कोई भ्रसाधारण बात ते। नहीं होती। भ्रकेले हमारा ही सचेत रहना इस समय बस होगा।

इस तरह मन ही मन सोच कर भीमसेन जागते रहे श्रीर जो जल सबके पीने को लाये थे उसे सँभाल कर अपने पास रक्खा।

इसी जगह के पास शाल का एक बहुत बड़ा बृच्च था। मेघें की तरह काले रंग का बड़ा ही डरावना एक राचस उस पर रहता था। उसका नाम हिड़िम्ब था। मनुष्य का मांस उसे बहुत प्यारा था। वही वह खाता था। पर बहुत दिन से नर-मांस उसे न मिला था। इससे वह बड़ा भूखा था। भीम भ्रादि पाण्डव उससे कुछ ही दूर थे। उनके बदन से उस राचस की मनुष्य की गन्ध भ्राई। इससे उसकी लार टपकने लगी। उसने भ्रपनी बहन हिड़िम्बा की बुला कर कहा:—

मनुष्य के मांस में दाँत गड़ाने धीर गरम गरम रक्त पीने का धाज बहुत दिनों में ध्रवसर ध्राया है। उस वृत्त के नीचे के मनुष्यों की मार कर बहुत जल्द उन्हें ले ध्राधी, जिसमें हम दोनों ख़ब पेट भर मांस खाकर ध्रानन्द से नाच करें।

भाई की आज्ञा पाकर हिड़िम्बा तुरन्त ही उस बरगद के वृच्च के नीचे आई। उसने देखा कि भीमसेन जागते हुए पहरा दे रहे हैं और उनकी माता और चारों भाई सो रहे हैं। भीमसेन का रूप-लावण्य, यौवन और बलवान देह देख कर हिड़िम्बा उन पर आसक्त हो गई। कहाँ वह उन्हें मारने आई थी, कहाँ उसके मन में उन्हें अपना पित बनाने की इच्छा हो। आई। उसकी यह इच्छा यहाँ तक प्रबल हो। उठी कि उसका नरमांस खाने का लोभ न जाने कहाँ चला गया। उसने अपना राच्चसी रूप बदल डाला। वह एक बड़ी ही सुन्दर की बन गई। उसके बदन पर अच्छे अच्छे कपड़े और गहने शोभा देने लोगे। इस प्रकार का मनोहर रूप बना कर मन्द मन्द चलती हुई वह भीमसेन के पास आई और लज्जा से अपना सिर कुछ नीचा करके बड़े ही मीठे खर में बोली:—

हे युवा ! हे पुरुष-श्रेष्ठ ! अप्रय कीन हैं ? देवताओं के सदश रूपवाले ये पुरुष और यह सुकुमारी की कीन है ? किस बल पर ये यहाँ सो रहे हैं ? ये बड़े ही साहसी मालूम होते हैं । क्या तुम, नहीं जानते कि यह स्थान मेरे भाई हिड़िम्ब के अधिकार में है ? वह तुम्हारा मांस खाने और रुधिर पीने के लिए अधीर हो रहा है । उसी ने तुम्हें मारने के लिए सुभे भेजा है । परन्तु हे सुन्दर पुरुष ! तुम्हारे रूप-लावण्य को देख कर मैं तुम पर मोहित हूँ । इससे भाई की आज्ञा से मैं तुम्हें नहीं मार सकती । तुम मेरी कामना पूर्ण करो — जो बात मेरे मन में है उसे करो । मैं तुम सबको अपने भाई राज्ञस से बचा लूँगी । जल, यल और आकाश में सब कहीं मेरा आवागमन है । कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ मैं न जा सकती हूँ । मेरे साथ तुम बड़े आनन्द से रहोगे ।

हिड़िम्बा की बात सुन कर भीमसेन बोले:-

हे राज्यसी ! तुमको ऐसा न कहना चाहिए । माता और भाइयों को इस घोर वन में असहाय दशा में छोड़ कर किस तरह मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ ? तुम बड़ी ही मूर्ख मालूम होती हो । तुम्हारे दुरात्मा भाई को क्या मैं डरता हूँ ? मैं अकेला ही सबकी रज्ञा कर सकता हूँ । मेरे रहते तुम्हारे भाई का कुछ भी किया न होगा । इससे तुम्हारी इच्छा हो तुम रहो, नहीं जाकर अपने भाई को भेज दे। मैं इन लोगों को नहीं छोड़ सकता ।

इधर बहन के लैं।टने में देरी हुई देख हिड़िम्ब का धीरज ब्रुट गया। वह ख़द ही पाण्डवें के पास चला। उसे ब्राता देख हिड़िम्बा डर गई। भीमसेन से वह रूँधे हुए कण्ठ से दीनता दिखाती हुई कहने लगी:—

हे महात्मा ! देखिए मेरा भाई कोध में भरा हुआ आ रहा है। अब और निस्तार नहीं। अब आपकी किसी तरह रचा नहीं हो सकती। दासी की बात मान लीजिए। आपकी आज्ञा पाते ही मैं सबको उठा कर आकाश में उड़ जा सकती हूँ।

भीम ने कहा—हे भीरु ! डरामत । धीरज धरा । देखे। मैं तुम्हारे सामने ही इस राज्यस की मार गिराता हूँ ।

हिड़िम्ब ने ये सब बातें दूर ही से सुन ली थीं। हिड़िम्बा की मनुष्य के रूप में देख कर उसे बड़ा कोध हुन्ना। वह उसका तिरस्कार करने और भला बुरा कहने लगा:—

अपरी दुष्टा ! मनुष्य पर मोहित होकर तू हमारे भोजन में विन्न डाल रही है। तुभी धिकार है ! जिसके लिए तूने ऐसा निन्ध काम किया है उसी के साथ, देख, मैं तेरा भी संहार करता हूँ।

यह कह कर दाँत पीसता हुआ वह हिड़िम्बा की तरफ़ देखा। यह देख उसका उपहास करते हुए भीमसेन बोले:—

रे पापी ! ठहर ! व्यर्थ गर्जना करके सुख से सीये हुए हमारे भाइयों और हमारी माता की नींद में तू क्यों विन्न डाल रहा है ? अपनी निरपराध बहन के मारने का पाप भी तू क्यों करने जाता है ? यदि तुक्तमें कुछ भी बल और शक्ति हो तो सुक्तसे युद्ध कर।

भीम के मुँह से इस तरह के वचन सुन कर हिड़िम्ब की पहले से भी अधिक कीध हो आया। हिड़िम्बा की ती उसने छोड़ दिया, भीम पर भापटा श्रीर कहने लगाः—

रे नराधम ! तेरा अरहङ्कार चूर्ण करके तब मैं हिड़िम्बा की उसकी करतूत का दण्ड दूँगा।

दोनों भुजायें फैलाये हुए राचस की सामनं आता देख, भाई कहीं जग न पड़ें इस डर से, भीम उसके हाथ पकड़ कर कुछ दूर उसे खींच लेगये। भीमसेन का बल देख कर राचस की बड़ा धाश्चर्य हुआ। वह उन्हें ज़ोर से पकड़ कर गर्जने लगा। इस पर मतवाले हाथी की तरह दोनों एक दूसरे से भिड़ गये। छाती से छाती लगा कर वे अपना अपना ज़ोर दिखाने और परस्पर एक दूसरे की पीसने लगे।

उनकी भयङ्कर गर्जना सुन कर माता-सिहत पाण्डव जाग पड़े। उन्होंने देखा कि मनुष्य के मनोहर रूप में हिड़िम्बा सामने खड़ी है। उसे देख उन्हें बड़ा ग्राश्चर्य हुग्रा। कुन्ती ने मधुर वचनों में उससे पूँछा:—

हे सुन्दरी ! तुम कौन हो ? किस लिए यहाँ आई हो ?

हिड़िम्बा बेाली—हे देवी ! यह जो ग्राकाश अनुवेवाले बड़ं बड़े वृत्तों से परिपूर्ण काला काला वन है वह मेरे भाई हिड़िम्ब नामक रात्तस-राज के ग्रधिकार में है। यहीं वह रहता है। उसी ने तुम्हें ग्रीर तुम्हारे पुत्रों की मारने के लिए मुक्ते यहाँ भेजा था। परन्तु तपे हुए सोनं के समान शरीरवाले तुम्हारे पुत्र को देख कर मैं मोहित हो। तुम सबकी उठा कर ग्राकाश में उड़ जाने के लिए मैंने उनसे ग्राझा माँगी। पर ग्रापके पुत्र ने मेरी बात न मानी। इस समय मेरे भाई के साथ तुम्हारे पुत्र का घेर द्वन्द्व-युद्ध हो रहा है।

हिड़िम्बा के मुँह से यह सुनते ही युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव उसी चण भीम के पास जा पहुँचे। देर तक युद्ध करने के कारण भीम की कुछ थका हुआ देख उन्हें बढ़ावा देने के लिए अर्जुन ने कहा:— हे आर्थ ! यदि आपको कुछ धकावट मालूम होती हो तो, कहिए, हम आपकी सहायता करें।

यह सुनते ही भीम का क्रोध दूना हो गया। वे बोले:-

श्राप डिरए नहीं। मैं श्रकेला ही इस वन की इस राचस के पापाचरण से खुड़ाऊँगा। यह कह कर भीम ने बड़े ज़ोर से हिड़िम्ब की उठा लिया। उठा कर श्राकाश में चारें तरफ़ उसे ख़ूब घुमाया। फिर उसे ज़मीन पर दे मारा श्रीर पशु की तरह उसे मार डाला। यह तमाशा देख भीम के भाई बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने भीम की गले से लगा लिया श्रीर बार बार धन्यवाद देने लगे।

इसके अनन्तर पाण्डव वहाँ से चल दिये। हिड़िम्बा भी उनके साथ चलने लगी। इससे भीमसेन को कुछ कोध हो आया। वे बेाले:—

हे राज्यसी ! तुम मायारच कर मनुष्यां के साथ सदा ही छल किया करती हो। इससे हम तुमको अपने साथ नहीं रख सकते।

इस तरह दुतकारी जाने से हिड़िम्बा को बड़ा दु:ख हुआ। उसने कुन्ती की शरण ली और कहने लगी:—

माता ! त्राप मुक्त दासी पर कृपा करें। मेरं साथ विवाह करने के लिए न्राप भीम-सेन की न्राज्ञा दें। कुछ समय तक उनके साथ यथेच्छ घूम फिर कर मैं उन्हें फिर न्रापके पास ले न्राऊँगी।

यह सुन कर युधिष्ठिर बेाले:-

हे सुन्दरी ! तुम्हारी कामना पूर्ण हो। दिन भर भीमसेन को लेकर जहाँ चाही घूमो। किन्तु रात की तुम उन्हें रीज़ हमारे पास छोड जाया करे।। इसमें ग्रन्तर न पड़ने पाने।

जेठे भाई युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर भीमसेन ने हिड़िम्बा के साथ विवाह करना अङ्गीकार कर लिया। मन ही मन महा आनिन्दत हो कर हिड़िम्बा भीमसेन की लेकर आकाश में उड़ गई। कभी देवताओं की पुरी में, कभी बहनेवाली मनेाहर निदयों में, कभी खिले हुए कमलों से सुशोभित सरावरों के किनारे, कभी सुन्दर सुन्दर वाटिकाओं में, कभी तपिखयों के आश्रम में, कभी दिन्य द्वीपों में, भीम के साथ वह विहार करती फिरी। दिन भर वह भीम के साथ आनन्द से रहती; रात को उन्हें उनके भाइयों और माना के पास छोड़ जाती।

भीम के साथ रहने के समय हिड़िस्वा के एक महा बलवान् और महा विकट रूप-वाला पुत्र हुआ। उसका नाम घटोत्कच पड़ा। आगे चल कर घटोत्कच ने पाण्डवें पर बड़ी श्रद्धा-भक्ति दिस्ताई। उन पर उसने बड़ा श्रनुराग प्रकट किया। पाण्डवें ने भी उसके साथ स्नेह श्रीर वात्सल्य का व्यवहार किया।

इसके अनन्तर वृत्तों और मृगों की छाल के कपड़े पहने हुए मत्स्य, त्रिगर्त, पाश्चाल, कीचक आदि देशों के वनों को पार करते हुए पाण्डव लोग आगे बढ़े। चलते चलते एक दिन पितामह व्यासदेव से अचानक उनकी भेंट हो गई। कौरववंशी अपने पैत्रों की दुईशा देख व्यासजी को बड़ा दु:ख हुआ। उन्होंने उनको बहुत कुछ धीरज दिया और पास की एकचका नामक नगरी में उन्हें ले गये। वहाँ एक ब्राह्मण के घर में उन्हें रख कर व्यासदेव युधिष्ठिर से बोले:—

तुम सब लोग यहाँ आनन्द से कुछ दिन रहो। यहाँ किसी तरह का डर नहीं। मैं फिर तुमसे मिलने आऊँगां।

यह कह कर व्यासदेव वहाँ से चले गये।

पाण्डव एकचका नगरी में रहने लगे। वहाँ अपने गुर्गो से वे सबके प्यारे हो गये। दिन भर पाँचों भाई भीख माँगते फिरते और जो कुछ पाते शाम की माता के पास ले आते। माता उसके देा भाग करती। एक तो भीमसेन की देती, बाक़ी की निज-सहित चारों पुत्रों की बाँट देती।

एक बार ऐसा संयोग आ पड़ा कि व्रिधिप्ठर, अर्जुन, नकुल और सहदेव तो भिचा के लिए बाहर गये; भीमसेन माता के पास घर पर रह गये। माता पुत्र दोनों उस ब्राह्मश के घर में बैठे थे कि अचानक भीतर से रोने को आवाज़ आई। रोना बहुत ही कारुश्विक आ; दु:ख-दर्द से भरा हुआ था। उसे सुन कर कुन्ती को बड़ी ह्या लगी। उन्होंने भीम से कहा:—

हे पुत्र ! इम लोग इस ब्राह्मण के घर में बड़े सुख से रहती हैं। इससे इसका दु:ख दूर करने की हमें चेष्टा करनी चाहिए।

भीम ने कहा—माँ ! तुम भीतर जाकर ब्राह्मख के दुःख का कारह जान ब्राग्ने। यदि हम उसका कुछ भी उपकार कर सकेंगे, फिर चाहे कितना ही कठिन काम क्यों न हो, यद्याशक्ति हम उसे ज़रूर करेंगे।

इतने में फिर घर के भीतर से ज़ोर ज़ोर से रोने की झावाज़ झाई। उसे सुन कर कुन्ती दौड़ी हुई भीतर गई। उन्होंने देखा कि स्त्री, पुत्र झीर कन्या की लिये हुए बाइसस बैठा है झीर सिर भुकाये विलाप कर रहा है:— हाय! मैं बड़ा अभागी हूँ ! अब मैंने जाना कि संसार में कुछ भी सुख नहीं है, सब दुख ही दुख है। हे प्रिये! मैंने बार बार तुमसे कहा कि आधो यहाँ से भग चलें, परन्तु तुमने मेरी बात न मानी। तुमने कहा कि यह हमारा पैत्रिक घर है, इसे न छोड़ना चाहिए। हाय हाय! तुम बड़ी हठी हो। तुम्हारे पिता धौर बन्धु-बान्धवों को स्वर्ग गये तो बहुत हिन हुए। तब यह सब दु:ख उठाने धौर कष्ट सहने की क्या ज़रूरत थी? बन्धु-बान्धवों को छोड़ने के डर से तुमने मेरी बात न मानी। इस समय हम पर जो यह आपदा आई है उससे अब कैसे निस्तार हो? पुत्र के बिना मैं जीता न रह सबूँगा। कोई कोई पुत्र की अपेचा कन्या का अधिक प्यार करते हैं। परन्तु मेरे लिए दोनों समान हैं—जैसे मुक्ते पुत्र प्यारा है वैसे ही कन्या भी प्यारी है। इससे कन्या को छोड़ कर भी मैं प्राख नहीं रख सकता। यह मैं ही जाऊँ, तो तुम सब लोग जीते न रहोगे। सब तरफ़ से संकट है। हे भगवन! क्या करें कुछ समक्त में नहीं आता।

ब्राह्मसी ने ब्राह्मस की धीरज देते हुए कहा:-

श्राप तो पण्डित हैं, समभदार हैं। फिर सामान्य श्रादिमियों की तरह क्यों विलाप कर रहे हैं? ऐसी बातों के लिए श्रज्ञानी ही सोच करते हैं। संसार में जन्म लेकर एक न एक दिन ज़रूर ही मरना होगा। हमारे एक पुत्र श्रीर एक कन्या है, इससे हम पितरों के ऋष से उऋष हो चुकी हैं। शास्त्र में लिखा है कि स्त्री, पुत्र श्रीर कन्या सभी श्रापके लिए हैं। इससे श्राप निश्चिन्त होकर मुभी ही छोड़ दीजिए—मुभी को जाने दीजिए। मेरे परलोक जाने पर श्राप पुत्र-कन्या का पालन कर सकेंगे। परन्तु श्रापके न रहने से हम लोगों की बड़ी दुईशा होगी।

माता-पिता का विलाप सुन कर कन्या को बड़ा दुःख हुन्ना। वह बोली:---

हे माता ! हे पिता ! विपत्ति से माता-पिता की रक्ता करने ही के लिए सन्तान का जन्म होता है । इससे आप मुक्ते ही छोड़ कर इस दु:ख-समुद्र में डूबने से अपना बचाव करें।

कन्या की बात सुन कर ब्राह्मस श्रीर ब्राह्मशी फिर रोने श्रीर विलाप करने लगे। तब बालक पुत्र ने कहा:—

हे माता ! हे पिता ! हे बहन ! ग्राप न डरें। मैं इस तिनके ही से उस राजस को मार कर सबकी रक्ता करूँगा।

कुन्ती अब तक चुपचाप खड़ी थीं। मौका पाकर अब वे कुछ आगे बढ़ीं और धमृत के समान मधुर वचनों से उन सबके दुःख का कारण पूछने लगीं:— तुम सब बात मुक्तसे साफ़ साफ़ कहा। हो सकेगा तो मैं तुम्हारा दुः स्व दूर करने के लिए ग्रवश्य यत्न करूँगी।

ब्राह्मण ने कहा — हे देवी ! हम लोगों पर जो विपत्ति आनेवाली है उससे बचना मनुष्य का काम नहीं। इस नगर के पास बक-नाम का एक राचस रहता है। उसका आहार मनुष्यों का मांस है। वही खाकर वह रहता है। यही राचस इस नगर का अधिकारी है। शेर, बाघ आदि घातक जन्तुओं और वैरी राजाओं के आक्रमण से वही हम सबकी रचा करता है। इसके बदले वह हर एक गृहस्थ के घर से एक एक आदमी और एक एक दिन के लिए अब खाने को लेता है। जो कोई इस नियम के अनुसार काम नहीं करता उसके सारे परिवार को वह खा जाता है। इस दफ़े हमारे घर की बारी है। हमें और कोई उपाय नहीं देख पड़ता। इससे हमने निश्चय किया है कि हम सब उस राचस के पास जायँ और एक बार ही सारे दु:ख से छुटकारा पा लें।

कुन्ती ने कहा—हे ब्राह्मण ! राचस के डर से अब तुम और दु:ख न करो । तुम्हारे लिए मैंने एक उपाय सोचा है । तुम्हारा पुत्र अभी बहुत छोटा है; कन्या भी बड़ी सुशीला है । इनमें से किसी का भी राचस के पास जाना उचित नहीं; और न तुम्हारा या तुम्हारी स्त्री का ही जाना उचित है । मेरे पाँच पुत्र हैं । उनमें से एक पुत्र राचस के पास आज के लिए अब लेकर चला जायगा । उसके जाने से तुम सबकी रचा होगी।

ब्राह्मश्य ने कहा—हे देवि ! तुम हमारी अतिथि हो —हमारे घर में ठहरी हुई हो। देवता मान कर अतिथि की पूजा करना हमारा धर्म है। महामूढ़ और अधर्मी आदमी भी अपनी रचा के लिए अतिथि का प्राश्य-नाश नहीं करते।

कुन्ती ने कहा—तुमने जो कुछ कहा, सच है। इसके सिवा, िकसी के सी पुत्र हैं। तो भी वह उनमें से एक की भी छोड़ने के लिए तैयार न होगा। तथापि मैं जो अपने एक पुत्र को राचस के पास भेजना चाहती हूँ उसका यह कारण है कि उसके मारे जाने का मुक्ते कुछ भी सन्देह नहीं। वह उलटा राचस ही को मार आवेगा। मेरा यह पुत्र बड़ा बलवान है। इसके पहले भी वह अपने भुज-बल से एक राचस की मार चुका है। परन्तु तुम इस बात की किसी से न कहना। क्योंकि कहने से लोगों को आअर्थ और कौतूहल होगा, और वे हमें तरह तरह की बात पूछ कर तंग करेंगे।

कुन्ती के इन अमृत के समान वचनों को सुन कर ब्राह्मण बहुत ही आनन्दित हुआ। उसने स्त्री-सिह्त कुन्ती की पूजा की । इसके अनन्तर वह ब्राह्मण कुन्ती के साथ भीमसेन

के पास आया और सारा हाल उनसे कह सुनाया। दयासु-हृह्य भीमसेन ने उसी इत्या राज्यस के पास जाना स्वीकार कर लिया।

युधिष्ठिर भ्रादि बाक़ी के पाण्डव भिक्ता लेकर जब घर लौटे तब उन्होंने यह सब हाल सुना। युधिष्ठिर इससे कुछ डर गये। वे धप्रसन्न भी हुए। माता की एकान्त में ले जाकर उनसे वे पूछने लगे:—

माता ! भीम ने यह साहस क्यों किया ? किसी ने उनसे यह काम करने के लिए कहा, या ख़ुद ही उन्होंने करना अङ्गीकार किया ?

कुन्ती ने उत्तर दिया:-

पुत्र ! हमारे कहने से ब्राह्मण का दुःख दूर करने धीर सारे नगर के हित-साधन के लिए भीमसेन ने यह काम श्रपने ऊपर लिया है।

युधिष्ठिर अप्रसन्न होकर बोले:--

इस काम के लिए भीमसेन की उत्तेजित करके तुमने बड़ी नादानी की। दूसरे के पुत्र की रत्ता के लिए अपने पुत्र के प्राण्य लेना किस शास्त्र में लिखा है? इसके सिवा, इसी भीमसेन के बल और पराक्रम की बदै। लत लाचागृह आदि कितनी ही आपदाओं से हम लोगों के प्राण्य बचे हैं। आगे भी हम लोगों का सारा भरोसा भीमसेन ही पर है। भीम ही के डर से अब भी दुर्योधन को अच्छी तरह नींद नहीं आती। फिर क्या समक्त कर तुमने इतने बड़े साहस का काम किया ? क्या सेच कर तुमने भीम को राचस के पास जाने का उपदेश दिया ? जान पड़ता है, विपत्ति के कारण तुम्हारी बुद्धि मारी गई है।

कुन्ती ने मन्द श्रीर मृदु वचनों में उत्तर दिया:—

पुत्र युधिष्ठिर ! तुम क्यों व्यर्थ दु:ख करते हो ? तुम अपने मन में यह सन्देह न करो कि नादानी के कारण बे-समभे बूभे मैंने यह काम किया है । देखे, इसी ब्राह्मण के घर रह कर इतने दिनों से इम लोग निश्चिन्त होकर अपना जीवन धारण कर रहे हैं। यह भी हम सबका सदा आदर-सत्कार करता है। इससे ऐसी घोर विपत्ति के समय, इस ब्राह्मण की अपनी शक्ति भर सहायता करना हमारा परम धर्म है। भीम लड़कपन ही से बहुत बलवान है। यही कारण है जो उसके विषय में हमें कोई सन्देह नहीं—हमें कोई डर नहीं। भीम ने अभी कुछ ही दिनों में न मालूम कितने अद्भुत अद्भुत काम कर दिखाये हैं। उन सबका हाल तुम्हें मालूम ही है। इससे भीम अवश्य ही उस पापी राचस को मारने में समर्थ होंगे। इन सब बातों का अच्छी तरह

विचार करके ही मैंने भीम को राजक के पास जाने का उपदेश दिया है। तुम अपने मन में ज़रा भी न हरो। हरने की बात नहीं।

यह सुन कर दु:खपूर्ण हृदय से युधिष्ठिर ने कहा:-

हे माता ! अब मैंने जाना कि तुमने सचमुच ही धर्म का काम किया है । अब मुक्ते पूरा विश्वास है कि तुम्हारं इस इतने बड़े परोपकार के पुण्य-बल से भीमसेन ज़रूर ही राचस की मार सकेंगे।

श्रनन्तर, वह रात बीत जाने पर, बड़े भोर ही श्रन्न श्रादि लेकर भीमसेन बक राचस के स्थान पर गये। वहाँ जाकर उसे अपने पास आने के लिए उन्होंने बार बार बुलाया श्रीर उसके लिए खाने की जो सामग्री ले गये थे उसे खुद ही खाने लगे। राचस ने आकर जो यह तमाशा देखा ती क्रोध से लाल हो गया। बड़ी भयडूर गर्जना करके वह बोला:-

भरे ! कीन मूर्ख मेरा अत्र खा रहा है !

यह कह कर भीम की मारने के लिए दीनों भुजायें फैलाये हुए वह बड़े वेग से दौड़ा। महाबली भीम ने उसे पकड़ कर बड़े ज़ोर से अपनी तरफ़ खींच लिया। दोनों वीरों में घोर युद्ध होने लगा। त्रास पास के वृत्त टूट टूट कर गिरने लगे। पृथ्वी हिलने लगी। भीम की मार खाते खाते वह राचस बहुत थक गया। उसका दम फूल उठा। तब उसे भीम नं मुँह के बल ज़भीन पर दे मारा और पीठ पर घुटने लगा कर एक हाथ से उसकी गरदन पकड़ी दूसर से उसका लँगोट। इस तरह इसकी रीढ़ की तोड कर उसके उन्होंने दें। दुकड़े कर डाले। वक के बन्धु-बान्धव उसे मरा देख मारे डर के इधर उधर भाग गये।

बक के मरने की ख़बर नगर में पहुँची ता लीगों की महा आनन्द हुआ। ख़ुशी से सब लोग फूल उठे। चारों तरफ ग्रानन्द-मङ्गल होने लगा। बहुतों ने देवी-देवताग्री का विधिपूर्वक पूजन किया। तरह तरह से लोगों ने आनन्द मनाया। खोज करने पर जंब यह मालूम हुआ कि आज इस ब्राह्मण की बारी थी तब सब लोग इस अचरज भरी घटना के विषय में उससे भाँति भाँति के प्रश्न करने लगे। पाण्डवों की सलाह से ब्राह्मण ने यद्यार्थ बात की छिपा कर कहा:--

परिवार समेत हमें दु:ख-समुद्र में डूबा हुआ देख एक महा तेजस्वी बाह्य की हम पर दया लगी । उन्होंने हमें धीरज देकर इस विपदा से बचाने का वचन दिया। यह उन्हीं का काम है। निश्चय जानिए, उन्हीं ने राज्ञस की मारा है।

पहले की तरह इसी ब्राह्मण के घर पाण्डव रहने लगे। कुछ दिन बीतने पर एक ब्राह्मण, अनेक देश-देशान्तरों में घूमता हुआ, इस ब्राह्मण के घर आकर ठहरा। युधिष्ठिर आदि ने बड़ं आहर और बड़ी अद्धा-भिक्त से उसकी सेवा की। इससे वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने अमण का सब हाल कम कम से कह सुनाया। नाना देश, नगर, तीर्थ, नदी आहि का वर्णन उसने किया। नाना राज्यों की बातें और नाना प्रकार की आअर्थ्यभरी कथायें उसने सुनाईं। प्रसङ्ग आने पर उसने द्रांण के मारनं के लिए राजा दृपद के यज्ञ की भी बात कही। उससे महाबली घृष्टगुम्न, पुत्र की तरह पालन की गई शिखण्डिनी और परम सुन्दरी कृष्णा की उत्पत्ति का बृत्तान्त भी उसने बताया। अन्त में उसने महारूपवती द्रीपदी के न्वयंवर का भी हाल कहा। उसने कहा कि बहुत बड़ं ठाट बाट से इस स्वयंवर के करने की तैयारियाँ हो। रही हैं! यं सब कांतुकभरी बातें सुन कर पाण्डवों का चित्त चलायमान हो उठा। उनके मुँह पर उदासी छा गई। कुछ देर तक वे चुपचाप बैठे सोचते रहे। यह दशा देख बुद्धिमती कुन्ती ने युधिष्ठिर सं कहा:—

बेटा ! यहाँ इस ब्राह्मण के घर में रहते हमें बहुत दिन हो गये । इस स्थान में वन, उपवन आदि जो कुछ देखने याग्य था सब हम लोगों ने देख लिया । बार बार देखने के कारण अब उस दृश्य को देखने से मन में आनन्द नहीं होता । अब भित्ता भी हम लोगों को कम मिलने लगी है । इससे यदि तुम सबकी इच्छा हो तो चलो हम लोग पाञ्चाल नगर में जाकर ब्राह्मण की कही हुई सारी घटनायें अपनी आँखों से देखें ।

इस विषय में बातचीत हो ही रही थो कि महर्षि वेदव्यास, अपनं कहे अनुसार, वहाँ आकर फिर उपस्थित हुए। उन्होंने भी पाण्डवें को यही सलाह दी कि पाञ्चाल नगर तुम्हें जाना चाहिए। इससे पाण्डवें ने प्रसन्न होकर द्रुपद-देश की छोर प्रस्थान किया। व्यासदेव भी आदरपूर्वक सबसे बातचीत करके छीर शुभाशीर्वाद देकर बिहा हुए।

एक दिन माता को साथ लिये हुए पाण्डव लोग गङ्गा के किनारे सोमान्द्र नाम के तीर्थ में पहुँचे। उस समय सन्ध्या हो गई थी। अन्धकार चारों तरफ फैल गया था। इससे अर्जुन ने एक मशाल जला कर हाथ में ली और सबके आगे आगे चले। उसके उजियाले में उनके पीछे पीछे और सब लोग चले। इस समय गङ्गाजी के निर्मल जल में गन्धवों के राजा महाबली चित्ररथ अपनी खियों को लिये हुए जलकीड़ा कर रहे थे। गङ्गा के किनारे किनारे चलनेवाले पाण्डवों के पैरों की आहट उन्होंने सनी।

यह उन्हें बहुत बुरा लगा। रङ्ग में भङ्ग होने से उन्हें कोध द्या गया। वे अपने धन्वा की प्रस्था का टंकार शब्द करते हुए अर्जुन से कहने लगे:—

सन्ध्या से लेकर प्रातःकाल तक सारी रात यन्न, गन्धर्व श्रीर रान्नसों के लिए हैं। रात भर वे जहाँ चाहें जायँ श्रीर जो चाहें करें। बाक़ी बचा हुश्रा समय, श्रर्थात् सारा दिन, श्रादिमयों के लिए हैं। जो कुछ उन्हें करना हो दिन ही में करना चाहिए। फिर, तुमने क्यों हमारी कीड़ा में विन्न डाला ? तुम बड़े मूर्ख मालूम होते हो। बहुत जल्द हमारे सामने उपस्थित होकर यहाँ श्राने का कारण बतलाश्रो।

ऐसे कठोर वचन सुन कर अर्जुन को कोध हो आया। उन्होंने कहा:-

हे घमण्डी ! समुद्र, पर्वत श्रीर नदी तट पर कभी किसी का श्रिधिकार नहीं। मनुष्य निर्वल है। इसी से लाचार होकर तुम्हारा बनाया हुआ यह अनोखा नियम उसे पालन करना पड़ता है। पर हम लोग उस तरह के मनुष्य नहीं। हम गङ्गाजी के इस पवित्र जल की स्पर्श न करने के विषय में किसी की आज्ञा नहीं मान सकते। गङ्गा का जलस्पर्श करने से हमें कोई नहीं राक सकता।

श्रर्जुन का उत्तर सुन कर गन्धर्वराज चित्ररथ ने अपने धनुष को खींच कर पैने पैने बाग छोड़ना श्रारम्भ किया। पर अर्जुन नं अपनी ढाल के सहारे गन्धर्वराज के सारे बाग व्यर्थ कर दिये। इसके अनन्तर कोध से लाल है। कर अर्जुन ने उस महाते-जोमय दिव्य श्रस्त को लिया जिसे उन्होंने द्रोगाचार्य्य से प्राप्त किया था। इस श्रस्त को हाथ में लेकर बड़े वेग से उन्होंने चित्ररथ पर छोड़ा। बस उसके खूटने की देरी थी कि गन्धर्वराज का रथ जल कर खाक हो गया श्रीर वे मुँह के बल ज़मीन पर जा गिरे।

इस समय गन्धर्वराज चित्ररथ की स्त्री युधिष्ठिर की शरण में आई ख्रीर स्वामी की प्राश्वरचा के लिए विनती करने लगी। युधिष्ठिर ते। स्वभाव ही से दयालु थे। उन्होंने चित्ररथ के प्राण लेने से धर्जुन को रोक दिया। वे बोले:—

शत्रुक्षों का नाश करनेवाले हे ऋर्जुन! हारे हुए शत्रु की मारना उचित नहीं। फिर इसकी ते स्त्री भी हमारी शरण धाई है। इससे, भाई, इसे छोड़ दे। इसके प्राण मत लो।

तब अर्जन ने चित्ररथ से कहा :--

हे गन्धर्व ! अप तुम अपने प्राण लेकर चले जाव । हम अप तुम्हें नहीं मारेंगे । हेखो, कुरुराज युधिष्ठिर तुम्हें अभयदान दे रहे हैं ।

चित्ररथ प्रसन्न होकर उठे ग्रीर बेाले :---

हे महाबली ! हमने तुमसे हार मानी । अब हम तुमसे मित्रता स्थापन करना चाहते हैं । हे बीर ! हम तुम्हें अपने अतिवेगवान घोड़े देते हैं । इनके बदले में तुम हमें अपना यह परमोत्तम आफ्नेय अस्त देने की कृपा करो ।

श्रर्जुन नं इस बात को मान लिया। वे बोले:—

इस समय घे। ड़ें को आप अपने ही पास रहने दें; ज़रूरत पड़ने पर हम आप से ले लेंगे।

उस दिन से अर्जुन श्रीर गन्धर्वराज चित्ररथ में परस्पर मित्रता हो गई। यह मित्रता बराबर बनी रही। कभी उसमें अन्तर नहीं पड़ा।

इसी गन्धर्व की सलाह से पाण्डव लोग उत्कोच तीर्थ को गये। वहाँ धौम्य नामक एक ब्राह्मण तपस्या करता था। उसे पाण्डवों ने अपना पुरोहित बनाया। वहाँ से द्रौपदी का स्वयंवर देखने की इच्छा से फिर उन्होंने पाश्वाल नगर की श्रोर यात्रा की।

## ५-पागडवों का विवाह श्रीर राज्य की प्राप्ति

कुन्ती के साथ पाण्डव लोग रास्ते में रमग्रीय सरोवरों के पास ठहरते हुए, दिच्या पाञ्चाल देश की तरफ़ चलने लगे। रास्ते में उनको बहुत से ब्राह्मग्रा मिले जो स्वयंवर देखने के लिए जा रहे थे। ब्राह्मग्रा लोग यह न जान कर कि पाण्डव कहाँ जा रहे हैं, खीर उनको भी अपनी ही तरह ब्राह्मग्रा समभ्य कर कहने लगे:—

तुम लोग हमारे साथ पाञ्चाल देश चलो। वहाँ एक महा अद्भुत उत्सव होनेवाला है। राजा द्रुपद ने यज्ञ की वेदी से एक कन्या पाई थी। उसी कमलनयनी का स्वयंवर रचा जायगा। हम उसी का अनुपम रूप और उसी के स्वयंवर का ठाट-बाट देखने जाते हैं। वहाँ अनेक देशों से कितने ही बड़े बड़े थोद्धा और अक्ष-विद्या में निपुण राजे और राजकुमार आवेंगे। मङ्गल-पाठ करनेवाले सूत, पुराण जाननेवाले मागध, स्तुति करनेवाले वन्दीगण, नट, नाचनेवाले और अनेक देशों के थोद्धा लोग वहाँ आकर अपने अपनं करतब दिखावेंगे।

यह सुन कर पाण्डव लोग ब्राह्मणों के साथ हो लिये और शीघ्र ही पाश्वाल नगर में जा पहुँचे। देश-देशान्तर से आये हुए राजा लोग जहाँ उतरे थे वे सब स्थान सीहर नगर अच्छी तरह देख कर पाण्डव ब्राह्मणों की तरह एक कुम्हार के घर में जाकर उतरे।

राजा द्रुपद ने मन में यह ठान ली थी कि मैं अपनी कन्या उसी की दूँगा जे। बहुत बड़ा धनुर्धारी होगा। इस इरादे से उन्होंने एक ऐसा धनुष बनवाया था जिस पर प्रत्यश्वा चढ़ा कर भुकाना बड़ा कठिन काम था। उन्होंने एक आक्राश-यन्त्र भी तैयार करवाया था। यह यन्त्र अधर में लटका हुआ हिला करता था। इसी यन्त्र में, बहुत उँचाई पर, एक निशाना लटकाया गया था। यह सब करके राजा द्रुपद ने मनादी कर दी थी कि जो कोई इस धनुष को तान कर पाँच ही बायों में हिलनेवाले यन्त्र के छेद के भीतर से निशाना मार सकेगा उसी को मैं कन्यादान दूँगा।

इसके लिए नगर से मिली हुई एक साफ़ चैारस ज़मीन पर स्वयंवर-स्थान बनाया गया। सभा-स्थल के चारों थ्रोर दीवारें बनाई गईं थ्रीर खाइयाँ खोदी गईं। फिर उसमें जगह जगह पर बड़े बड़े द्वार बनाये गये। रङ्ग-भूमि के चारों तरफ़ दूध के समान धुश्र राजभवन, मिण्यों से जड़ी हुई उनकी छतें थ्रीर थ्राँगन, बराबर बराबर जगह पर बनं हुए एक ही तरह के सब दरवाज़े, मनोहर सीढ़ियाँ, थ्रीर विचित्र पुष्पों की मालाश्री से शोभित चँदवे थ्रादि श्रपूर्व शोभा को धारण किये हुए थे।

राजा द्रुपद के प्रया की सुन कर चारों तरफ से राजा लोग आने लगे। कर्य के साथ दुर्योधन आदि कुरु लोग, तथा बलदेव और कृष्य आदि यादव लोग भी आये। अनेक स्थानों से ऋषि और ब्राह्मण लोग उत्सव देखने के लिए आये। राजा द्रुपद ने सब का यथोचित सत्कार किया, और स्वयंवर का दिन आने तक, मेहमानें का मन बहलाने के लिए नाच, गाना-बजाना, तरह तरह के कला-कौशल और कसरतें दिखलाने की व्यवस्था की।

हे उपस्थित नरेशगण ! आप लोग श्रवण कीजिए। यह धनुष-वाण भीर निशाना है। जो इस आकाश-यन्त्र के बीचों बीच के सूराख़ से पाँच बाण चला कर निशाना मार सकेगा उसी को हमारी बहन जयमाल पहनावेगी।

उस समय तीनां लोकों की सुन्दिरियों में श्रेष्ठ द्रौपदी के दर्शन से में।हित हुए राजा लोग एक दूसरे की जीतने की इच्छा से अपने अपने आसनों से उठे। सभा के सब लोग द्रौपदी की तरफ़ टकटकी लगा कर रह गये।

इसी समय बुद्धिमान कृष्ण ने इधर उधर देखते देखते साधारण श्रादिमयों के बीच में ब्राह्मण-वेश-धारी पाँच तेजस्वी पुरुषों को देखा। इससे उनका ध्यान सहसा उस श्रीर खिँच गया। कुछ देर सोच कर उन्होंने श्रपने बाल-मित्र श्र्युन की श्रच्छी तरह पहचान लिया श्रीर बलदेव की भी उधर देखने के लिए इशारा किया। बलदेव ने भी कृष्ण के श्रनुमान की सच समभा। तब कृष्ण-बलदेव दोनों की विश्वास हो गया कि पाण्डव लोग लाजागृह में जलने से बच गये हैं।

परन्तु और राजकुमारों के प्राय तो द्रीपदी पर निछावर हो चुके थे। उन्हें किसी दूसरी तरफ़ ध्यान देने की फुरसत कहाँ ? वे ईब्बा और दुराशा के कारण अपने अपने आंठ काट रहे थे और च अल-चित्त से इधर उधर घूम घूम कर एक दूसरे के निशाना मारने की चेब्टा का नतीजा देख रहं थे। एक एक करके दुर्योधन, शाल्य, शाल्य, वङ्गनरेश, विदेह-राज आदि अनंक राजकुमारों ने मुकुट, हार, बाजूबन्द और कड़े आदि अल-द्वारों से भूषित होकर अपने अपने बल-वीर्य को दिखलाया। किन्तु उस विकट धनुष की पूरी तौर से तान कर उस पर प्रत्यश्वा चढ़ाना ती दूर रहा, उसकी ज़रा सा भुकाते ही उसकी कड़ी चेाट से वे इधर उधर गिरनं और उनके मुकुट, कुण्डल, हार और भुजबन्द आदि दृट दृट कर चारों ओर बिखरने लगे। इससे राजकुमारों ने हार मानी। वे बड़े लिजित हुए। उनके चेहरे फ़ीके पड़ गये। उन्होंने द्रीपदी के पानं की आशा छोड़ दी।

महाधनुर्धारी कर्ण, राजा लोगों को इस तरह अपना सा मुँह लिये लौटते देख, भपट कर धनुष के पास जा पहुँचे। सहज ही में उन्होंने उस प्रचण्ड धनुष को उठा लिया और भुका कर उस पर प्रत्यश्वा चढ़ादी। इससे सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। इसके बाद पाँच बाण हाथ में लेकर वे उस आकाश-यन्त्र के पास पहुँचे और निशाना मारने के लिए तैयार हुए। उस समय सबने सोचा कि यही निशाने को मार कर वरमाला प्राप्त करेंगे। पाण्डव लोग कर्ण के कन्या पाने की सम्भावना से बहुत घबराये।

ह्रीपदी सबके मुँह से यह सुन कर कि ये राधा के पुत्र हैं; इनका पालन सारिश अधिरथ ने किया है; इनका जन्म सूत-वंश में है; धीर अनेक राजों के मुँह पर तिरम्कार-सूचक हँसी देख कर सहसा बोल उठी :—

मैं सूत-पुत्र के साथ विवाह न करूँगी।

यह सुनते ही अभिमानी कर्ण की कोध-पूर्ण हैंसी आई। उन्होंने उसी चार धनुषवाण रख दिया और चुपचाप सूर्य्य की ओर टकटकी बाँध कर देखने लगे।

इसके बाद बाक़ी चित्रिय लोग भी एक एक करके निशाना मारने की उठे; पर सब विफल-मनेरिय हुए। चेदि-राज शिशुपाल ने उस धनुष को कुछ भुका ज़रूर लिया, पर उसकी चेाट को वेन सह सके। इससे उनका घुटना टूट गया। महाबली जरासंघ भी धनुष के धक्के से ज़मीन पर आ रहे। मद्रदेश के राजा शाल्व भी घुटनें के बल गिर पड़ें। मतलब यह कि सबने ठंडी साँसें भर कर हार मानी।

राजों की ऐसी दुर्दशा देख कर ऋर्जुन से बैठे न रहा गया । वे ब्राह्मख-वेश की भूल गये श्रीर श्रपने चित्रय-तेज तथा द्रौपदी की सुन्दरता के वश में होकर सहसा उठ खड़े हुए। उठ कर वे उस तरफ़ बढ़े जिस तरफ़ से निशाना मारा जाता था।

इससे ब्राह्मणों में बड़ा कोलाहल मच गया। कोई चिक्रा कर श्रर्जुन को उत्साह देने लगा। कोई दुखी होकर कहने लगा:—

ग्रहा ! कैसे ग्राश्चर्य की बात है ! बड़े बड़े धनुर्द्धारी राजा लोग जो काम न कर सके उसकी ग्रस्त्र-विद्या न जाननेवाला ब्राह्मण-कुमार कैसे कर सकेगा । चाहे घमण्ड से चूर होकर हो, या कन्या पाने की इच्छा से मोहित होकर हो, यह ग्राहमी ग्रपनी शिक्त का विचार किये बिना ही ऐसा कठिन काम करने की तैयार हुन्चा है । यह सब ब्राह्मणों की हँसी करावेगा । इसलिए इसकी इस काम से रोकना चाहिए । ग्रर्जुन के पच्चवालों ने कहा :—

इस जवान के ऊँचे कंधों, लम्बी भुजाओं और चलने के उत्साह को देख कर हम लोगों को आशा होती है कि यह इस काम को ज़कर करेगा। दुनिया में ऐसा कौन काम है जिसको ब्राह्मश्च नहीं कर सकते। वे फलाहार और वायु भच्चश्व करके ही नहीं, किन्तु यदि वे कुछ भी न खायँ तो भी शरीर का तेज बनाये रह सकते हैं। देखे। महर्षि परशुराम ने तो पृथ्वी के सब चित्रयों को जीत लिया था। इसके सिवा यह ब्राह्मश्च-कुमार यदि इस काम को न भी कर सका तो भी कोई श्वपमान की बात नहीं। इसलिए सब लोग चुपचाप इसके काम को देखे।। इस बात से सब लोग शान्त होकर ध्यानपूर्वक ध्रर्जुन की देखने लगे।

इसके बाद अर्जुन ने पहले वरदायक महादेवजी की प्रशाम करके उस विकट धनुष की प्रदेशिया की। फिर बालिमित्र कृष्ण की स्नेह्भरी दृष्टि से अपनी तरफ़ देखते हुए देख कर बड़े आनन्द और उत्साह के साथ उन्होंने धनुष की उठा लिया। ऐसा करते देख जिन धनुर्धारी और पराक्रमी राजें के हज़ार चेष्टा करने पर भी धनुष न उठा था उन्हें बड़ी लजा मालूम हुई। अर्जुन ने धनुष की तान कर भट उस पर प्रत्यश्वा चढ़ा दी और हिलनेवाले यन्त्र के छेद के बीच से पाँच बाग्र मार कर निशाने की ज़मीन पर गिरा दिया।

सभा में हलचल पड़ गई। देवता लोग अर्जुन के ऊपर फूल बरसाने लगे। हज़ारें ब्राह्मण अपने मृगचर्म और उत्तरीय वस्त्र हिला हिला कर बड़ी ख़ुशी प्रकट करने लगे। बाजेवालों ने तुरही बजाना और सूत-मागधें ने मधुर कण्ठ से स्तुति-पाठ करना धारम्भ किया।

द्रौपही ने श्वर्जुन की श्रतुल कान्ति को देख कर खुशी के साथ उनके गले में जय-माला पहना ही। राजा द्रुपद भी श्रर्जुन के श्रद्भुत बल श्रीर फुरतीलेपन से प्रसन्न होकर कन्यादान करने की तैयारी में लगे।

द्रुपद की इस ब्राह्म खुक्मार के हाथ में कन्या देने के लिए तैयार देख कर आये हुए राजा लोगों की बड़ा कोध हो आया। वे एक दूसरे के मुँह की तरफ़ देख कर कहने लगे:—

राजा द्रुपद ने पहले तो हम लोगों का आदर-सत्कार खूब किया; पर पीछे से हमारा निरादर किया। हम लोगों का बड़ा अपमान हुआ। देवताओं के समान राजों में इन्होंने किसी की अपनी कन्या देने के योग्य न समका! ब्राह्मण को वरमाल पाने का क्या अधिकार है ? स्वयंवर की चाल केवल चित्रयों ही के लिए शास्त्र में लिखी है। अपनी रीति छोड़नेवाले इस नीच राजा की, आओ, हम लोग मार डालें। इसके साथ इसके पुत्र की भी जीता न छोड़ें। कन्या यदि हम लोगों में से किसी की न पसन्द करे, तो उसे अपने में डाल कर हम लोग अपने अपने राज्य की लौट जायें।

कोध से अन्धे हुए हज़ारों हिथियार-बन्द राजे तब राजा हुपद की तरफ़ भपटे। इससे वे बहुत डर गये। अर्जुन और भीमसेन ने यह देख कर हिथियार उठा लिये और पाञ्चाल-नरेश की रचा करने के लिए आगे बढ़े। भीमसेन ने पास के एक वृच्च की उखाड़ लिया और उसके पत्ते तोड़ ताड़ कर उसे गदा की तरह काम में लाने लगे। अर्जुन ने परीचा के लिए रक्खे हुए धनुष की उठा लिया। शाह्यता लोग श्रपने सजातियों के स्तेह के वश होकर कमण्डल हिला हिला कर कहते लगे:—

तुम लोग ज़रा भी न डरना; हम तुम्हारी सहायता करेंगे।

यह देख कर अर्जुन कुछ मुसकराये श्रीर उनकी धीरज देकर बोले :---

श्राप लोग एक तरफ़ खड़े होकर तमाशा देखिए, हम श्रकेले ही सब काम करेंगे। महा तेजस्वी कर्ण ने श्रर्जुन पर श्रीर मद्रनरंश शल्य ने भीम पर हमला किया। श्रर्जुन तेज़ बाबों की मार से कर्ण की नाक में इम करने लगे। ब्राह्मण की ऐसी बेढब शक्ति को देख कर कर्ण श्राश्चर्य में श्रा गये। उन्होंने कहा:—

हे ब्राह्मण ! तुम्हारा बल, हथियार चलाने में तुम्हारी याग्यता, और तुम्हारे शरीर की मज़बूती देख कर हम बड़े प्रसन्न हुए। मालूम होता है कि तुम साचात् धनुर्वेद हो। हमें क्रांध ग्राने पर ख़ुद इन्द्र या कुन्ती के पुत्र ग्रार्जुन की छोड़ कर हमारा कोई भी सामना नहीं कर सकता।

अर्जुन नं उत्तर दिया:--

हम न तो धनुर्वेद हैं, न इन्द्र; किन्तु ऋस्विद्या जाननेवाले एक ब्राह्मण हैं। तुमको हराने के लिए लड़ाई के मैदान में आयं हैं।

इस बात के सुनते ही कर्ण ने ब्रह्म-तेज की श्रेष्ठता स्वीकार की श्रीर युद्ध से पीछा छुड़ाया। इधर शल्य श्रीर भीम में घूँसों श्रीर ठोकरां के द्वारा श्रीर भी बेढब लड़ाई होने लगी। अन्त में भीम ने एक ऐसी उत्याड़ मारी कि शल्य ज़मीन पर चारों ख़ाने चित्त गिरे। इससे ब्राह्मण लोग मारे हँसी के लोट लोट गये। शल्य ने भी लिजित होकर हार मानी। यह देख कर बाकी राजा लोग डर गये। वे श्रापस में बातचीत करने लगे:—

ये ब्राह्मण्कुमार कौन हैं। ये किसके पुत्र हैं, श्रीर कहाँ के रहनेवाले हैं, यह जानना ज़रूरी है।

कृष्ण ने मौका पाकर कहा:--

हे नरेश-गण ! त्राह्मखकुमार ने धर्म्म से राजकुमारी की प्राप्त किया है। इसिलए शान्त हुजिए। युद्ध की ग्रीर ज़रूरत ही क्या है ?

तब सबने लड़ाई का विचार छोड़ दिया और अपने अपने घर की राह ली।

इधर कुन्ती कुम्हार के घर में बैठी हुई चिन्ता कर रही थी। वह सोचती थी कि भिचा के लिए गये हुए मेरे पुत्र इतनी देर हो जाने पर भी क्यों नहीं आये। सायङ्काल पाण्डव द्रौपदी को साथ लियं हुए कुम्हार के घर पहुँचं। दरवाजे पर जाकर उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक कहा:—

माता ! भिचा में आज एक बड़ी ही सुन्दर वस्तु मिली है।

कुन्ती ने घर के भीतर ही से बिना समर्भ-बूभे उत्तर दिया :--

पुत्र ! जो कुछ मिला है सब लोग मिल कर उसे भाग करा।

जब उसनं द्रौपदी का देखा तब, यह सोच कर कि मैंन कैसा बुरा काम किया है, युधिष्ठिर से कहा:—

हे पुत्र ! मुक्ते यह न मालूम था कि तुम क्या लायं हो। इसी लिए मेरे मुँह से यह बात निकल गई कि सब जने मिल कर उसे भीग करो। अब कीई ऐसी युक्ति निकाली कि न तो मेरी बात ही भूँठ हो और न अधर्मी ही हो।

बुद्धिमान युधिष्ठिर ने कुछ देर सोचने के बाद अपने म्वार्थ की कुछ भी परवा न करके कहा:—

हं अर्जुन ! द्रौपदी की तुम्हीं ने जीता है; इसलिए तुम्हीं उसके साथ विवाह करी। अर्जुन ने भी बड़े भाई की तरह धर्म्म का ख़याल करके कहा:—

हं अगर्थ्य ! हमको अधर्म्म में लिप्त न कीजिए । पहले बड़े भाई का विवाह होना उचित हैं । इसलिए हमार्ग और पाञ्चाल-नरंश की भलाई का ख़याल ग्ख कर कर्तव्य ठीक कीजिए । हम लोगों की अाप अपना आज्ञाकारी समिक्तए ।

युधिष्ठिर भाइयां को उदास बैठे देख कर उनके मन की बात ताड़ गये। शायह इस बात से पीछे भाइयों में अनबन हो जाय, इस डर सं युधिष्ठिर बहुत व्याकुल हुए। उन्होंने एकान्त में ले जाकर उनसे कहा:—

हमने यह निश्चित किया है कि द्रौपदो हमारी सबकी हो। इस कठिनता संपार पाने का यही एक उपाय देख पड़ता है। इससे माता की बात भी रह जायगी श्रीर हम लोगों में भी एक दूसरे के साथ ईर्ज्या करने का कोई कारण न रहेगा।

इसी समय यादवों में श्रेष्ठ कृष्ण श्रीर बलदेव इस बात की खोज करते हुए कि, पाण्डव स्वयंवर-सभा से कहाँ चले गये हैं, उस कुम्हार के घर जा पहुँचे। दूर से पाण्डवों को एक जगह बैठे देख वे जल्दी जल्दी श्रागे बढ़े श्रीर सब भाइयों से श्रम्छी तरह मिले। सबको बेहद ख़ुशी हुई। तब युधिष्ठिर ने कुशल-प्रश्न के बाद पूँछा:—

हे वासुदेव ! हम तो श्रपना वेश बदले हुए थे, हमें तुमने कैसे पहचाना ? कृष्ण ने हँस कर उत्तर दिया :— राजन ! आग छिपी रहने पर भी सहज ही में प्रकट हो जाती है। पाण्डवों के सिवा ऐसा कीन मनुष्य है जो इतना पराक्रम दिखला सकता है। हे कुरुओं में श्रेष्ठ ! हम लोगों के भाग्य से धृतराष्ट्र के पुत्रों की जालसाज़ी बेकार हुई और तुम लोग लाख के घर से बच गये। ईश्वर करं तुम्हारे फिर अच्छं दिन आवें। इस समय आज्ञा दीजिए, इम डेर पर लीट जायें।

यह कह कर दोनों भाई चले गयं।

जब पाण्डव लोग द्रौपदी को लेकर सभा-स्थल से चले तब यह जानने के लिए कि यं लोग कीन हैं और कहाँ जात हैं, धृष्टद्मुम्न ने छिपे छिपे उनका पीछा किया श्रीर उन्हें कुम्हार के घर में जाते देख पास ही एक गुप्त स्थान में वे छिप गये। इस स्थान से उन लोगों की बातचीत का कुछ अंश सुन करके वे पिता की सब हाल बताने के लिए शीघ ही राजसभा की लौट आये।

अपनी कन्या को ऐसे ब्राह्मण-कुमारों के साथ जाते देख, जिनके न कुल का पता न शील का, राजा द्रुपद उदास बैठे थे। धृष्टयुम्न को दंखते ही वे आग्रह के साथ पूछनं लगे:—

हे पुत्र ! द्रौपदी किसके साथ कहाँ गई ? फूलों की माला श्मशान में तो नहीं गिरी ?

धृष्टद्मुम्र नं धीरज देकर कहा:--

हे पिता ! पछताने का कोई कारण नहीं । हमने उनका पीछा करके उनके आचार-व्यवहार और बात-चीत का जो रङ्ग-ढङ्ग देखा उससे मालूम होता है कि वे चित्रय हैं । कुछ दिनों से यह गप उड़ रही है कि पाण्डव लोग लाचाधर के साथ जल जाने से बच गये हैं और गुप्त वेश में घूम रहे हैं । निश्चय जानिए ये वहीं पाँचों भाई हैं । हमारे ही भाग्य से इन्होंने द्रीपदी को जीता है । अर्जुन के सिवा कर्ण के तेज को कीन सह सकता है ? भीम के सिवा शस्य को कीन ज़मीन पर पटकनं की शक्ति रखता है ? पाण्डवें को छोड़ कर ऐसा कीन है जो दुर्योधन आदि बड़े बड़े राजों का सिर नीचा कर सके ?

यह सुन कर द्रुपद की सन्तोष हुआ। उन्होंने पुरेाहित की बुला कर कहा कि आप कुम्हार की कुटी में जाकर निशाना मारनेवाले का कुल-शील आदि पूछ आइए

पुरोहित पाण्डवें के पास गये। वहाँ बड़ी बड़ी बातें बना कर उन्होंने उनकी ख़ब प्रशंसा की। अनन्तर चतुरतापूर्वक वे कहने लगे:—

महात्मा पाण्डु राजा द्रुपद के प्यारे मित्र थे। इसिलए उनकी बहुत दिनां से इच्छा थी कि द्रौपदी का विवाह ऋर्जुन से हो।

तब पुरोहित के लिए जल भीर पूजा की सामग्री लाने की श्राज्ञा भीम की देकर युधिष्ठिर वेलि:—

पाश्वाल-नरेश का मनेरिय सिद्ध हुआ है। अर्जुन ही ने उनकी पुत्री को जीता है। इस तरह बातचीत हो ही रही थी कि द्रुपद का भेजा हुआ एक दूत उत्तम घोड़ों से जुते हुए राजसी ठाट बाट के दो रथ और तरह तरह की अर्च्छी अर्च्छी खाने की चीज़ें लेकर आया और कहने लगा:—

महाराज द्रुपद ने द्रौपदी के विवाह के लिए श्राप लोगों को महल में श्रादर के साथ बुलाया है। इसलिए देर न कीजिए।

यह बात सुन कर उन्होंने पहले पुरोहित की बिदा किया। फिर द्रौपदी श्रीर कुन्ती की एक रथ में बिठा कर श्राप दूसरे रथ में सवार हुए श्रीर महलों की तरफ चले।

पुरोहित से यह जान कर कि वे सचमुच पाण्डव हैं द्रुपद ने उनके आदर-सत्कार का यथोचित प्रबन्ध कर रक्खा था। उनके आते ही उन्होंने गायें, गायों के बाँधने के लिए रिस्सियाँ, खेती के लिए तरह तरह के बीज, कारीगरी और खेलने के काम की बहुत तरह की चीज़ें, घोड़े, रथ, धनुष, बाख, तलवार आदि लड़ाई के सामान, और रक्ष जड़े हुए पलँग, उत्तमोत्तम कपड़े-जृत्ते और आभूषण, तथा फल-मूल आदि कितनी ही चीज़ें उनको मेंट कों। पर पाण्डव ने और चीज़ें नहीं लीं; सिर्फ़ लड़ाई का सामान ले लिया। यह देख कर सब लोगों को बड़ी ख़ुशी हुई। पुरुषों में श्रेष्ठ पाण्डवों को मृगचर्म्म धारण किये हुए देख कर राजा, गजकुमार, मन्त्री, मित्र लोग और नौकर-चाकर सब बड़े ख़ुश हुए। कुन्ती द्रौपदी के साथ घर के भीतर गई। वहाँ खियों ने उनका ख़ब सत्कार किया।

इसके बाद पाण्डव लोग घर के भीतर गयं श्रीर बहुमूल्य श्रासनों पर सङ्कोच छं। कर जा बैठे। सुन्दर सुन्दर कपड़े पहने हुए दास-दासियों श्रीर भे। जन बनानेवालों ने उनके सामने तरह तरह के स्वादिष्ठ भे। जन परोस कर उनके। तृप्त किया। भे। जन करने के बाद युधिष्ठिर ने राज्य से निकाल दिये जाने पर वारणावत् जाने, वहाँ जिस घर में रहते थे उसके जलाये जाने श्रीर श्रपने घूमने घामने का सब हाल शुरू से श्राखिर तक कह सुनाया। पाश्वाल लोगों ने भृतराष्ट्र के पुत्रों को बार बार धिकारा श्रीर पाण्डवों की, उनके बाप-दादे का राज्य फिरवाने के लिए, सहायता देना श्रङ्गीकार किया।

इसके बाद कुन्ती ग्रीर द्रीपदी को घर के भीतर से लाकर द्रुपद ने सबके सामनं युधिष्ठिर से कहा:—श्राज श्रुभ दिन है। इसलिए आज अर्जुन का विवाह द्रीपदी के साथ हो जाना चाहिए।

युधिष्ठिर बोले:—राजन ! इम जेठे हैं; हमारा विवाह हुए बिना ब्रर्जुन का विवाह कैसे हो सकता है ?

द्रुपद ने उत्तर दिया:—तब तुम्हों हमारी कन्या के साथ विवाह करेा; या और कोई कन्या यदि तुम्हें पसन्द हो तो बतलाओ।

तब युधिष्ठिर कहने लगे :---

महाराज ! हमारा या भीमसेन आदि किसी का विवाह अभी तक नहीं हुआ। यह राच है कि अर्जुन ने आपकी कन्या की जीता है; किन्तु हम सब भाई एक दूसरं की इतना चाहते हैं कि यदि कोई किसी अच्छी चीज़ को पाता है तो हम सब मिल कर उसे भीग करते हैं। माता ने भी हम लोगों की इकट्ठे ही द्रौपदी के साथ विवाह करने की आज्ञा दी है। इसलिए अपने इस पुराने नियम की हम लोग। इस विषय में भी नहीं तोड़ सकते। आपकी कन्या धर्म से हमारी सबकी स्त्री होगी। इसलिए अप्रिकी साची बना कर हम सबके साथ अपनी कन्या का विवाह कीजिए।

राजा द्रुपद यह बात सुन कर बड़े चक्कर में आये। उन्होंने कहा:-

हे कुरुनन्दन ! एक पुरुष की बहुत श्चियाँ ते। हो सकती हैं; पर एक स्त्री के बहुत पित होना हमने कभी नहीं सुना। यह बात प्रसिद्ध है कि तुम धर्मातमा ग्रीर पित्र स्वभाव के हो। इसलिए तुम्हारे मुँह से ऐसी बात का निकलना शोभा नहीं देता। यह काम लोकाचार ग्रीर वेद दोनों ही के विरुद्ध है।

युधिष्ठिर तरह तरह की युक्तियाँ दिखा कर कहन लगे:-

महाराज ! धर्म की वातें बहुत गृढ़ हैं। हम बाप-दादों की चाल पर चलना धर्म समभते हैं। पर सच तो यों है कि जो बात एक जगह अधर्म है वही दूसरी जगह धर्म हो जाती है। इसी तरह जो बात एक जगह धर्म है वही दूसरी जगह अधर्म हो सकती है। एक तो हमारी माता विवाह के लिए आज्ञा है चुकी है। दूसरे सबको मालूम है कि हमारे मन में कभी अधर्म की बात नहीं आती। इससे इस विषय में जो हम कहते हैं वही करना कई कारणों से ठीक मालूम होता है। अब आप अधिक पसोपेश न कीजिए। हमारे कहने ही को धर्म समिकए।

द्रुपद ने कहा: - हे धर्मराज ! यदि तुम इसे ही सचमुच ग्रन्छा काम समभते हे।

ते। हम कही क्या सकते हैं। जो हो, आज तुम माता के साथ इस विषय में फिर अच्छी तरह सलाह कर लो। कल तुम सब मिल कर जो बात ठीक करेगो वही हम करेंगे।

इस विषय में तरह तरह की बातें हो ही रही थीं कि इतने में महर्ष द्वैपायन वहाँ थ्रा गये। उनको देख कर द्रुपद आदि पाञ्चाल लोग थ्रीर युधिष्ठिर आदि पाण्डव लोग खड़े हा गये और भक्ति-भावपूर्वक प्रणाम किया। महर्षि की आज्ञा पा कर सब लोग बैठ गयं। जब वे थेड़ी देर आराम कर चुके तब द्रुपद ने नम्रतापूर्वक कहा:—

भगवन् ! युधिष्ठिर कहते हैं कि द्रौपदी का विवाह पाँचों भाइयों से हां। किन्तु, हे ब्राह्मसों में श्रेष्ठ ! एक स्त्री के बहुत से पित तो कहीं नहीं देखे जाते। इसिलए धर्म के अनुसार यह बात कैसे हो सकती है ? इस विषय में जो उचित समिभए, श्राह्मा दीजिए।

धृष्टयुम्न ने कहा: — हे महर्षि ! बड़ा भाई यदि सुशील है ते। छोटे भाई की स्त्री कं साथ कैसे विवाह करंगा ? शायद हम धर्म की गूढ़ बातें अच्छी तरह नहीं समक्तते; पर द्रौपदी का विवाह पाँच पाण्डवें के साथ हम कदापि नहीं कर सकते।

व्यासदेव के उत्तर देने के पहले ही युधिष्ठिर कहने लगे :-

हं पितामह ! आप ता जानते हैं कि हमार मुँह से कभी भूँठी बात नहीं निकलती । हम सच कहते हैं, हमारं मन में कभी अधर्म नहीं आता । इसलिए यदि यह बात धर्म्म के विरुद्ध होती तो हमारं मन में कैसे आती ? पुराखों में लिखा है कि गौतमवंश की जटिला नाम की एक कन्या का विवाह सात ऋषियों के साथ हुआ था और वार्ची नाम की मुनि-कन्या प्रचेता नामक इस भाइयों को ब्याही गई थी । इसके सिवा माता ने भिचा में पाई हुई और चीं ज़ों की तरह द्रौपदी की भी सब लोगों की मिल कर भीग करने के लिए कहा है । जो कुछ बड़े लोग कहें वह अधर्म नहीं हो सकता । इसलिए, हे देव ! हम तो इसकी परम धर्म ही समभते हैं ।

कुन्ती बोली: —युधिष्ठिंग नं जो कहा, हमने वहीं कह डाला था। हम भूँठ से बहुत डरती हैं। इसलिए, हे भगवन ! एंसी युक्ति कीजिए जिससे भूँठ से हमारी रक्षा हो।

व्यासदेव ने यथार्थ बात अच्छी तरह समभ कर सबको शान्त किया। द्रुपद को अलग ले जाकर उन्होंने धर्म की गृढ़ बातें अच्छी तरह समभा दों। उन्होंने कह दिया कि देश, काल और अवस्था के भेद से धर्म का भेद होता है। अर्थात् जो बात एक समय, एक जगह, एक हालत में अधर्म होती है वहीं दूसरे समय, दूसरी जगह, दूसरी हालत में धर्म हो सकती है। फिर यह कहानी सुना कर उनका सन्देह दूर किया: — किसी तपोवन में एक बड़ी ही सन्दर अधिकन्या रहती भी। विवाह के यांग्य

अम्र होने पर उसने अपच्छा पति पाने की इच्छा से महादेव की बड़ी तपस्या की । इससे महादेवजी प्रसन्न हुए । जब उनकी इच्छा वर देने की हुई तब वह कन्या वार वार कहने लगी:—

हे भगवन ! मैं चाहती हूँ कि मुक्ते ऐसा पति मिले कि जिसमें सब गुख हो--जे। महागुखी हो।

महादेव जी बोले: — हं पुत्री ! तुमनं पाँच दफे पति माँगा है । इसलिए अगले जन्म में तुमकी पाँच पति मिलेंगे ।

महाराज ! ऋषि की वही सुन्दर कन्या आपके यहाँ पैदा हुई है। द्रौपदी अपने ही कम्मीं के फल से पाँच पाण्डवों की स्त्री होगी। इसलिए तुम इस बात की अधर्म समक्त कर दुखी मत हो।

व्यासदेव की इन बातों से ट्रपद को धीरज भ्राया । उन्होंने कहा:-

हे महर्षि ! पहले हमें यश्वार्थ बात अच्छी तरह मालूम न श्री । इसी लिए हमने सन्देह किया था । अब अप्रापसे सब हाल जान कर इस विवाह के करने में हमको कोई पसीपेश नहीं रहा ।

इसके बाद सभा में त्राकर राजा द्रपद ने सबके सामने कहा:-

पाण्डव लोग विधिपूर्वक द्रौपदी का विवाह करें। हमारी कन्या उन्हीं के लिए पैदा हुई है।

व्यासदेव ने युधिष्ठर से कहा:-

भ्राज चन्द्रमा पुष्य नजात्र में जायगा। इसलिए भ्राज ही पहले तुम द्रौपदी के साथ विवाह करो।

इसके बाद द्रौपदी अच्छे अच्छे गहनों और वस्तों से सजा कर बहुत सी कन्याओं के साथ सभा में लाई गई। मन्त्री लोग, इष्ट-मित्र, पुरवासी और ब्राह्मण लोग विवाह देखने के लिए फुंड के फुंड आने लगे। धीरे धीरे राजभवन में बड़ी भीड़ हो गई। पाण्डवों ने स्नान करके बिवाह के पहले की माङ्गलिक किया समाप्त की; फिर अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर विवाह-मण्डप में आये। वेद जाननेवाले पुरेाहित ने अग्नि की स्थापना की और विवाह के मन्त्र पढ़ पढ़ कर पहले युधिष्ठिर के साथ द्रौपदी का विवाह किया। इसके बाद युधिष्ठिर को अलग बैठाल कर उसी तरह एक एक करके सब पाण्डवों की बिवाह-किया समाप्त की।

विवाह हो जाने पर राजा द्रुपद ने अपने दामादों को बहुत साधन, बड़े बड़े हाथी, अच्छे अच्छे कपड़ों भीर गहनों से सजी हुई दासियाँ और चार वेड़ोंबाले सुनहले रथ दियं। अपने यहाँ आये हुए पाहुनों को भी धन और बड़ं मोल की वस्तु आदि दंकर बिदा किया।

पाण्डव लोग उस देवदुर्लभ स्त्री-रत्न को पाकर बड़े आनन्द से पाञ्चालराज्य में रहने लगे। पाञ्चाल श्रीर पाण्डव लोग एक दूसरे की सहायता पाकर अपने अपने वैरियों से निडर हो गयं। पुरवासी लोग हमेशा कुन्ती का नाम लेकर चरण-बन्दना करने लगे।

इधर दृत को द्वारा हिस्तिनापुर में ख़बर पहुँची कि पाण्डव लोग जीते हैं श्रीर द्रौपदी कं साथ विवाह करके पाञ्चाल राज्य में रहते हैं। विदुर, यह जान कर कि कौरव लोग लिजित हो कर लौटे हैं श्रीर पाण्डवों ही ने द्रौपदी पाई है, बड़े प्रसन्न हुए। वे धृतराष्ट्र कं पास जाकर कुछ ताने से बोले:—

महाराज! भाग्य के बल से द्रौपदी के स्वयंवर में कौरव लोग विजवी हुए हैं। (पाण्डव भी तो कुरू ही के वंश के थे। इससे वे भी कौरव कहलाते थे)।

धृतराष्ट्र इस बात के गूढ़ अर्थ का न समभे। उन्हें ने जाना कि दुर्वोधन ही ने द्रीपदी की पाया है। इससे अधिनद से प्रफुद्धित होकर बोले:—

बड़ं सै। भाग्य की बात है ! विदुर ! तुमनं बड़ी अच्छी ख़बर सुनाई । पुत्र दुर्योधन से कहा कि वह द्रीपदी की सजा कर मेरे पास ले आवे ।

तब विदुर ने खोल कर कहा:---

महाराज ! हम दुर्योधन की बात नहीं कहते। पाण्डव लोग सौभाग्य से लाचागृह में जलने से बच गये हैं। उन्हीं की द्रौपदी ने वर-माला पहनाई है। वे इस समय पाञ्चाल नगर में राजा द्रुपद और अन्य भाई बन्धुओं के आश्रय में रह कर सुख से समय व्यतीत कर रहे हैं। तब धृतराष्ट्र ने कहा:—

अच्छा ही हुआ। पाण्डु के पुत्रों से इम हमेशा अपने लड़कों से भी अधिक स्तेह करते रहे हैं 1 यह सुन कर कि अब उनको राजा हुपद की सहायता मिली है हम बड़े प्रसन्न हुए।

विदुर बेाले: — महाराज ! ईश्वर करे त्र्यापकी समभ सदा ऐसी ही बनी रहे । इसी समय दुर्योधन त्रीर कर्ण द्या कर बेाले: —

पिता ! हमको भ्रापसे कुछ कहना है । उसको हम सबके सामने नहीं कह सकते । इसिलए एकान्त में चल कर हमारी बात सुनिए।

इस बात को सुन कर विदुर चले गये। तब उन्होंने कहा:-

महाराज ! श्रापकी यह कैसी समभ्त है कि अपने शत्रुश्चों की बढ़ती की आप अपनी बढ़ती समभ्तते हैं श्रीर विदुर के साथ शत्रुश्चों की प्रशंसा करते हुए अपने कर्तव्य की भूल जाते हैं। शत्रुश्चों की शक्ति तोड़ने के सम्बन्ध में विचार करने का अब सबसे अच्छा समय है। इसलिए अब देर न करके जो कुछ करना हो उसका निश्चय कर डालिए।

धृतराष्ट्र बोले: — पुत्र ! तुम जो अच्छा समभो हम वही करने की तैयार हैं। विदुर से जी की बातें साफ़ साफ़ नहीं कह सकते। इसी लिए हमने उनसे पाण्डवों की प्रशंसा की थी। इस समय, हे पुत्र ! हं कर्ष ! तुम क्या कहना चाहते हो कहो।

दुर्योधन ने कहा:—हे पिता ! हम समभते हैं कि कुछ चतुर ब्राह्मणों की भेज कर कुन्ती और माद्री के पुत्रों में द्रौपदी के लिए परस्पर भगड़ा पैदा किया जा सकता है; अथवा बहुत सा धन देकर द्रुपद और धृष्टग्रुम्न वश में किये जा सकते हैं; अथवा रूप बदला कर कुछ आदिमियों के द्वारा भीमसेन एकान्त में मार डाले जा सकते हैं; अथवा यहाँ बुला कर वे लोग किसी तरह चतुराई से सबके सबयम-लोक भेज दिये जा सकते हैं। इन सब उपायों में आप जिसको सबसे अच्छा समिक्तए कीजिए।

कर्ण ने कहा:—हे दुर्योधन! हमारी समभ में तुम्हारी एक भी सलाह ठीक नहीं। चालाकी से पाण्डवों के नाश की चेष्टा करना व्यर्थ है। पहले तुम कई बार ऐसा कर चुके हो पर कभी सफलता नहीं हुई। एक ही पत्नी में सब पाण्डवों की प्रीति एक सी होने के कारण उनका परस्पर स्नेह और भी अधिक मज़बूत हो गया है। इससे उनमें परस्पर वैमनस्य नहीं पैदा किया जा सकता। पाञ्चाल लोग धम्मीत्मा और विश्वासपात्र हैं, लोभी नहीं। अनन्त धन-राशि देने पर भी वे पाण्डवों को न छोड़ेंगे। इसलिए हे महाराज! हमारी सलाह है कि जड़ पकड़ने के पहले ही पाण्डव लोग सामने की लड़ाई में नाश कर दिये जायँ। वीरता ही से हम लोग उन्हें जीत सकते हैं। जयलाभ करने का इससे अच्छा उपाय और कोई नहीं है।

धृतराष्ट्र ने कर्या की बात का श्रादर करके कहा:— हे महा बुद्धिमान कर्य! जैसे तुम बीर हो वैसा ही वीरों के समान तुम्हारा उपदेश भी है। िकन्तु भीष्म, द्रोग आदि से सलाह किये बिना ऐसे बड़ काम के विषय में किसी तरह का निश्चय करना ठीक नहीं।

यह कह कर धृतराष्ट्र ने तुरन्त उक्त महात्माओं को सलाह करने के लिए बुला भेजा। भीष्म ने कहा:—पाण्डु और धृतराष्ट्र हमारे लिए दें। वरावर हैं। इसलिए ऐसे घरेलू भगड़ें की हम किसी तरह पसन्द नहीं करते। हमारी समभ में पाण्डवों को ध्राधा राज्य देकर उनके साथ मेल कर लेना दें। पचवालों के लिए अच्छा होगा। इसमें कोई संदेह न समिभए। पुत्र दुर्योधन! जिस तरह तुम इसकी अपने बाप दादे का राज्य समभते हो, उसी तरह पाण्डवलोग भी समभते हैं। इसलिए किस युक्ति से तुम अकेले अपने ही को राज्य करने का अधिकारी समभते हो? मित्र की तरह यदि तुम पाण्डवों को आधा राज्य दे दें।गे, जिसके पाने का उनको हक भी है, तो इसमें दें।नें ही की भलाई होगी। इसके सिवा तुम्हारा यश भी बहुत दिनों तक बना रहेगा।

द्रोग्राचार्य्य नं कहा :— महाराज ! शास्त्रों में लिखा है कि मलाह देने के लिए आये हुए हितेषियों को उचित है कि अपनं मन की सची बात निडंग हांकर कह हैं। इसलिए हम साफ़ साफ़ कहतं हैं कि जो राय भीष्म की है वही हमारी भी है। हमारी सलाह है कि पाण्डवों को भेट करनं के लिए बहुमूल्य चीज़ें लेकर कोई प्रियभापी मनुष्य शीघ ही पाञ्चाल देश जाय। वह हुपद से भाई-बन्धुओं में मेल होने के गुणों का वर्णन करके पाण्डवों के यहाँ आने की वात चलावे। यदि राजा हुपद उनको यहाँ आने की सम्मित हें तो आपका कोई पुत्र, सजी हुई सेना लेकर, उनके स्वागत के लिए जाय। भीष्म की और हमारी, दोनों ही की, यह राय है कि पाण्डवों के साथ आपको भाइयों का सा व्यवहार करना ही इस समय सबसे अच्छा है।

भीष्म श्रीर द्रोग के उपदेश की सुन कर्ण की क्रीध ही श्राया। वे बीले :-

महाराज ! श्राप धन के द्वारा जिनका सदा सत्कार किया करते हैं उन्होंने श्रापको श्रमच्छी सलाह नहीं दी । इससे बढ़कर निन्दा की बात श्रीर क्या हो सकती है ? बड़े श्राश्चर्य की बात है कि ये भले श्राहमी अपने मन की बात छिपा कर, श्रच्छी सलाह देने के बहाने, वैरी की तरफ़दारी करते हैं । श्रव हम समभे कि जिसे रुपये की तङ्गी होगी उससे सची सलाह का मिलना मुश्किल है। निर्धन श्राहमी की मित्रता पर कभी विश्वास न करना चाहिए। वह तो रुपये का मित्रहोता है । इसलिए सलाह देनेवालों के मन के भाव श्रच्छी तरह समभ कर तब उनका कहना श्राप कीजिएगा।

द्रोण ने कहा: - हे कर्ण ! तुम अपनं मन के देाप से ही हमकी देापी ठहराते हो।

तुम्हारं मन में पाप है, इससे तुम समभते हो कि हम भी वैसे ही हैं। जो हो, हमने कुरुवंश के लिए जो लाभदायक और अच्छा समभा वही कह दिया।

विदुर ने कहा: — महाराज ! आपके बन्धु-बान्धव उपदेश दे सकते हैं; पर आप उसे यदि सुनना ही न चाहें ता वह व्यर्थ है। कुरुओं में श्रेष्ठ भीष्म श्रीर आचार्य्य द्रोण ने जे। बातें आपसे कही हैं वे सब धर्म्म के अनुकूल हैं श्रीर आपके मतलब की हैं। किन्तु कर्ण ने उन्हें लाभदायक नहीं समभा। इन दोनों में कौन अधिक बुद्धिमान् श्रीर आपका सन्ना मित्र है, यह इस समय आपही विचार कर देखिए।

महाराज ! श्राप यह भी सीच लीजिएगा कि यदि पाण्डव लोग रुष्ट हो जायँगे तो खुद देवता भी उन्हें जीत नहीं सकते । इसके सिवा यादवों में श्रेष्ठ कृष्ण श्रीर बलदेव उनके पच में हैं । विवाह होने से श्रव पाञ्चाल लोग भी उनके सम्बन्धी हो गये हैं । श्रीर नहीं तो उनके इस श्रिषक बल ही का ख़्याल करके इस समय श्रपने सम्मान की रचा कीजिए श्रीर पाण्डवें को राज्य का वह हिस्सा, जिसके पाने का उनको हक है, देकर पुराचन के किये हुए पाप के कलंक का धब्बा मिटाइए । इससे पुराने वैरी द्रुपद से भी मित्रता हो जायगी । पाण्डवें के दर्शन की इच्छा रखनेवाले नगरनिवासी भी इसे पसन्द करेंगे ! दुर्योधन, कर्ण, शकुनि श्रादि बड़े ही श्रधार्म्भिक श्रीर दुर्बुद्धि हैं । हमने पहले ही कहा था कि यदि श्राप सावधान न रहेंगे तो इनके श्रपराध से रघुवंश शीघ ही नष्ट हो जायगा ।

धृतराष्ट्र ने कहा: — हे विदुर ! भीष्म श्रीर द्रोग ने जो कुछ कहा वह निश्चय ही हमारे लिए मङ्गलकारक है। तुमने जो कुछ कहा वह भी ठीक है। महाबली पाण्डव भी हमारे पुत्र-तुल्य हैं श्रीर राज्य के बराबर के हिस्सेदार भी हैं। इसलिए श्राप खुद जाइए श्रीर श्रादर के साथ कुन्ती, द्रीपदी श्रीर पाण्डवों को ले श्राइए।

इसके बाद धर्म्भ श्रीर सब शास्त्रों के जाननेवाले विदुर, धृतराष्ट्र की श्राज्ञा के श्रतु-सार तरह तरह के रत्न श्रीर धन-सम्पत्ति लेकर पाञ्चाल राज्य में पहुँचे श्रीर द्रुपद से प्रीतिपूर्वक मिले। पाण्डवें को देख कर बड़े स्तेह से उनका श्रालिङ्गन किया श्रीर कुशल-समाचार पूँछे। इसके श्रनन्तर विदुर ने लाये हुए धन श्रीर श्रलङ्कार श्रादि की कुन्ती, हौपदी, पंच पाण्डव श्रीर पाञ्चालों की देकर सबके सामने द्रुपद से निवेदन किया:—

महाराजः! पुत्र श्रीर मन्त्रियां समेत महाराज धृतराष्ट्र श्रापके साथ यह सम्बन्ध हो जाने से बड़े प्रसन्न हुए हैं श्रीर बार बार श्रापकी कुशल पूँछी है। कुरुश्रों में श्रेष्ठ भीष्म ने श्रापकी सब प्रकार से मङ्गलकामना की है। श्रीर, श्रापके मित्र होण ने नाम लंकर आपको आलिङ्गन किया है। बहुत दिनों की जुदाई के बाद पाण्डवें की देखने के लिए अब सब लोग बड़े उत्सुक हैं। ये भी बहुत दिन तक बाहर रहने के कारण राजधानी में जाने की व्यय हैं। कौरव और नगर-निवासी लोग द्रौपदी की देखने के लिए बड़ी व्याकुलता से रास्ता देख रहे हैं। इसलिए आप प्रती-सहित पाण्डवें की शीघ ही अपने घर जाने की आज्ञा दीजिए।

द्रुपद ने कहा: — हे महा-बुद्धिमान विदुर ! तुमने जो कहा सो ठीक है । कौरवें के साथ विवाह-सम्बन्ध हो जाने से हमें भी बहुत सन्तोष हुआ। श्रीर महात्मा पाण्डवें को भी अपने राज्य में जाना उचित है, इसमें सन्देह नहीं। पर इस विषय में हम खुद कुछ नहीं कह सकते। पाण्डव लोग यदि अपनी इच्छा से जाना चाहें श्रीर उनके परम मित्र कुष्ण जाने की सम्मित दें तो हमें कोई उज्जू न होगा।

तब युधिष्ठिर ने नम्रतापूर्वक कहा:—

हे पाञ्चाल-नरेश ! हम ग्रीर हमारे भाई सब श्रापके श्रधीन हैं। इसलिए ग्राप जो ग्राज्ञा देंगे हम वही करेंगे।

पीछे कृष्ण ने भी हस्तिनापुर जाने की सम्मति दी। तब कुन्ती श्रीर द्रीपदी की लेकर पाण्डवों ने कृष्ण श्रीर विदुर के साथ हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान किया।

उनके आने की ख़बर सुन कर धृतराष्ट्र ने उनकी अगवानी के लिए बहुत से कौरवों के साथ द्रोग्य और कृप को भेजा। महाबली पाण्डवों नं उन्हीं सब लोगों के साथ धीरे धीरे हिस्तिनापुर में प्रवेश किया। उन्हें देख कर नगरिनवासी बड़े प्रसन्न हुए और धनेक प्रकार से उनकी स्तुति करने लगे:—

ध्यहा ! यह कैसे ध्रानन्द की बात है कि आज पाण्डव लोग इतने दिनों बाद नगर को लीटे हैं। इस लोगों ने यदि कभी दान, होम, या तपस्या की हो तो उसके पुण्यफल से पाण्डव लोग सौ वर्ष जीते हुए इस नगर में निवास करें।

इसके बाद पाण्डवों ने पितामह भीष्म, चचा धृतराष्ट्र श्रीर अन्य बड़े लोगों के चरण छूए और आज्ञा लेकर विश्राम करने के लिए घर में प्रवेश किया।

जब वे भ्रन्छी तरह श्राराम कर चुके तब भीष्म श्रीर धृतराष्ट्र नं उन सबको बुला कर कहा:—

पुत्र युधिष्ठिर ! तुम श्राधा राज्य लेकर खाण्डवप्रस्थ में श्रपनी राजधानी बनाझे। श्रीर श्रानन्द से राज्य करे। । इससे दुर्योधन श्रादि के साथ तुम्हारे विवाद का कीई कारण न रहेगा । तुम अपने बाहुबल से सब अनिष्टों से सहज ही में अपनी रचा कर सकोगे।

श्राधा राज्य पाने की आज्ञा की पाण्डवों ने मान लिया श्रीर बड़े बूढ़ों की प्रशाम करके कृष्ण के साथ जङ्गल की राह से खाण्डवप्रस्थ की श्रोर चले। उनके श्राने के कारण नगरी खूब सजाई गई। चैड़ी सड़कें, ऊँचे ऊँचे सफ़ेद मकान, श्रीर चारें। श्रोर के श्राम, नीम, अशोक, चम्पक, बकुल आदि वृचों की कृतारें देख कर पाण्डब लोग बड़े प्रसन्न हुए।

पाण्डवों के आनं की ख़बर सुन कर बहुत से ब्राह्मण, बनियं और कारीगर वहाँ रहने के लिए आयं। पाण्डवों को राज्य मिल जाने पर कृष्ण और बलदेव बिदा होकर द्वारका को लीट गयं। सदा सच बोलनेवाले युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठ कर चारों भाइयों के साथ धर्म्म के अनुसार प्रजा का पालन करने लगे।

एक बार पाँचों भाई सब इकट्ठे बैठे हुए थे कि देविष नारद घूमते घामते वहाँ आ पहुँचे। युधिष्ठिर ने जल और पूजा की सामग्री से उनका सत्कार करके उन्हें एक उत्तम आसन पर बिठाया। उनके आने की ख़बर सुनते ही द्रीपदी ने पित्रत्र होकर और मर्ट्यादा-पूर्वक कपड़े-लत्ते पहन कर उनके चरणों में शीश नवाया। महिष बहुत प्रसन्न हुए और पूजा ग्रहण करके सबको तरह तरह के आशीर्वाद दिये। इसके बाद द्रीपदी को अन्त:पुर जाने की आज्ञा देकर नारद कहने लगे:—

हे पुरुषों में श्रेष्ठ पाण्डव ! तुम तो पाँच भाई हो, पर धर्मपत्नी तुम्हारी अकेली द्रीपदी है। इस कारण कोई ऐसा उपाय सोचना चाहिए जिससे द्रीपदी के लिए भाइयों में फूट न पड़े। पूर्वकाल में सुन्द और उपसुन्द नामक दे। भाई थे। वे एक ही राज्य के राजा थे। देानों की आज्ञा सब लोग बराबर मानते थे। वे एक दूसरे को इतना चाहते थे कि सोतं, जागते, खाते, यहाँ तक कि विहार करते समय भी हमेशा एक ही साथ रहते थे। अन्त में तिलोत्तमा नाम की एक अप्सरा पर वे आसक्त हो गयं। इससे उनमें यहाँ तक विवाद हुआ कि उन्होंने एक दूसरे की मार डाला।

इसलिए हम कहते हैं कि कोई ऐसा अन्छ। उपाय होना चाहिए जिसमें तुम्हारे बीच द्रीपदी के लिए कोई विवाद न हो। ऐसा होने से हम बढ़े प्रसन्न होंगे।

इस युक्ति-पूर्ण बात को सुन कर पाण्डवें की आँखें खुल गईं। उन्होंने नारद की सलाह मान ली और यह नियम कर दिया कि जिस समय द्रौपदी एक भाई के साथ हो उस समय कोई दूसरा भाई उस जगह न जाय। इस नियम को जो तो ढ़ंगा उसे

बारह वर्ष तक ब्रह्मचर्य धारण कर वनवास करना पड़ेगा। नारह के इस उपदेश के अनुसार चलने से पाण्डवों में सदा स्नेह बना रहा।

पाण्डवों को राज्य करते हुए कुछ दिन बीत गये। एक दिन कुछ चोरों ने मिल कर किसी ब्राह्मण की गायें चुरा लीं। ब्राह्मस क्रोध से काँपता हुन्ना खाण्डवप्रस्थ में त्राया श्रीर रो रा कर कहने लगा:—

हे पाण्डव ! चार लांग आपके राज्य से हमारी गायें चुरायं लिये जाते हैं। आप शीघ ही रचा कीजिए। जा राजा प्रजा की आमदनी का छठा हिस्सा कर लेकर भी प्रजा की रचा नहीं करता वह राज्य भर के लोगां के पापों का भागी होता है।

ढाढ़ें मार कर रोतं हुए ब्राह्मण का विलाप सुन कर अर्जुन ने यह कह कर उसे धीरज दिया कि डरा मत, डरनं की कोई बात नहीं। पर जिस घर में अस्त-शस्त्र रक्खे थे उसमें इस समय द्रीपदी के साथ युधिष्ठिर विद्यमान थे। इससे नियम तोड़ कर अस्त्र लेनं के लिए वहाँ जाने में अर्जुन को बड़ा पसोपेश हुआ।

एक तरफ़ ब्राह्मण पर दया और राजधर्म, दूसरी तरफ़ युधिष्ठिर की अप्रतिष्ठा श्रीर बारह वर्ष का वनवास । इससे अर्जुन बड़ं चक्कर में आये । अन्त में धर्म की सब से बढ़ कर समभ कर उन्हें ने प्रतिज्ञा तोड़ने का फल-भोग करना ही अच्छा समभा ।

ऐसा निश्चय करके वे अस्तागार में पहुँचे और युधिष्ठिर की आज्ञा से धनुष-वाग्र लेकर ब्राह्मण की सहायता के लिए उन्होंने चेरों का पीछा किया। जब चेरों की मार श्रीर ब्राह्मण की गायें लीटा कर अर्जन घर लीटे तब सबने उनकी बड़ी प्रशंसा की।

इसके बाद गुरुजनों की प्रशाम करके अर्जुन युधिष्ठिर के पास विदा माँगने गये श्रीर वेलि:---

श्रार्थ्य ! जिस समय श्राप द्रौपदी कं साथ श्रस्तागार में थे उस समय हमने वहाँ जा कर नियम-भङ्ग किया है । इसलिए हमें बनवास कं लिए जाने की श्राह्मा दीजिए । युधिष्ठिर इस श्रिय बात को सुन कर, जिसका उन्हें ख़याल भी न था, बड़े सन्नाटं में श्रायं; उनकी श्रांखों में श्रांसू श्रा गये । गद्गद स्वर से उन्हें ने कहा:—

हे भाई ! तुमने ब्राह्मण की मदद करने के लिए हमारे घर में प्रवेश किया था। इसलिए इसमें तुम्हारा कुछ भी देाष नहीं है। इस काम में हमारी पूरी सम्मति थी। इससे हम किसी प्रकार अप्रसन्न नहीं हुए। यदि स्त्री के साथ छे।टा भाई घर में हो और बड़ा भाई वहाँ जाय, तो ज़क्र अधर्म है। पर स्त्री के साथ बड़ा भाई यदि घर में हो तो ह्योटे भाई का वहाँ जाना अनुचित नहों है। इसिलए हे अर्जुन ! तुम हमारी बात मानो: वन को न जाव। तुमने ज़रा भी अधर्म का काम नहीं किया:—

पर अर्जन ने किसी तरह न माना। उन्होंनं कहा:--

हे प्रभो ! तुम सदा यही उपदेश दिया करते हो कि छलपूर्वक धर्म का काम भी न करना चाहिए। इसलिए, इस समय, स्नेह के वश हो कर आप हमें रोक कर हमारा सत्य भङ्ग न करें।

यह कह कर कुरुत्रों के कुल में श्रेष्ठ अर्जुन ने, जेटे भाई की आज्ञा लेकर, बारह वर्ष तक वनवास करने के लिए यात्रा की।

जब अर्जुन चलने लगं तब बहुत से ब्राह्मण और संन्यासी भी उनके साथ चलने को तैयार हुए। इन सब लोगों के साथ अर्जुन नं विचित्र जङ्गलों, सरोवरां, निदयां और पुण्यतीथीं के दर्शन करते हुए अन्त में गंगा के किनार एक स्थान पर रहना निश्चित किया। वहाँ जगह जगह पर ब्राह्मणों नं अभिहोत्र करना आरम्भ किया। फूल, मालाओं से अलङ्कृत और मन्त्रों से पवित्र अप्नि के और संयम से पवित्रतापूर्वक रहनेवाले जितेन्द्रिय ब्राह्मणों के द्वारा गङ्गा का किनारा अत्यन्त शाभायमान हुआ।

इस प्रकार आश्रम में खूब चहल-पहल रहने लगी। एक दिन अर्जुन स्नान करने को लिए गङ्गा में उतरे। स्नान को बाद उन्होंने पितृ-तर्पम किया। फिर अग्निहोत्र करने को लिए ज्यों ही वे जल से निकलने लगे त्यों ही नाग-राज की पुत्री उलूपी उनकी सुन्दरता पर मोहित हो गई और उन्हें पानी में खींच कर नागलोक को ले गई। वहाँ जलती हुई अग्नि में होम करके अर्जुन उलूपी से बोले:—

हे नारी ! इस देश का क्या नाम है ? तुम कीन हो ? और हमको यहाँ किस लिए लाई हो ?

नाग की लड़की ने कहा: — मैं कीरव्य नामक सर्प की कन्या हूँ। मेरा नाम उलूपी है। आपकी सुन्दरता को देख कर आपके साथ विवाह करने की इच्छा हुई है। इसी लिए आपको अपने पिता के घर ले आई हूँ। इस समय जैसे बने मेरी मनेकामना पूर्ण कीजिए।

श्रर्जुन ने कहा:—हे सुन्दरी! मैं भी तुम्हारी इच्छा पूर्ण करना चाहता हूँ। पर श्राज कल मैंने ब्रह्मचर्य्य व्रत प्रहण किया है। इसलिए इस समय धर्मानुसार मैं तुम ने विवाह नहीं कर सकता।

उत्रूपी बोली: — हे पाण्डव ! म्राप किस लिए वन में घूमते हो सो मैं जननती हूँ।

जब आपने अपना ही बनाया हुआ नियम पालन करने के लिए ब्रह्मचर्य्य धारण किया है तब विवाह करने में कोई अधर्म न होगा। इसके सिवा, यदि इसमें आपके धर्म की थोड़ी बहुत हानि भी होगी तो वह हानि उस आनन्द के पुण्य के फल से खण्डित हो जायगी जो आप से मुक्ते मिलेगा। यदि आप न मानेंगेतो मैं निश्चय ही प्राम्य दे दूँगी। इसलिए मेरं साथ विवाह करने से आपको प्राम्य-दान करने का भी फल होगा।

यह युक्ति-पूर्ण बात सुन कर अर्जुन विवाह करनं को राज़ी हुए। वह रात उन्होंने सर्पराज के घर ही में बिताई। दूसरं दिन सबेर उलूपी को साथ लेकर वे गङ्गा कं किनार आश्रम में लीट आये और वहाँ कुछ दिन निवास किया।

इसके बाद अर्जुन अङ्ग, बङ्ग, किलङ्ग देशों के तीर्थ, देवालय और सिद्ध लोगों के आश्रमों के दर्शन करते हुए घूमने लगं। किलङ्ग देश को पार करके वे समुद्र के किनारें के रास्ते से मिणिपुर नामक नगर में पहुँचे। मिणिपुर के राजा के चित्राङ्गदा नामक एक कन्या थी। वह अत्यन्त सुन्दरी थी। उस समय वह नगर में इधर उधर घूम रही शी। उस सुन्दरी को देख कर अर्जुन को उससे भी विवाह करने की इच्छा हुई। राजा के पास जा कर उन्होंने विवाह की बात चलाई। राजा ने पूछा, आप कीन हैं?

त्रर्जुन ने कहा: - हम कुरुवंशी चित्रय हैं। हमारा नाम अर्जुन है। तब मिणपुर के राजा बोले: -

हे अर्जुन ! हमारे एक पूर्व-पुरुष की कठिन तपस्या से प्रसन्न हो कर महादेव जी ने यह वर दिया था कि हमारे वंश में सबके एक ही पुत्र होगा । अब तक सबके वही हुआ है । केवल हमारं ही यह कन्या हुई है । इसलिए हमने इसकी पुत्र के समान पाला है । श्रीर इसीके द्वारा वंश की रच्चा करने के इरादे से इस कन्या के पुत्र को हमने अपना वारिस बनाना निश्चित किया है । इसलिए यदि तुम इसके गर्भ से पैदा हुए लड़के की हमारा ही वंशधर मानने की राजी हो तो इसके साथ तुम्हारा विवाह होने में कोई बाधा नहीं है ।

अर्जुन ने इस बात को मान लिया और रीति के अनुसार चित्राङ्गदा से विवाह कर के तीन वर्ष तक वहाँ रहे।

इसके बाद धर्जुन को फिर यात्रा करने की इच्छा हुई। इस बार वे. दिचायी महासागर के निकट-वासी तपिखयों के प्यारे ध्रति पवित्र तीर्थस्थानां को गये।

इसी बीच में चित्राङ्गदा के गर्भ से उनके बभ्रुवाहन नामक एक पुत्र हुन्ना। यह सुन

कर वे उसे देखने के लिए मिश्रापुर लौट आये। इसके बाद उन्हें ने गोकर्श तीर्थ की श्रीर यात्रा की।

भारतवर्ष के पश्चिमी तीर्थों में घूमते घामते अन्त में अर्जुन प्रभास-तीर्थ में पहुँचे।

मित्र अर्जुन को आने का समाचार सुनते ही कृष्ण जल्दी से उनके पास गये और

गले से लगा कर बड़े प्रेम से उनसे मिले। अर्जुन से वनवास का कारण सुन कर
उन्होंने कहा कि जो कुछ तुमने किया, ठीक किया। अपने मित्र अर्जुन का मन बहलाने
के लिए कृष्ण ने रैंवतक पर्वत पर तरह तरह के आमोद-प्रमोद का प्रबन्ध किया। थोड़े
ही दिनों में उनकी वे वहाँ ले गये। वहाँ सुन्दर सजे हुए और परम रमणीय स्थान में
दिन को नाच, गाने आदि का आनन्द लेकर रात को दोनों मित्र दूध के समान सफ़ेद

शाय्या पर इकट्टे सो जाते। अर्जुन ने अपनी यात्रा में जो जो रमणीय दृश्य और आश्चर्यजनक घटनायें देखी शीं उनका वर्णन उस समय कृष्ण से करते। इस तरह सुख से बातें

करते करते धीरे धीरे दोनों सो जाते और सबेरे मधुर गाने का शब्द सुन कर दोनों

एक ही साथ जागते।

कुछ दिन इसी तरह विहार करके दोनों मित्र सोने के रथ में सवार होकर द्वारका गये। वहाँ यादवों ने अर्जुन का खूब आदर-सत्कार किया। उनको प्रसन्न करने के लिए द्वारकापुरी खूब सजाई गई। वहाँ जितने उपवन और विहार करने के स्थान थे वे भी तरह तरह के अल्ङ्कारों से सुशोभित किये गये। सुप्रसिद्ध कुरुवंश के शिरोमिष अर्जुन को देखने के लिए राजमार्ग पर लाखों आदमी इकट्टे हुए; स्वियाँ भी खिड़कियों में आकर खड़ी हुईं। अर्जुन बड़ों को नमस्कार और बराबरवालों को गले से लगा कर एक रमग्रीय महल में रहने लगे।

कुछ दिनां के बाद यादवों का एक बड़ा भारी उत्सव आरम्भ हुआ। उसके लिए रैवतक पर्वत से मिली हुई जगह रक्ष जड़े हुए मचानों और कल्पवृचों से सुशोभित की गई। स्थान स्थान पर नाच, गाना, बजाना होने लगा। राजकुमार लोग उत्तमोत्तम सवारियों में हथर उथर घूमने लगे। नगर-निवासी भी—कोई अच्छी अच्छी सवारियों पर, कोई मामूली रथों पर, कोई पैदल ही—सैर करने के लिए जाने लगे। धीरे धीरे सभी मद्यपान से मस्त होकर कियों के साब उत्सव मनाने लगे। जब सब नशे में खूब चूर हो गये तब कुष्ण अर्जुन को लेकर उत्सव में गये।

वे बड़े कौतुक से चारों श्रोर घूम रहे थे कि इतने में सखियां से घिरी हुई, सब श्रलङ्कारों से सुशोभित, वसुदेव की पुत्री परम सुन्दरी सुभद्रा पर श्रर्जुन की दृष्टि पड़ी। कृष्ण समभा गये कि मित्र का मन बहन की ग्रेगर खिँच गया है। उन्होंने हँस कर कहा:---

भित्र ! तुम वनवासी होकर भी स्त्री के नैनवाणों से चञ्चल हो उठे ! श्रपने मन की बात हमसे जी खोल कर कहो ।

भर्जुन ने कहा:—हे कृष्ण ! तुम्हारी बहन बड़ो ही लावण्यमयी है। वह किसके मन को हरण नहीं कर सकती ? इसके साथ किस तरह हमारा विवाह हो सकता है, इसका तुम्हें कोई उपाय करना चाहिए।

कृष्य कुछ देर सीच कर बीले:--

हं श्रर्जुन! चित्रियों के लिए ते। स्वयंवर ही सबसे श्रम्ब्झा कहा जाता है। किन्तु कियों के मन की बात कोई क्या जानं। बलपूर्वक कन्या-हरण की चाल भी चित्रियों में है। यही एक उपाय ठीक मालूम होता है। स्वयंवर के समय सुभद्रा किसकी पसन्द करेगी, इसका कुछ निश्चय नहीं। इसलिए तुम इसे बलपूर्वक प्रहण करो।

धर्जुन ने कृष्ण से सलाह करके दूत-द्वारा सब हाल युधिष्ठिर को कहला भेजा। उत्तर में युधिष्ठिर ने भी वही सलाह दी जो कृष्ण ने दी थी। इसके बाद, उत्सव के समाप्त होने पर, जब सुभद्रा रैवतक पर गई तब धर्जुन ने कृष्ण की अनुमित से कवच, ढाल, दस्ताने धीर ध्रख-शक्ष धारण करके, सुन्दर रथ पर सवार हो, सुभद्रा का पीछा किया।

सुभद्रा देवताश्रों की पूजा कर, ब्राह्मणों का आशीर्वाद ले, श्रीर महापर्वत रैवतक की प्रदिचिणा कर, द्वारका को लैटि रही थी कि इतने में प्रेम से मस्त श्रर्जुन ने उसको सहसा पकड़ लिया और रथ में बिठा कर बड़ी फुर्ती से अपनी राजधानी खाण्डवप्रस्थ की श्रीर चले।

यादवों के सभा-रचक नं, एक सिपाही से सुभद्रा के हरे जाने का हाल सुन कर, सुनहली तुरही बजा कर सबको होशियार किया। तुरही का तेज़ शब्द सुनते ही भोज, वृष्णि और अन्धक वंश के बड़े बड़े लोग शीघ ही सभा में आ पहुँचे और मणियों से जड़े हुए सोने के सिंहासनों पर बैठ कर सभारचक से सब वृत्तान्त सुना।

श्रर्जुन के इस बुरे व्यवहार से यादव-वीरों को बड़ा क्रोध श्राया। उनकी श्राँखें लाल हो गईं। उन्होंने उठ कर सारिश्ययों की रथ संजाने की श्राह्मा दी। इस समय नशे में चूर, नील वस्त पहने हुए बलदेव सहसा बोले:—

हे वीरगख ! तुम क्या कहते हो ? कृष्ण स्थिर-चित्त से चुपचाप खड़े हैं; उनकी स्राज्ञा के बिना इतना क्रोध करना स्रीर गरजना व्यर्थ है। यह बात सुन कर सब लोग चुप हो गये। तब बलदेव कृष्ण से कहने लगे :-

हे भाई ! देखो, सभी तुम्हारी बात सुनने का रास्ता देख रहे हैं। तुम चुप क्यों हो ? तुम्हारे हो कहने से हमने इस कुरुवंश के पापी अर्जुन का इतना आदर किया था। उसी का यह फल है जो आज इस नीच के द्वारा इस तरह अपमानित हुए हैं। उसका यह व्यवहार हमारे सिर पर लात मारने के तुल्य है। हे गोविन्द ! इसे क्या हम चुपचाप सहेंगे ? कहो तो हम अकेले ही पृथ्वी भर के कीरवों की मार इसका बदला लेलें।

श्रन्य यादवों ने भी बादलों की तरह गरज कर बलदेव की इस बात का समर्थन किया। तब कृष्ण, सबको शान्त करके, धीरे धीरे युक्ति से भरी हुई बार्तें कहने लगे:—

हे आर्थ ! हे यादव ! अर्जुन ने हमारे कुल का अपमान नहीं किया; किन्तु उलटा हमारे सम्मान की रचा की है। उन्होंने हमको लालची नहीं समक्का; इसलिए धन के द्वारा सुभद्रा को पाने की चेष्टा उन्होंने नहीं की। यह समक्क कर कि स्वयंवर का फल न जाने क्या हो, उन्होंने उसकी परवा नहीं की। चित्रय लोग माता-पिता की आज्ञा लेना वीरों का काम नहीं समक्कते। इसलिए उन्होंने सुभद्रा का हरण करना ही सबसे अच्छा समक्का। यह हमारे भी कुल के योग्य हुआ है। अर्जुन को मामूली आदमी न समक्का। उनकी उन्नति से भरतकुल की शोभा है। इसलिए दुख का कोई कारण नहीं है। हमारी समक्क में शीघ ही अर्जुन के पास जाकर उनको शिष्टाचार से लीटा लाना उचित है। यदि उन तक हमार पहुँचने के पहले ही वे अपने नगर पहुँच जायँगे ते। हम लोगों के लिए यह बड़ी बदनामी की बात होगी।

कृष्ण की बातों से यादवों का कोध जाता रहा। उन्होंने उनका उपदेश मान लिया श्रीर श्रर्जुन तथा सुभद्रा की लीटा कर द्वारका में यथारीति उनका विवाह कर दिया। इसके बाद श्रर्जुन एक वर्ष तक वहाँ रहे।

फिर पुष्करतीर्थ में बाकी सब समय बिता कर वनवास के बारह वर्ष पूरे हो जाने पर सुभद्रा को लेकर अर्जुन खाण्डवप्रस्थ लीटे। वहाँ पहले वे राजा के पास गये। फिर ब्राह्मकों की पूजा की। तदनन्तर जल्दी से द्रीपदी के पास पहुँचे। किन्तु द्रीपदी ने कियों के स्वभाव के अनुसार बनावटी कोध दिखा कर कहा:—

जहाँ सुभद्रा हो वहीं जाइए। इसमें सन्देह नहीं कि यदि भारी चीज़ श्रम्ब्द्री तरह बाँध भी दी जाय तो भी उसका बन्धन धीरे धीरे ढीला पढ जाता है। द्रौपदी ने ऐसी ही तरह तरह की हँसी करना धारम्भ किया। धर्जुन ने उन्हें शान्त करने की चेष्टा की धीर बार बार उनसे चमा माँगी।

श्रन्त में उन्होंने सुभद्रा की ग्वालिन के वेश में झन्त:पुर भेजा। उस वेश में सुभद्रा श्रीर भी सुन्दर मालूम होने लगी। ग्वालिन का रूप बनाये ही वह घर गई श्रीर कुन्ती के चरण खुए। कुन्ती ने प्रसन्नमन से उस सर्वाङ्गसुन्दरी का माथा सूँघा श्रीर जी भर कर आशीर्वाद दिया। सुभद्रा वहाँ से द्रीपदी के यहाँ गई श्रीर प्रणाम करके बेलि :—

भार्ये ! आज से मैं तुम्हारी दासी हुई।

तब द्रौपदी कुछ शान्त हुई ग्रीर यह कह कर उसे गलं से लगाया कि तुन्हारे पति का वैरी न रहे!

सुभद्रा ने भी उत्तर में कहा—ऐसा ही हो। धर्जुन के लौट धाने से सब भाई बड़े ध्रानन्दित हुए।

सुभद्रा ग्रीर श्रर्जुन के कुशलपूर्वक पहुँच जाने की ख़बर द्वारका पहुँची। वहाँ से कृष्म, बलदेव, सात्यिक ग्रीर प्रयुन्न ग्रादि भोज, वृष्मि, श्रन्धक वंशी यादव श्रसंख्य सेना के साथ बहुत सा दायज का सामान लेकर खाण्डवप्रस्थ श्राये।

युधिष्ठिर ने उनकी भ्रगवानी के लिए नकुल भ्रीर सहदेव की भ्रागे से भेजा। सड़कों पर शीतल सुगन्धित चन्दन के रस का ख़िड़काव हुआ; इससे उनमें धूल का नामो-निशान तक न रह गया। यादन लोगों से वे भ्रादर के साथ मिले। ध्वजा-पताका से शोभित खाण्डवप्रस्थ में जब उन लोगों ने प्रवेश किया तब नगर-निवासिकों ने उनका भ्रच्छा सत्कार किया। जलते हुए गुग्गुल के धुयें श्रीर सुगन्धित फूलों की मालाश्रों से शोभित सड़कों को पार करते हुए वे इन्द्रपुरी के समान राजभवन में गये।

युधिष्ठिर ने बलदेव का यथोचित सत्कार करके कृष्ण को गले से लगाया। इसके पीछे वड़े बड़े यादव वीरों का यथोचित ग्रादर किया। जब सब लोग बैठ गबे तब कृष्ण ने श्रर्जुन की चार घोड़े का रथ, मथुरामण्डल की गायें, तेज चलनेवाले घोड़े, सेवा करने में कुशल दासियाँ और बहुत से वस्त्र, श्रलङ्कार श्रादि कितनी ही चीजें दायज में दीं।

कुछ दिन खाण्डवप्रश्य में रह कर बलदेव और अन्य यादव लोग द्वारका लीट गये। लीटते समय बहुमूल्य चीज़ें उनकी भेंट की गई। कृष्ण अर्जुन के साथ रह गये।

इसी समय सुभद्रा के गर्भ से अभिमन्यु नामक न्य्रजिन का एक तेजस्वी पुत्र पैदा : हुआ। अभिमन्यु के उत्पन्न होते ही अर्जुन ने ब्राह्मणों को बहुत सी गायें और सुवर्ण-दान दिया। उसके जातकर्म्भ आदि सब शुभ काम कृष्ण ने खुद किये। द्रौषदी के गर्भ सं भी पाँच पितयां के पाँच पुत्र हुए। युधिष्ठिर के प्रांतिवन्द्य, भीमसेन के सूत-सोम, श्रर्जुन के श्रुतकम्मी, नकुल के शतानीक श्रीर सहदेव के श्रुताशन।

एक दिन अर्जुन ने कृष्ण से कहा:—

मित्र ! भ्राज कल बड़ी गर्मी पड़ती हैं। इसलिए चलो कुछ दिन यमुना के किनारे रहें। कृष्ण को भी यह बात पसन्द आई। दोनों यमुना के किनारे रमणीय स्थानों में अमण करने लगे।

एक दिन नदी के किनारे बैठे वंतरह तरह की बाते कर रहे थे कि इतने में तपे हुए सोने के रङ्ग का, पिङ्गल वर्ष, घनी दाढ़ीवाला एक लम्बा पुरुष सामने आकर बोला:—

हम ब्राह्मस हैं। सदा अधिक भोजन करते हैं। तुमसे अपने भोजन के लिए कुछ माँगते हैं।

अर्जुन और कृष्ण ब्राह्मण कां भाजन देने पर राज़ी हांकर बोले:— हे ब्राह्मण ! अर्नेक प्रकार के अत्रों में से आप क्या खाना चाहते हैं ? तब ब्राह्मण बोला:—

हम अप्रि हैं। हम अन्न नहीं खाते। बहुत दिनों से हमारी इच्छा है कि खाण्डव वन जला कर और वहाँ के जीव-जन्तुओं को खाकर हम तम हों। किन्तु इस वन में इन्द्र का मित्र नाग-राज तत्तक रहता है। हमने जितनी बार वन जलाने की चेष्टा की उतनी ही बार इन्द्र ने, इस डर से कि खाण्डव के जल जाने से तत्तक भी जल कर मर जायगा, हमको जलाते हुए देख पानी बरसा कर हमारा मतलब सिद्ध न होने दिया। इसलिए आप से हम यही माँगते हैं कि आप हमारी मदद की जिए और अस्न लेकर न तो प्राखियों को ही भागने दीजिए और न इन्द्र को पानी ही बरसाने दीजिए।

म्रर्जुन ने उत्तर दिया:-

हे अग्नि! आपकी इच्छा हम अवश्य पूरी करेंगे। पर हमारे पास न तो ऐसा धनुष ही है जो देर तक हमारी भुजाओं के वेग को सह सके और न ऐसा रथ ही है जो अस्त्र रखने और अधिक समय तक युद्ध में काम देने के योग्य हो। ऋष्ण के पास भी कीई ऐसा हथियार नहीं है जो उनके चलाने योग्य हो।

श्चर्जुन की बात सुनते ही श्चिग्न ने जल के देवता वरुण को याद किया। वरुण देवता के श्वाने पर श्रिम महाराज बोले:—

हे जलेश्वर ! सोमराज नं जो प्रचंड धनुष, कभी नाश न होनेवाली दो तरकरों,

भीर बन्दर के निशानवाला रथ तुम्हें दिया था, उन सब चीज़ों को ले आश्रो। अर्जुन उनसे बहुत बढ़ा काम करेंगे।

वरुणराज ने श्रिप्ति की प्रार्थना मान ली श्रीर हमेशा तीरों से भरे रहनेवाले तरकश के साथ गाण्डीव नाम का प्रसिद्ध धनुष श्रीर वानर के चिह्नवाला, बड़े तेज़ घोड़ों से जुता हुआ, तथा लड़ाई के सामान से भरा हुआ एक रथ लाकर श्रर्जुन की दिया।

अप्रि ने कृष्ण को सुदर्शनचक नाम का एक बड़ा अच्छा अस्त्र देकर कहा :--

हे कृष्ण ! यह चक फेके जानं पर शत्रु को मार कर फिर आयके हाथ में लौट आवेगा। तब आरख-शस्त्र धारण कर और रथ में बैठ दोनों वीर बड़ं प्रसन्न हुए श्रीर आप्रि से बोले:—

भगवन ! भ्राप बे-खटके खाण्डव वन के चारों श्रीर प्रज्वित होकर उसे जलाइए । इस रथ श्रीर इन हथियारों की बदौलत अब हमें किसी का डर नहीं । अब हमें कोई नहीं जीत सकता ।

यह सुन भगवान् ऋग्नि ने बड़ा ही उम्र रूप धारण किया भ्रीर भ्रपनी सातों जीभें निकाल कर खाण्डव जलाना भ्रारम्भ किया।

कृष्ण भीर अर्जुन वन के दोनों भ्रोर खड़ं हो कर जीवधारियों को भ्राग के मुँह में डालन लगे। क्या पशु, क्या पत्ती, कोई भी अर्जुन के बाणों श्रीर कृष्ण के चक से भागने न पाया। तालाब तेज़ श्रांच सं उबलन लगे। मछलियां ने छटपटा कर प्राण दे दिये।

धीरं धीरं जब जलती हुई आग की लपटें आकाश तक पहुँचीं और देवताओं की जलाने लगीं तब इन्द्र ने पानी बरसाना आरम्भ किया। पर आग की विकट गर्मी से पानी की धारें आकाश ही में सूख कर न मालूम कहाँ चली गईं। तब इन्द्र की बड़ा कोध आया। सब बादलों की इकट्ठा करके वह मूसलधार पानी बरसाने लगा। पानी की धारा खाण्डव वन के ऊपर पड़ती देख अर्जुन ने अपने बाणों के जाल से आकाश ढक दिया। इससे एक बूँद भी पानी अग्नि तक न पहुँचा।

सर्पराज तत्तक इस समय कुरुत्तेत्र गयं थे। पर उनका पुत्र अधसेन खाण्डव वन में ही रहता था। वह, आग से कई बार भागने की चेष्टा करने पर भी, अर्जुन के मारे न भागने पाया। तब तत्तक की स्त्री ने पुत्र की बचाने की चेष्टा करने में ख़ुद अपने प्राण गैंवाये। यह दशा देख कर इन्द्र ने प्रचण्ड बाण-वर्षा के द्वारा अर्जुन की थोड़ी देर बेहोश करके अधसेन की भाग जाने का अवसर दिया।

श्चर्जुन इस धेाखेबाज़ी से ऋद्ध होकर इन्द्र से श्रीर भी घेार युद्ध करने लगे। इन्द्र

की प्रेरित विजली की निरन्तर कड़क, वन्नों की लगातार मार श्रीर बाहलों की घटाश्रों की विकट गर्जन से मानों प्रलय-काल श्रा पहुँचा। पर सब प्रकार के युद्धों में निपुण धर्जुन ने उत्तमोत्तम दिन्य श्रस्त चला कर, इन्द्र के शस्त्रास्त्रों के। एकदम न्यर्थ कर दिया। धन्त में उन्होंने मन्त्र से पिवत्र किये हुए वायु के श्रस्त द्वारा मेघों के। न जाने कहाँ उड़ा कर चण मात्र में ही श्राकाश के। साफ़ कर दिया। यह समभ कर कि श्रर्जुन की जीतना बड़ा कठिन काम है, इन्द्र ने भी श्रिप्त के जलाने के काम में विन्न डालने से हार मानी। खाण्डव वन के रहनेवाले सभी दानव, राचस, साँप, हाथी श्रीर सिंह श्रिप्त के भयङ्कर मुख में पड़ कर मर गये। उनकी घोर ध्वनि से चारों दिशायं गूँज उठीं।

तत्तक के घर में मय नाम का एक दानव रहता था। वह कृष्ण के चक्र के भय से भागने का रास्ता न पा कर डर के मारे अर्जुन की शरण में आया और रत्ता करो, रत्ता करो, कह कर उनके पैरां पर गिर पड़ा। अर्जुन को दया आगई। उन्होंने यह कह कर उसे धीरज दिया कि डरो मत, डरने की कोई बात नहीं। कृष्ण ने उनकी बात रखने के लिए दानव की छोड़ दिया। अग्नि ने भी उसकी जीव-दान देना स्वीकार किया।

इस भयङ्कर खाण्डव-दाह से सिर्फ़ अश्वसेन, मय दानव और मन्द्रपाल ऋषि के चार पुत्र जलने से बचे। ये चारों पुत्र शार्क्क नामक पत्ती के छोटे छोटे बचों के रूप में थे। भगवान अग्निदेव पन्द्रह दिन तक जलते रहे और अनन्त जीव भच्या कर उप्त हुए। इन्द्र भी कृष्या और अर्जुन के अद्भुत बल-वीर्य्य से बहुत प्रसन्न हुए। अर्जुन की उन्होंने वर दिया कि महादेव की प्रसन्न करने से तुन्हें आग्नेय, वायव्य आदि जितने दिव्य अरु हैं सब प्राप्त होंगे। कृष्या ने सिर्फ़ यही वर माँगा कि अर्जुन के साथ उनकी मित्रता कभी न दूटे। जब अग्नि और इन्द्र चले गये तब मय दानव की लेकर दें।नें मित्र फिर यमुना किनारे चले आये।

इसके बाद मय दानव ने हाथ जोड़ कर कहा:-

हे अर्जुन ! आपने कुद्ध कृष्ण और जलाने के लिए तैयार अग्नि से हमें बचाया है। इसलिए आज्ञा दीजिए, बदले में मैं आपका क्या उपकार कहूँ ?

श्रर्जुन ने कहा: — हे महाशूर ! तुम हमसे सदा सन्तुष्ट रहे। बदले में किसी उप-कार के पाने की हमारी इच्छा विलक्जल नहीं है।

मय ने कहा: — हे प्रभा ! आपने अपने बड़प्पन के अनुसार ही बात कही है। किन्तु हमारी बड़ी इच्छा है कि आप प्रीतिपूर्वक हमसे कुछ ज़रूर लें। हम दानव-कुल के विश्वकर्मा हैं। इसलिए आपका कोई न कोई काम हम ज़रूर कर सकेंगे।

श्रर्जुन ने कहा: —हं कृतज्ञ ! तुमको मैात के मुँह से बचा कर कृतज्ञता के रूप में हम उसका बदला नहीं लेना चाहते। पर तुमको भी चिरकाल तक श्रपना ऋषी बनाये रखने की हमारी इच्छा नहीं है। इसलिए यदि तुम कृष्ण का कोई प्रिय काम कर सको तो हम बहुत प्रसन्न होंगे।

तब मय दानवैं नं कृष्ण से आज्ञा माँगी। उन्होंने कुछ देर सोच कर कहा :---

हे शिल्प-कर्मा-विशारद ! तुम महाराज युधिष्ठिर के लिए खाण्डवप्रस्थ में एक ऐसी सभा बनाग्रे। जैसी किसी ने पहले भी न देखी हो श्रीर हज़ार कोशिश करने पर भवि-ष्यत् में भी वैसी न बना सके।

मय दानव कृष्णा की आज्ञा पा कर सभा बनाने के प्रबन्ध में लगा।

## ६--पागडवों का सबसे बड़ा राजा होना

कृष्य भ्रीर अर्जुन ने, यमुना-तीर से नगर में लौट कर, खाण्डवदाह का सब हाल युधिष्ठिर से कह सुनाया। मय दानव नं जो सभा बनाना स्वीकार किया था उसकी भी सृचना उन्होंने दी। इसके सिवा श्रीर जितनी घटनायें हुई श्री वे भी युधिष्ठिर की सुनाई।

उधर मय दानव पूर्वीत्तर दिशा की ओर रवाना हुआ और कैलास के उत्तरी भाग में, मैनाक पर्वत के पास, दानवों के राज्य में एक बड़े पर्वत पर पहुँचा ! उसके पास ही बिन्दु नाम के एक सरोवर के निकट पूर्वकाल में दानवों ने एक बड़ा भारी यज्ञ किया था। उसके लिए बनाये गये सभा-मण्डप का आश्चर्य-जनक सामान वहाँ रक्खा था।

वहाँ से मनमानी चीज़ें लेकर मय खाण्डवप्रस्थ पहुँचा ग्रीर युधिष्ठिर से मिला। युधिष्ठिर ने उसका अच्छा सत्कार किया। एक अच्छे दिन सभाभूमि का विस्तार पाँच हज़ार हाथ नाप कर उस पर उसने कृष्ण के अभिप्राय के अनुसार कुछ देवताग्रीं, कुछ मनुष्यों, ग्रीर कुछ दैत्यों के ढँग का, सुनहला, खूब ऊँचा, वृचों के समान खम्भेवाला ग्रीर मणियां से जड़ा हुआ एक अद्भुत सभा-मण्डप बनाना भ्रारम्भ किया।

धीरे धीरे नाना प्रकार के स्फटिक मिण श्रीर माणिक्यों से सजी हुई सभा-मण्डप की छत, श्रांगन श्रीर दीवारें श्रपूर्व शोभा को धारण करने लगीं। सभा के बीचें। बीच स्फटिक की सीढ़ियोंदार श्रीर रह्नों से जड़ी हुई वेदिका से शोभित एक स्वच्छ जल का सरोवर बनाया गया। मंडप के चारों श्रीर की भूमि कमलों से परिपूर्ण सरोवरों, छायाहार पेड़ों की कृतारों और सुगन्धित फूलों की वाटिकाग्रें। से सजाई गई। जल भीर यल के फूलों की सुगन्ध से मिली हुई वायु से सभा खब सुगन्धित हो उठी।

खाण्डवप्रस्थ में कुछ दिन बड़े सुख से बिता कर कृष्ण ने, पिता के दर्शनों के लिए बड़े उत्सुक होकर, घर जाने की इच्छा प्रकट की। अपनी बुद्या कुन्ती और युधिष्ठिर की चरण-वन्दना करके उन्होंने घर जाने की आज्ञा प्राप्त की। फिर अपनी बहन सुभद्रा को तरह तरह की उपदेश-पूर्ण बातें सुना कर उन्होंने धीरज दिया और सुभद्रा ने माता तथा स्वजनों के लिए जो सन्देसा कहा उसे कह देने का भार अपने ऊपर लिया।

इसके बाद उन्हें ने स्नान करके अलङ्कार आदि पहने और पूजा कर चुकने पर चलने के लिए तैयार होकर घर से बाहर निकले। वहाँ स्वस्ति-पाठ करनेवाले ब्राह्मणों ने उनका अभिनन्दन किया—उन्हें नाना प्रकार के आशीर्वोद दिये। ऋष्ण अपने गरुड़ के चिह्नवाले रथ पर सवार हुए। युधिष्ठिर और अर्जुन भी बड़े प्रेम से उनके साथ बैठे। युधिष्ठिर ने, दारुक सारिथ को अलग बिठा कर, घोड़ों की रास खुद अपने हाथ में ली। बाक़ी पाण्डव लोग उनके पीछे पीछे रथ पर चले।

इस तरह दे। की सजाने पर कृष्णा ने युधिष्ठिर के चरणों पर शीश रख कर उनसे लीट जाने के लिए कहा। तब युधिष्ठिर ने पैरों पर पड़े हुए कृष्णा की उठा कर उन्हें द्वारका जाने की अनुमति दी। अर्जुन और भीम ने आलिङ्गन तथा नकुल और सहदेव ने प्रणाम करके उनकी बिदा किया।

कृष्ण के चलने पर पाण्डव लोग उस समय तक उनके वायु की तरह तेज़ चलने-वाले रथ की ग्रे।र एकटक देखते रहे जिस समय तक रथ उनकी निगाह के सामने रहा। उन लोगों का मन कृष्ण ही के साथ गया। शरीर मात्र वहाँ रह गया। कुछ देर बाद, कृष्ण का रथ श्रद्देय हैं। जाने पर, कृष्ण की याद श्रीर उनके सम्बन्ध की प्रीति से भरी हुई बातें करते हुए वे अपने घर लौटे।

इधर चै। दह महीने तक सभा बनने का काम बराबर जारी रहा। अन्त में मय दानव ने युधिष्ठिर को सभा बन जाने की ख़बर दी। इससे वे बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें ने अनेक देशों से आये हुए ब्राह्मणों को घी-दूध से बनी हुई चीज़ें, फल, मूल, मृगमांस आदि भे। जन, और वस्त्र — माला आदि से तृप्त करके सभा में प्रवेश किया। वहाँ मङ्गल-पाठ की ध्वनि आकाश तक गूँजने लगी। युधिष्ठिर के मन में भक्ति-भाव का वेग प्रबल हो उठा। उन्होंने गीत, वाद्य और फूलों के द्वारा देवताओं की पूजा और स्थापना की।

इसके बाद ग्राये हुए लोगों के द्वारा पूजित होकर भाइयों के साथ युधिष्ठिर उस

जी ब्रुभानेवाली सभाभूमि में घूमनं लगे। घूमघाम कर मण्डप के बीचें बीच सिंहा-सन पर वे बैठे। इसी समय कुछ तेजस्वी ऋषियों के साथ देवार्ष नारद आ पहुँचे। पहले तो उन श्रेष्ठ ऋषियों ने तरह तरह के किस्से-कहानियों श्रीर प्रश्नें। के बहाने युधिष्ठिर को राज-धर्म-सम्बन्धी नाना प्रकार के सार-गर्भित उपदेश दिये। फिर सभा की मने।हरता से प्रसन्न होकर वे बोले:—

महाराज ! मिण्यों से जड़ी हुई तुम्हारी इस सभा के समान दूसरी सभा मनुष्य लोक में न हमने श्रीर कहीं देखी श्रीर न सुनी । यह सिर्फ़ देवताश्रों की सभाश्रों के साथ तुलना के योग्य है।

यह कह कर सभा में बैठे हुए लोगों का कीतूडल दूर करने के लिए, तीनों लोकों में घूमनेवाले, वर्षान करने में चतुर, महामुनि नारद देवलोक की तरह तरह की सभाश्रों का हाल कहने लगे।

यम की सभा के राजा लोगां का, वरुण देव की सभा के नाग और दैयकुल का, कुबेर की सभा में विहार करनेवाले यच, राचस, गन्धर्व और अप्सराओं का, तथा ब्रह्मा की सभा के महर्षि और देवताओं का वर्णन करके, अन्त में, नारद ने सुरलोक के स्वामी इन्द्र की सभा में रहनेवाले पुण्यात्मा राजा हरिश्चन्द्र का हाल कहा।

उनकी बात समाप्त होने पर युधिष्ठिर ने पूछा:---

हे मुनिवर ! राजा हरिश्चन्द्र ने ऐसा कौन सा पुण्यकम्म श्रीर तपश्चर्या की श्री जिससे उन्होंने इन्द्र की बराबरी का दर्जा पाया।

देवर्षि नारद ने कहा :-

महाराज ! सातें द्वीपें को जीत कर उन्होंने अन्त में राजराजेश्वरें ही के करने योग्य राजसूय नामक यज्ञ किया था। हं धर्मराज ! जो चारें दिशाश्रों के राजाश्रों को अपने वश में करके इस बड़े यज्ञ को करता है वही इन्द्र के पद को पा सकता है।

यह कह कर नारद ने बिदा माँगी श्रीर चल दिया।

राजसूय यज्ञ की महिमा सुन कर युधिष्ठिर ने ठंढी साँस ली। राजा हरिश्चन्द्र के धाश्चर्य्यजनक फल पाने की बात वे जितनी ही ध्रधिक साचने लगे उतनी ही ध्रधिक इस यज्ञ के करने की इच्छा उनके मन में बलवती होने लगी।

इसके लिए पहले तो उन्हें ने बहुत ही अच्छी तरह राज्य करके प्रजा को खूब प्रसन्न किया । युधिष्ठिर के धर्माचरण, भीम के पालन-पेषण, अर्जुन के शत्रु-नाश, नकुल की नम्नता और सहदेव के धर्मीपदेश से सबकी व्यथा, भय, रीग और चिन्ता श्रादि दूर हो गई। शास्त्र के श्रनुसार कर लेने श्रीर धर्म के श्रनुसार राज्यशासन करने से सारी प्रजा सुखी हो गई। धन-जन की कोई शिकायत बाकी न रही। पाण्डवों के शील-स्वभाव श्रीर श्रच्छे कामें। से प्रसन्न होकर जीते हुए राजा लोगों ने बिना सिर हिलाये कर देकर पूरे तैर पर उनकी श्रधीनता स्वीकार की।

धीरे धीरे युधिष्ठिर नं जब अवस्था अनुकूल समभी तब वे मन्त्रियां श्रीर भाइयों से राजसूय यज्ञ की बार बार चर्चा करने लगे।

मन्त्री प्रशंसापूर्वक कहनं लगे :---

महाराज ! चित्रयों में जैसा बल होना चाहिए वैसा होने से राजसूय यज्ञ सहज ही में हे। सकता है। इस समय सभी आपके अधीन हैं। इसलिए बिना किसी चिन्ता के आप इस यज्ञ को आरम्भ कर सकते हैं।

भाइयों ने अपने अपने बल-बीर्य के द्वारा युधिष्ठिर को भारतवर्ष का सबसे बड़ा राजा बनाने में सहायता देना स्वीकार किया।

यह देख कर कि सबने उनकी बात का समर्थन किया, युधिष्ठिर बढ़ं प्रसन्न हुए। परन्तु इतने पर भी उनका सन्देह भ्रच्छी तरह दूर नहीं हुआ। भ्रन्त में उन्होंने यह निश्चय किया कि राज-काज की बातों को सबसे श्रिधक समभ्रतेवाले भ्रद्भुत बुद्धिमान कृष्ण से सलाह लिये बिना कोई काम करना भ्रच्छा नहीं।

इस इरादे से उन्होंने तेज चलनेवाले रथ पर एक दृत द्वारका भेजा । युधिष्ठिर हमसे मिलना चाहते हैं, यह बात मालूम होते ही कृष्ण आये हुए रथ पर तुरन्त बैठ गयं और खाण्डवप्रस्थ पहुँच कर बुलाने का कारण पूछा ।

युधिष्ठिर बोले: — हे कृष्णा! हम राजसूय यज्ञ करने के लिए बड़े उत्सुक हैं। िकन्तु तुम्हारी सलाह लिये बिना हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ कोई तो बन्धुत्व के कारण हमारी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं कहना चाहता। कोई स्वार्थ के वश होकर खुशामद के मारे हमारी सब बातें। का समर्थन करता है। हे बुद्धिमान! हम अकेले तुम्हीं से यथार्थ उपदेश पाने की आशा रखते हैं।

इसके उत्तर में कृष्ण ने कहा:--

महाराज ! त्राप बड़े गुणवान हैं। कीन बातें ऐसी हैं जो श्रापमें नहीं ? इसिलए श्राप इस यज्ञ को हर तरह से कर सकते हैं। पूर्वकाल में कोई राजा प्रजा-पालन से, कोई धन के बल से, कोई भुजाश्रों के बल से, कोई तपस्या के बल से साम्राज्य प्राप्त करके सारे भारत के राजा होते थे, श्रर्थात् वे सम्राट् बनते थे। उन्हें सारे माण्डलिक

राजे सिर भुकाते थे। किन्तु तुममें ये सब गुर्य इकट्टे देखे जाते हैं। पर इच्छानुसार साम्राज्य पाने में इस समय एक बाधा है। पहले उसे दूर करना ज़रूरी है।

परम प्रतापी मगध के राजा जरासन्ध के भयानक प्रभाव से स्रास-पास के सब राजे डरते हैं। जो भाग नहीं गये वे सब जरासन्ध के अधीन हुए हैं। हे धर्मराज ! तुम्हें तो मालूम ही है कि कुछ दिन पहले जब हमारे मामा दानवराज कंस ने यादवें। पर घोर अध्याचार करना आरम्भ किया था तब हमने सबका उद्धार करने के लिए उसे मारा था। कंस की जरासन्ध ने अपनी कन्या दी थी। इसलिए उस समय से वह दुरात्मा इम पर अयन्त क्रुद्ध है। तुम्हारे मामा वसुदेव की उसकी अधीनता स्वीकार करनी पड़ी है। उसी के कारख बाकी यादवों के साथ हम लोगों की मथुरा से भाग कर द्वारका में रहना पडता है। कभी कभी उसकी दुष्टता से द्वारका भी छोड़ कर रैवतक पर्वत पर कुशस्थली नामक सुरचित किले में हम लोगों की आश्रय लेना पडता है। महाबली शिश्चपाल, जरासन्ध से हार कर, उसका सेनापित हुआ है। तुम्हारं पिता के मित्र, यवननरेश भगदत्त, उसे कर देने के लिए लाचार हुए हैं। इससे भी सन्तुष्ट न होकर बल के घमंड से चूर मगधराज ने बहुत से राजों को जीत कर श्रीर उन्हें श्रपने राज्य में लाकर महादेव के मन्दिर में बिल चढ़ाने के इराई से उनकी केंद्र कर रक्खा है। हे युधिष्ठिर ! तुम्हारं सिवा कम शक्तिवाले किसी राजा में यह ताब नहीं कि इस नीच राजा के घमण्ड की चूर्ण करे। बिना उसे मारे सम्राट् होने की आशा करना तुम्हारे लिए व्यर्थ है।

मगधनरेश के प्रचण्ड पराक्रम की बात सुन कर युधिष्ठिर श्रधीर हो उठे। उन्होंने कहा:—

हें कृष्य ! अच्छा हुआ जो हमने तुमसे सलाह ली। अब तक किसी ने हमको जरासन्ध के पराक्रम की ख़बर नहीं दी थी। यदुवीरों के साथ जब तुम्हें भी भागना पड़ा तब हम उसको कैसे जीत सकते हैं ? श्रीःर साम्राज्य पाने के लोभ से स्वार्थ के वशीभृत होकर भीम श्रीर अर्जुन को हम उस अद्भुत बलवान, सब तरह की सहायतावाले, दुरात्मा के साथ युद्ध करने कैसे भेजें। जो हो, हम सब कुछ तुम्हीं पर छोड़ते हैं। इसलिए तुम्हीं कहो, अब क्या करना चाहिए ?

यह सुन कर भीम बोले:-

इसमें सन्देह नहीं कि कमज़ोर और हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहनेवाले मनुष्य के लिए कोई उपाय नहीं है। पर हाँ, कमज़ोर आदमी कैशाल और उत्साह से अपने से द्मधिक बलो को ज़रूर हरा सकता है। यह निश्चय समिक्काए कि हमारा बल और द्मर्जुन की द्मस्त्र-शिचा, कृष्ण की बुद्धि की सद्दायता पाकर, सहज ही में सब काम सिद्ध कर सकती है।

श्चर्जन बोले: —हे श्चार्य ! वीरता, यश, वल श्रीर श्रपना पच लेनेवाले योग्य पुरुष बड़ी कठिनता से मिलते हैं। पर ईश्वर की कृपा से ये सब इमें प्राप्त हैं। इस समय इम इन साधनों को क्यों व्यर्थ जाने दें। यदि प्राधा-नाश होने के डर से युद्ध से जी चुराना हो तो शान्तभाव से वनवास करना ही श्रव्छा है। शत्रु को जीत कर श्रपनी बढ़ती करना ही चित्रियों का सद्या धर्म है।

कृष्य बोले: — हे धर्मनन्दन ! अर्जुन ने वही बात कही जो उन्हें कहनी चाहिए। उनका कहना यथार्थ है। चाहे दिन हो चाहे रात, मृत्यु कभी न कभी ज़रूर ही आवेगी। युद्ध से दूर रह कर कोई अमर हो गया हो, यह तो हमने कभी खुना नहीं। यदि दोनें पचवालों का बल बराबर है तो जो चतुराई से काम लेता है वही जीतता है। हम यह तो कहते नहीं कि जरासन्ध से रीति के अनुसार युद्ध किया जाय। यदि हम अपने खिद्र खिपाकर उसके छिद्रों का सहारा ले सकें तो निश्चय ही हमारी जीत होगी। और यदि हम लोग हार भी जाय तो भी हम लोगों को स्वर्गकी प्राप्ति होगी, क्योंकि हमारा उद्देश अच्छा है।

कुछ देर सीच कर बुद्धिमान कृष्ण फिर कहने लगे :--

देखिए महाराज! इम नीति जानते हैं, भीम बलवान हैं, श्रीर श्रर्जुन श्रस्त-विद्या में निपुण हैं। इम लोग यदि छिपे छिपे जरासन्ध के घर में घुस कर उससे युद्ध करने को कहें तो वह निश्चय ही बल के नशे में चूर होकर भीमसेन के साथ मझयुद्ध करने पर राज़ी हो जायगा। उस समय इम लोग भीम की रचा करेंगे श्रीर श्रपने उपदेश द्वारा उन्हें मदद पहुँचायेंगे। इस तरकीब से जरासन्ध के साथ मझयुद्ध करने में भीम निश्चय ही जीतेंगे। इसलिए अधिक द्विविधा न कीजिए; विश्वासपूर्वक भीम श्रीर शर्जुन को इमारे साथ कर दीजिए।

तब युधिष्ठिर को धीरज हुआ। उन्हेंने कहा:-

हे मधुसूदन ! तुन्हें हमसे श्रव पूछ पाछ की ज़रूरत नहीं । तुम श्रपने की पाण्डवेां का नायक समभो । हम सब तुन्हारे श्रात्रित हैं । जी जी में श्रावे करो ।

कृष्ण, युधिष्ठिर की इस म्राज्ञा के म्रनुसार, भीम ग्रीर म्रर्जुन के साथ, स्नातक

ब्राह्मणों के समान कपड़े पहन कर, मगध देश की श्रीर चले। तीनों वीरें। की जाते देख सबने मन ही मन निश्चय किया कि श्रवकी बार जरासन्ध मारा जायगा।

कुरु और कुरुजाङ्गल देशों के बाद और बहुत से देश, नद-नदी पार करके अन्त में तीनों बन्धु कुण्ड, तालाब और वृचों से युक्त गोरचा पर्वत पर पहुँचे। वहाँ से उन्हें सामने फैली हुई मगध की राजधानी दिखाई पड़ी।

कृष्ण बेलि:—हे अर्जुन ! यह देखे। सुन्दर रमखीक राजभवनों से सजा हुआ मगध-राज्य देख पड़ता है। इन पहाड़ों से घिरे हुए देश में रह कर इतने दिनों तक जरासन्ध ने राजों पर मनमाना अध्याचार किया है। यह स्थान ही ऐसा विकट है कि इस पर कोई सहज में धावा नहीं कर सकता। आज हम जरासन्ध का घमण्ड चूर्ण करेंगे।

इसके बाद तीनों बीरों ने नगर में जाकर देखा कि फाटक पर एक ऊँचा चबूतरा सा बना हुआ है, जिसे सब लोग पूज रहे हैं। उसी के निकट जीत कर मारे गये एक दानव के चमड़े की बनी हुई प्रचण्ड गर्जना करनेवाली तीन भेरियाँ रक्खी हैं। चबूतरे और भेरियों को तोड़-कोड़ कर कृष्ण, भीम और अर्जुन को लिये हुए, प्रसन्नतापूर्वक नगर में घुसे और राज-पथ से जरासन्ध के महल की ओर चलने लगे। रास्ते में तरह तरह की खाने की चीज़ों और फूल-मालाओं से शोभित दूकानें देख कर उन्हेंने मालियों से ज़बरदस्ती तीन मालायें छोन कर अपने अपने कंट में धारख कर लों।

इधर मगध नगर में उस दिन तरह तरह के अशकुन हो रहे थे। पुरेहितों ने राजा की इस बात की ख़बर दी और प्रहों की शान्ति के लिए उसे हाथी पर चढ़ा कर अग्नि की प्रदिचिया करवाई। इसके बाद व्रत-उपवास करके जरासन्ध एक एकान्त कमरे में बैठे।

इसी समद देानों पाण्डवेंा के साथ कृष्ण राजभवन में पहुँचे श्रीर कई कमरों श्रीर दालानों से होते हुए श्रन्त में मगधराज के पास उपस्थित हुए।

मगधराज जरासन्ध उनको देखते हो खड़े हो। गये श्रीर आगत बाह्यखों पर यथो-चित भक्ति-भाव दिखाकर, जल, पूजा की सामग्रो श्रीर मधुपर्क से उनका सत्कार किया।

किन्तु उस पूजाको प्रहमान करके भीम श्रीर श्रर्जुन तो चुप रहे, किन्तु क्रप्ण बोले:—

हे राजेन्द्र ! हमारे देनें। साधी इस समय व्रतस्य हैं। आधी रात के पहले ये न बेलोंगे। इसलिए आधी रात बीत जाने पर आप फिर आकर इनके साध बात-चीत कीजिएगा। जरासन्ध ने यह बात मान ली और तीनों स्नातकों को यज्ञशाला में रहने के लिए कह कर चले गये। आधी रात होने पर फिरवे उनके पास आये और यशाविधि उनकी पूजा की।

किन्तु इस बार भी उन्होंने पूजा न ली। इस अद्भुत व्यवहार और उनकी अपूर्व वेशभूषा को देख कर मगधराज विस्मित हुए। वे कहने लगे:—

हे विप्रगण ! श्राप लोग कौन हैं ? स्नातक ब्राह्मण तो सभा में जाने के समय छोड़ कर श्रीर कभी लाल कपड़े नहीं पहनते श्रीर चन्दन तथा माला नहीं धारण करते । श्रापके वस्त्र श्रादि तो ब्राह्मणों के से हैं; पर श्रापके बलिष्ठ शरीर श्रीर धनुष् की प्रस्रश्चा की रगड़ के चिह्नवाली भुजाओं से मालूम होता है कि श्राप चित्रय हैं। मैंने सुना है कि नगर में घुसते समय श्राप चैत्य नामक चबूतरे का ऊपरी हिस्सा श्रीर तीन भेरियाँ तोड़ फोड़ श्राये हैं। इसका क्या मतलब है ? हमारे यहाँ श्रतिथि के रूप में श्राकर हमारी दी हुई पूजा श्राप क्यों नहीं लेते ? इन सब गूढ़ बातों को खोल कर साफ़ साफ़ कहिए, क्या मामला है। तब कुष्ण बोले:—

महाराज ! तुम हम लोगों को स्नातक ब्राह्मण क्यों समभते हो ? ब्राह्मणों के सिवा चित्रय ध्रीर वैश्य भी स्नातक ब्रत धारण करने के ध्रिधकारी हैं। तुमने ठीक कहा है, बल ही से चित्रयों का परिचय मिलता है। इसलिए ध्राज ही हमारे बाहुबल की ध्राप परीचा कर सकते हैं। मित्र के घर प्रकाशभाव से ध्रीर शत्रु के घर गुप्तरूप से जाना चाहिए। इसलिए हे राजन ! शत्रु की ही हुई पूजा न लेने के नियम का पालन करते हुए हम गुप्त-वेश में ध्रापके घर ध्राये हैं।

इस पर भी जरासन्ध की समभ में ठीक बात न आई। वे बाले :-

हे स्नातक-ब्राह्मणगण ! हमें तो याद नहीं कि कभी हमने तुम्हारे साथ शत्रुता की हो, या तुम्हारा कोई अपकार किया हो। मालूम होता है, तुम्हें भ्रम हो गया है। इसके उत्तर में कृष्ण ने कहा:—

हे नृपाधम ! तुम जब अपने ही वर्ण के राजों को पशु की तरह समक्त कर बिलदान देने की तैयार हो तब सभी चित्रिय तुम्हारे वैरी हैं। तुम अपने की चित्रय-वंश में सबसे बढ़कर बलवान समकते हो, यह तुम्हारी भूल है। राजा युधिष्ठिर ने तुम्हारे इस भ्रम की दूर करने के लिए हमें भेजा है। इस समय या ते। अपने केंद्र किये हुए राजों की छोड़ कर कुरुराज युधिष्ठिर की अधीनता स्वीकार करे। या हमसे युद्ध करे।। जरासन्ध ने कहा:—हम बिना जीते किसी राजा की नहीं लाये। इसलिए उन पर मनमाना व्यवहार करने का हमें श्रिधकार है। तुम चाहे जिस राजा के भेजे हो, हम तुमसे बिलकुल नहीं डरते। इसलिए, चाहे श्रलग श्रलग चाहे एक ही साथ, हम तुम तीनों से युद्ध करने की तैयार हैं।

तब यदुवंश-श्रेष्ठ कृष्ण बाले:--

हे राजन ! हम अपन्याययुद्ध नहीं करना चाहते । तुम तीन जनों में किसके साथ युद्ध करना चाहते हो, बतलाओ ?

जरासन्ध ने भीमसेन ही की प्रधान समभा; इसिलए उन्हीं की युद्ध के लिए चुना। इसके बाद, युद्ध की ख़बर फैल जाने से, पुरेाहित मङ्गल-कारक वस्तु श्रीर घाव लगने से पैदा हुई बेहेशि दूर करनेवाला बाजूबन्द श्रीर श्रोपियाँ लेकर वहाँ पहुँचा। ब्राह्मण का स्विस्तिपाठ समाप्त होते ही जरासन्ध ने मुकुट उतार कर कवच धारण किया। भीमसेन भी, कृष्ण से एकान्त में बातें करके, युद्ध के लिए तैयार हुए। इसके बाद दोनों वीर मञ्ज-युद्ध करने लगे।

पहले उन्होंने परस्पर हाथ मिलाया और पैर ख़ूकर ताल ठेांका। फिर भुजाओं से कंधो पर प्रचण्ड आघात किया। धीरे धीरे दोनों लिपट गये। तरह तरह के दाँव पेंच खेलने लगे। एक दूसरे की बग़ल में दवा कर बलपूर्वक पीस डालने और ज़मीन पर पटक देने की कोशिश होने लगी।

इसके बाद बल में एक दूसरे की बराबर समभ कर होनों वीर थोड़ी देर तक गम्भीर गर्जना करके एक दूसरे की कुद्ध हुए सिंह की तरह देखते रहे। फिर घूँसे-बाज़ी करते हुए भुजाओं के द्वारा ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, इधर, उधर खींच कर एक दूसरे की जीतने का उद्योग करने लगे।

धीरे धीरे होनों वीर कोध से पागल हो जि । वे प्रचण्ड धूँसेबाज़ी करने लगे; एक दूसरे को सिर से टक्करें मारने लगे; माथे पर लात मारने तक की चेष्टा करने लगे। युद्ध ने महाभयङ्कर रूप धारण किया। बिना कुछ खाये-पिये हिनरात यह विकट बाहु-युद्ध होता रहा।

कृष्ण तो बड़े बुद्धिमान् थे। वे ताड़ गये कि जरासन्ध कुछ यक गया है। इस बात की सूचना उन्होंने भीमसेन को देनी चाही। भीमसेन को इशारे से होशियार करने के लिए वे बेलें:—

हे भीम ! थके हुए शत्रुको पीड़ा पहुँचाना उचित नहीं।

यह सुन कर भीम कोध से ग्रीर भी उबल उठे। जरासन्ध कुछ कुछ ग्रसावधान या ही कि भीम ने एकदम से ग्रपना सब बल लगा कर उसे उठा लिया। कई बार पुना कर भीमसेन ने उसकी ज़मीन पर पटका श्रीर पीठ पर घुटने रख उसकी रीढ़ तोड़ दी। रीढ़ तोड़ते ही जरासन्ध का प्राग्यपत्ती उड़ गया।

इसके बाद शत्रु का संहार करनेवाले उन तीनों वीरों ने जरासन्ध के मृतक शरीर को वहीं राजद्वार पर छोड़ा श्रीर वहाँ से निकल कारागार में पहुँचे। वहाँ जितने राजे केंद्र थे सबको एक साथ छोड़ दिया।

वे बड़े प्रसन्न हो कर कृष्ण से बोले :—

हे वासुदेव ! श्रापने हमें इस घोर विपद से उद्धार किया। इसके बदले में श्राप का क्या उपकार करें ? कहिए।

कृष्ण बेले: —हे राजगण ! राजा युधिष्ठिर की इच्छा राजसूय यज्ञ करने की है। वे साम्राज्य प्राप्त करने के अभिलाषी हैं। इस काम में आप उनकी सहायता कीजिए। राजों ने प्रसन्नतापूर्वेक युधिष्ठिर की अधीनता अङ्गीकार की और नाना प्रकार के

रत भेंट करके अपनी कृतज्ञता दिखाई।

इसी समय जरासन्ध का पुत्र, पुरोहित को द्यागे करके, ध्रपने मन्त्रियों द्यौर कुटु-न्वियों के साथ, डरते डरते कृष्ण के पास द्याया। कृष्ण ने डस भवातुर राजकुमार की धीरज दिया धीर उसे मगधराज की गद्दी पर विठाया। उसने युधिष्ठिर के लिए कर-स्वरूप बहुत सा धन-रत्न कृष्ण की दिया।

इसके बाद मगधराज की पताका जिस पर फहरा रही थी ऐसे रथ पर बैठकर देाने! पाण्डवों के साथ कृष्ण जल्दी जल्दी खाण्डवप्रस्थ पहुँचे श्रीर युधिष्ठिर से बेाले:—

हे राजों में श्रेष्ठ ! सौभाग्य से भीम ने जरासन्ध को लड़ाई में मार डाला और कैदी राजों को कारागार से छुड़ा दिया। अब आपके इच्छित साम्राज्य पाने और राजसूय यज्ञ करने में कोई बाधा नहीं देख पड़ती।

युधिष्ठिर इस खुशल्बिश को सुन कर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कृष्ण का सत्कार करके उन्हें थीर भीम अर्जुन को बड़े स्तेह से गले लगाया। कृष्ण सबको आशीर्वाद-प्रणाम करके अपने नगर गये।

इसके बाद साम्राज्य की जड़ मज़बूत करने, श्रीर श्रपने श्रधीन राजों से कर ले कर यज्ञ के लिए बहुत सा धन इकट्टा करने, के इरादे से युधिष्ठिर ने चारों भाइयों को दिग्विजय के लिए भेजा। अर्जुन उत्तर दिशा की भ्रोर गये। वहाँ उन्होंने प्राग्ज्योतिष देश के राजा भगदत्त को, उल्लूक देश के निवासी बृहन्त की भ्रीर काश्मीर देश के सारे चित्रय-वीरों की अपने वश में किया। पीछे उत्तरकुरु नामक गान्धर्व देश में जाकर युद्ध की तैयारी की। तब नगर के महाविकट डीलडीलवाले द्वारपालों ने अर्जुन के पास आकर कहा:—

हे भाग्यशाली अर्जुन ! इस नगरी को मनुष्य नहीं जीत सकते । इस नगरी में तुम्हारा प्रवेश करना ही तुम्हारी शक्ति का परिचय देता है । देखेा, माया के प्रभाव से यहाँ कोई चीज़ जीतन के योग्य नहीं देख पड़ती । पर हम तुम पर प्रसन्न हैं । इसलिए बतलाओ, तुम क्या चाहते हो ?

श्रर्जुन हँस कर बोले:-

हम राजा युधिष्ठिर की साम्राज्य स्थापना के लिए युद्ध करते हुए फिर रहे हैं। इस-लिए यदि स्थाप हमें कर के तैार पर कुछ दे देंगे ती हमारा मतलब सिद्ध हो जायगा।

तब द्वारपालों ने श्रर्जुन को वस्त्र, गहने, सुन्दर मृगचर्म श्रीर श्रच्छे श्रच्छे रेशमी वस्त्र कर के तीर पर दिये।

भीमसेन पूर्व दिशा की श्रोर गये श्रीर पाञ्चाल, विदेह श्रादि बहुत से देशों से कर इकट्ठा करके चेदिराज शिद्युपाल के पास पहुँचे। शिद्युपाल ने मित्र की तरह उनका सत्कार किया श्रीर बिना कहे ही श्राधीनता खीकार करके पूछा:—

हे महावाहो ! कहिए, हमारं लिए क्या आज्ञा है ? जो कुछ आप कहें, हम करने को तैयार हैं।

भीमसेन बेाले: -- हम धर्म्मराज युधिष्ठिर के त्राज्ञानुसार कर इकट्ठा कर रहे हैं। यह सुनते ही शिशुपाल ने यथोचित कर दे दिया।

इसके बाद भीमसेन ने कोशलनरेश, वृहद्बल, काशिराज और राजपित कथ आदि बहुत से राजों की बाहुबल से जीत कर रक्ष, चन्दन, धगर, वस्त्र, मिश्र, मुक्ता, कम्बल, सोना, चाँदी आदि बहुत सी चीजें संग्रह कीं।

सहदेव नं बड़ी भारी सेना लेकर दिचाय की यात्रा की। उन्होंने मथुरानरेश, मत्स्य-राज, कुन्तिभोज द्यादि मित्रों को राजसूय यज्ञ की ख़बर देकर बहुत सा धन प्राप्त किया। अन्त में वे किष्किन्धा नामक वानरें की नगरी में पहुँचे। वहाँवालों के साथ सहदेव ने लगातार सात दिन तक युद्ध किया। किन्तु वे लोग न तो थके, न घबराये। पर सहदेव की बीरता से प्रसन्न होकर बोले:— जो काम तुम करना चाहते हो उसमें विन्न डालने की हमारी इच्छा नहीं है। इसलिए तुम ये सब रह्न लेकर यहाँ से प्रस्थान करे।

इसके बाद समुद्रकच्छ देश में ठहर कर सहदेव ने दूत के द्वारा द्राविड, कलिङ्ग, पुरी, और यवनपुर ध्यादि के राजों तथा पुलस्त्यनन्दन विभीषण से धन, रक्न ध्यादि उपहार वहीं बैठे बैठे मैंगा लिये।

महाबली नकुल पश्चिम की तरफ रवाना हुए। पहले रेाहितक देश में मयूरें से उनका विकट युद्ध हुआ। मयूर युद्ध में हार गये। फिर उन्हें ने जैरी धक नामक मरुभूमि और महेश्व नामक धनधान्य-सम्पन्न देश पर पूरी तीर से अपना अधिकार जमाया। इसके बाद दशार्थ, शिवि, त्रिगर्त आदि बहुत से देश जीते। अन्त में यादवें से कर लेकर लौट आये।

इसी तरह किसी ने प्रीतिपूर्वक, किसी ने हार मान कर, चारों भाइयां की बहुत सा धन दिया। पूर्य-रूप से विजयी होकर उन लोगों ने चारों दिशाश्रों से श्रनन्त धन बड़े कष्ट से इकट्टा किया। उसे वे श्रपने श्रपने साथ खाण्डवप्रस्थ ले श्राये।

इससे युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए; भाइयों की बदौलत उनके इच्छित यज्ञ का सामान पूरा हो गया।

युधिष्ठिर के मित्र कहने लगे:--

अगपके यज्ञ करने का अवसर अब आगया है। इस लिए शीघ्र ही इस शुभ काम को आरम्भ कीजिए।

यह सलाह हो ही रही थी कि युधिष्ठिर के दिग्विजय थीर साम्राज्य पाने का हाल सुन कर यादवों की तरफ़ से बहुत सा धन-रब्न-रूपी कर लिये हुए श्रीकृष्णाजी खाण्डवप्रस्थ थ्या पहुँचे। उनके साथ उनकी चतुरङ्गिनी सेना भी थी। उसके सेनापित वसुदेव जी थे।

चारों भाइयों श्रीर धीम्य पुरोहित से घिरे हुए धर्म्मराज युधिष्ठिर, कुशल-समा-चार पूछ कर, सुख से बैठे हुए कृष्ण से बोले :—

हे वासुदेव ! केवल तुन्हारे श्रनुप्रह से यह पृथ्वी ससुद्र के किनारे तक हमारे वश में हुई है । श्रव हम यही चाहते हैं कि तुम्हारे श्रीर भाइयों के साम मिल कर यह करें। इसलिए काम श्रारम्भ करने की श्रनुमति देकर हमें कुतार्घ करो।

यह सुन कर कृष्ण ने जी भर कर युधिष्ठिर के गुण गाये। फिर वे बेले:— महाराज ! आप ही यह महान् राजसूय यज्ञ करने योग्य हैं। इसलिए शीघ ही यज्ञ की दीका लीजिए। आपका यज्ञ समाप्त होने से हम सब कृतार्थ होंगे, आपकी भलाई करने में हम हमेशा ही तत्पर रहे हैं। आप जिस काम के लिए कहेंगे, हम वहीं करेंगे।

युधिष्ठिर ने कहा: — हे कृष्ण ! हमारे भाग्य से जब तुम आगये हो तब हमें अपने इस काम में ज़रूर ही सिद्धि होगी, इसमें कोई सन्देह नहीं।

इसके बाद युधिष्ठिर ने सहदेव और मन्त्रियों की ब्राह्मणों की श्राह्मा के अनुसार शीघ ही यज्ञ का सब सामान लाने की कहा।

युधिष्ठिर की बात समाप्त होनं के पहले ही सहदेव नम्रतापूर्वक कहनं लगे :— प्रभो ! त्र्यापकी श्याज्ञा के पहले ही सब चीजें त्र्या गई हैं।

इसके बाद महर्षि द्वैपायन स्वयं यज्ञ के ब्रह्मा बने। धन अय सुसामा बन कर साम वेद का गान करने लगे। ब्रह्मनिष्ठ याज्ञवल्क्य, वसु के पुत्र पौल और धौम्य होता धौर उनके शिष्य सदस्य हुए। यज्ञ-सम्बन्धी वातों के विषय में नाना प्रकार के तर्क वितर्क हो चुकने पर स्वस्तिव।चन प्रारम्भ हुआ। फिर संकल्प छं।इनं के बाद उस बड़ी यज्ञशाला की शास्त्र के अनुसार पूजा की गई। इसके अनन्तर कारीगरों ने आज्ञा पाकर वहाँ अच्छे अच्छे घर बनाये।

यथाशास्त्र सब प्रबन्ध हो चुक्तनं पर युधिष्ठिर नं सहदेव की ग्राज्ञा दी :—
भाई ! तेज़ चलनंवाले दूतों की निमन्त्रण देने के लिए सब कहीं भेजो :—

सहदेव ने भ्राज्ञा सिर माथे पर चढ़ाकर सब कहीं योग्य दूत तुरन्त ही भेज दिये। उन्होंने दूतों से कह दिया कि हमारे देश में जितने ब्राह्मण भीर वैश्य हैं उन्हीं को नहीं, किन्तु शुद्धों तक की यज्ञ की ख़बर दे देना।

इसके बाद राजा युधिष्ठिर ने भीष्म, द्रोग्य, धृतराष्ट्र, विदुर, कृपाचार्य श्रीर दुर्योधन आदि को बुलाने के लिए नकुल को हस्तिनापुर भेजा। उन्होंने बड़ं आदर से सबको नेवता दिया। भीष्म, द्रोग्य, कृप श्रीर धृतराष्ट्र के पुत्रों ने उसे खीकार करके यज्ञकार्य्य देखने के लिए शीघ ही प्रस्थान किया।

ठीक समय पर अनेक देशों से राजा लोग आने लगे। सिन्धुनरेश जयद्रथ, सपुत्र दुपहराज, सपुत्र विराट्राज, सपुत्र शिश्चपाल, बलराम आदि यादव-वीर, काश्मीरनरेश तथा सिंहलनरेश आदि पहाड़ी राजों से लेकर दिच्या समुद्र के तट पर रहनेवाले म्लेच्छ तक, तरह तरह के उपहार लेकर, खाण्डवप्रस्थ में आने लगे।

धर्मराज ने द्याये हुए राजों का यशेचित सम्मान किया द्यार ठहरने के लिए उन्हें ध्यलग द्यलग घर दिये। जितने घर ये सब जी हुभानेवाले तरह तरह के राजसी ठाठ के सामान से सजे हुए ये द्यार तालाब तथा वृद्धों से शोभायमान थे। राजा लोगों की थका-वट वहाँ पहुँचते ही मिट गई। वे लोग चित्त की हर लेनेवाली सभा की शोभा देखने द्यार सभासदों तथा ब्रह्मियों से विरे हुए युधिष्ठिर का दर्शन करने लगे।

इसके बाद युधिष्ठिर नं भीष्म ग्रादि कै।रवें सं कहा :--

श्राप लोग इस यज्ञ में सब तरह हम पर ऋपा कीजिए। हमारे धनदै। लत के हमारी ही तरह श्राप भी मालिक हैं। जिसमें हमारी भलाई हो वही श्राप कीजिए।

इस प्रकार सबसे कह कर, यझ की दीचा लिये हुए पाण्डवराज युधिष्ठिर ने सबके। ध्रपना अपना काम अलग अलग बाँट दिया। दुःशासन को खाने की चीज़ों का, अधि-त्यामा को ब्राह्मणों की सेवा का, धृतराष्ट्र के पुत्र सज्जय को राजों की ग्रुश्रूषा का, दुर्योधन को आया हुआ उपहार लेने का, कृपाचार्य्य को रत्न आदि की निगरानी का और कृष्ण को ब्राह्मणों के पैर धोने का काम सौंपा गया। धृतराष्ट्र आदि बृढ़े लोग घर के मालिक की तरह रहे। भीष्म और द्रोण सब बातों की देख भाल करने लगे।

शुभ मुद्दर्व आने पर ब्राह्मणों ने युधिष्ठिर की नियम के अनुसार राजसूय यह की दीचा दी। इसके बाद धर्म्मराज युधिष्ठिर इज़ारों ब्राह्मणों, भाइयों, मित्रों, सजातियों, अधीन राजों और चित्रयों से घिरे हुए मूर्तिमान धर्म के समान यह शाला में गये। वहाँ सभामण्डप में पहुँच कर भीतर की वेदी पर बैठ गये। उनके चारों तरफ़ नारह आदि महिष और राजा लोग बैठे, और उन पर मन्त्र से पवित्र किया हुआ जल खिड़कने लगे।

इस काम के समाप्त होने पर ऋषि लोग तरह तरह की बातें करने लगे। धीरे धीरे बात बढ़ गई और उनमें बड़ी बेढब बहस होने लगी। किसी ने भारी चीज़ को छोटी बताया, किसी ने छोटी को भारी। कोई दूसरे के बताये हुए अर्थ का खण्डन करने लगा।

तब कुरुग्रें। में त्रेष्ठ भीष्म सभा के बीच में खड़े होकर युधिष्ठिर से बोले :—

हें भारत ! इस समय राजों का यथायाग्य सत्कार करने का समय आ गया है। आचार्य, ऋत्विक्, सम्बन्धी, स्नातक, राजा और स्नेही जन यही छः प्रकार के लोग पूजा के योग्य हैं। इसलिए इनमें से हर एक की उचित पूजा करो। किन्तु आज की सभा में जिसे सबसे बड़ा सममक्ता उसी को पहले अर्घ देकर सत्कार करना। इसके उत्तर में युधिष्ठिर नं कहा:---

हे पितामह ! आप ही कहिए इनमें से आप किसको सबसे बड़ा, अतएव पहले आर्घ पाने के योग्य, समभते हैं।

भीष्म नं साच कर कहा:--

इस यज्ञ के सम्बन्ध में कृष्ण ने तुम्हारा बड़ा उपकार किया है। बुद्धि, बल धीर पराक्रम में भी वे सबसे श्रेष्ठ हैं। इससे उन्हीं की हम सबसे पहले अर्घ पाने के योग्य समभते हैं।

इसके बाद भीष्म की आज्ञा पाकर, सहदेव ने रीति के अनुसार कृष्या की पहले अर्घ दिया। कृष्या ने उस अर्घ को शास्त्ररीति से प्रहणा किया।

कृष्ण की यह पूजा महाबली शिश्चपाल को बहुत बुरी लगी। वह क्रोध से अधीर हो उठा। भरी सभा में वह कृष्ण का और पाण्डवों का तिरस्कार करने लगा। वह बोला:—

हे पाण्डव ! इन सब राजों के उपस्थित रहते कृष्ण किस तरह पूजा के योग्य हुए ? तुम अभी बालक हो; इन बातों को नहीं जानते । पर भीष्म ने क्या समक्त कर तुमको ऐसी सलाह दी ? कृष्ण तो राजा ही नहीं; और यदि यादववंश को तुम इतना श्रेष्ठ समकते हो तो वृद्ध वसुदेव के बदले उनके पुत्र ने क्यों अर्घ पाया ? यह इम जानते हैं कि कृष्ण सदा ही से तुम्हारी हाँ में हाँ मिलानेवाले हैं; वे तुम्हें प्रसन्न रखने की सदा ही चेष्टा किया करते हैं । पर आत्मीय समक्त कर यदि उनका सम्मान किया गया है तो तुम्हारे परम आत्मीय और उपकारकर्ता राजा द्रुपद की उपेचा क्यों की गई । उन्हें तुम कैसे भूल गये ? यदि कृष्ण को आचार्य्य या ऋत्विक् समक्ता है तो द्रोशाचार्य और महामान्य महर्षि द्वैपायन से कोई भी बढ़ कर नहीं । पुरुषों में उत्तम भीष्म, सब शास्त्रों के जाननेवाले अश्वत्थामा, राजों के राजा दुर्योधन, वीरों में श्रेष्ठ कर्ण को छोड़ कर कृष्ण किस गुण से अर्घ पाने के अधिकारी हुए ?

हे कृष्ण ! डरपेक और नासमभ होने से पाण्डव लोग ऐसा कर सकते हैं। पर तुमने क्या समभ कर पहले अर्घ लिया ? मालिक की नज़र किया कर कुत्ता यदि धेले भर भी घी चाट जाता है तो वह अपनी तारीफ़ करता और कहता है, वाह आज ख़ूब घी खाया। यही हाल तुम्हारा है। इस पूजा के तुम कदापि अधिकारी न थे। वह दैव-योग से तुम्हें प्राप्त हो गई है। इस पर तुम्हें इतना घमण्ड ! सच पूक्को ते। राजों का इससे कुछ भी अपमान नहीं हुआ; उलटी तुम्हारी ही भद हुई है। यह कह कर शिशुपाल आसन से उठा और अन्य राजों की उकसाने लगा। महा-पराक्रमी चेदिराज का चोभ और दूसरे राजों का कोध देख कर युधिष्ठिर बड़े व्याकुल हुए। वे ख़ुद ही शिशुपाल के पास गये और मीठी मीठी बातें करके उसे समभाने लगे:—

हे महीपाल ! आपने जो कुछ कहा, सो समक्त कर नहीं कहा। इस प्रकार कहना आपको शोभा नहीं देता। आपकी बातें अधर्म से भरी हुई हैं, कड़वी हैं, श्रीर व्यर्थ हैं। देखिए, आपसे अधिक उम्रवाले राजों ने कृष्ण की पूजा अनुचित नहीं समकी। हे चेदिराज! कृष्ण को अच्छी तरह पहचानिए। कौरवों ने इनका जैसा परिचय पाया है वैसा आपने नहीं पाया। इन्होंने बार बार चित्रयों को युद्ध में हरा कर उन्हें छोड़ दिया है। चित्रयों के लिए यह सबी तारीफ़ की बात है। इस सभा में ऐसा कोई नहीं जिसे कृष्ण अपने तेज के बल से हरा न सकते हों। कृष्ण ने पैदा होने के दिन ही से जो बड़े बड़े अद्भुत काम किये हैं क्या आपने उन्हें नहीं सुना ? आपने अलग अलग राजों के जिन गुणों का वर्णन किया वे सब गुण अकले कृष्ण में एकत्र विराजमान हैं। इसी लिए हमने आज पहले इन्हों की पूजा की; सम्बन्ध के ख़याल से, या इसके बदले उनसे अपना उपकार होने की आशा से, नहीं की।

भीष्म बेाले : —युधिष्ठिर ! सब लोगों के प्यारे कृष्ण की पूजा जिसे अच्छी नहीं लगती उससे विनती न करना चाहिए। मूर्व शिशुपाल कृष्ण से डाह करता है; इससे बह उनके विषय में सदा ऐसी ही बातें किया करता है। इसलिए यदि कृष्ण की पूजा उससे बिलकुल न सही गई हो तो जो उसके मन में आवे करे।

अपने दिये हुए अर्घ के सम्बन्ध में ऐसी अपमानकारक बातें सुन कर श्रीर थज्ञ के काम में विम्न पड़ता हुआ देख कर सहदेव कोध से जल उठे। उन्होंने कहा:—

जो नीच राजा लोग कृष्य की पूजा को बुरा कहते हैं उनके सिर पर मैं लात मारने को तैयार हूँ। जिसमें शक्ति हो; वह इस बात का उचित उत्तर दे। यह कह कर सहदेव ने पैर उठाया थ्रीर पैर की उठावे हुए चारों तरफ़ देखा। फिर, जिन थ्रीर पूजनीय जनों को अर्घ देना था उन्हें, रीति के अनुसार, अर्घ देना आरम्भ किया।

श्रभिमानी राजों में से किसी के मुँह से उस समय बात न निकली । किन्तु शिद्युपाल श्राद्दि कुद्ध हुए कुछ राजा लोग उठ कर इधर उधर श्रापस में बात-चीत करने लगं। वे बोले:—

हमें कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिसमें इस धर्मपूर्ण और रीति के विरुद्ध यज्ञ में युधिष्ठिर का तिस्नक न हो सके। कोध से भरे हुए राजों के इस तरह आपस में सलाह करने से यह अच्छी तरह साबित हो गया कि वे युद्ध के लिए तैयारी कर रहे हैं।

युधिष्ठिर डर कर भीष्म से बोले :---

हे पितामह ! यं राजा लोग खीभ उठे हैं। इस समय क्या करना चाहिए, इसका आप ही निश्चय कीजिए।

पितामह भीष्म बोले :--

हे बुद्धिमान् ! शिशुपाल म्रादि राजों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। कृष्ण जब हमारे पत्त में हैं, तब डरने का कोई कारण नहीं।

इस बात की सुनतं ही शिक्कवाल फिर कठोर वचन बीलने लगा :-

हे भीष्म ! राजों को व्यर्थ डराते तुम्हें लजा नहीं आती ? तुम तुच्छ से भी तुच्छ कामों के लिए कृष्य की प्रशंसा करते हो। इससे मालूम होता है कि तुम सिठया गये हो। लड़कपन में इस अहीर ने सिर्फ़ एक चिड़िया, एक घोड़ा और एक बैल मारा था। इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? महाबली कंस के ही अन से पल कर इस दुरात्मा ने उन्हें मार डाला ! क्या इसके इस पुरुषार्थ से तुमको इतना आश्चर्य तुआ है? खी, गाम, ब्राइम्झ, अनदाता और शरण में आये हुए मनुष्य पर हिथयार उठाना महात्माओं ने सबसे बढ़ कर पाप माना है। वही पाप इस कुलाङ्गार ने किया है। इसलिए, कुरुवंश में उत्पन्न हुए हे नीच ! हम तुम्हें कुछ उपदेश देते हैं, सुने। । बुढ़ापे से पैदा हुए डर के कारण यहाँ उपस्थित हैं उनकी करो। उनकी प्रशंसा और स्तुति से तुम्हारा अधिक भला होने की आशा है। सिंह के दाँतों में लगा हुआ मांस का दुकड़ा खाने की इच्छा रखने-वाले गीध की तरह अधिक साहस न करना। याद रखना, इन राजों की कृपा के ऊपर ही तुम्हारे जीवन का दारोमदार है।

महाबली और महापराक्रमी भीनतेन, भीष्म का यह अपमान न सह सके। वे लाल लाल आँखें करके शिक्कपाल की थ्रीर भापटने ही वाले थे कि वितामह ने उनकी रेक कर शान्त किया और कहने लगे:—

हे शिशुपाल ! मालूम होता है कि यह भगड़ा यों न समाप्त होगा। जिन कृष्ण की हमने पूजा की है थे।र जिनका तुम अपमान कर रहे हो वे तो सामने ही मौजूद हैं। इसलिए यदि तुममें दम हो तो उनसे लड़ कर अपनी वीरता दिखाओ।

इस बात से उत्तेजित होकर शिश्चपाल ने कृष्य की ललकारा :---

जनाईन ! त्रा हमैं।रे साथ युद्ध कर। जरासन्ध ने तुभे दास समभा था। इसलिए तुभे छोड़ कर भीम से युद्ध किया था। त्राज हमारे हाथ से तू किसी तरह नहीं बच सकता।

तब कृष्ण धीरे से खड़ हुए श्रीर मीठे तथा गम्भीर स्वर में सबसे कहने लगे :--

हे राजेन्द्रगण ! इस मन्दमित ने कई बार हमारी बुराई, हमारा श्रपमान श्रीर हमसे शत्रुता की है। पर हमने इसकी माता से एक समय प्रतिज्ञा की थी कि हम तुन्हारे पुत्र के सौ श्रपराध चमा कर देंगे—श्रीर श्रपराध भी ऐसे जिनका प्रायिश्वत्त हत्यु ही से हो सकता है। इसी लिए हम इस पानी को श्रव तक छोड़ते श्राये हैं। पर इस समय इसके सौ से भी श्रिधिक श्रपराध हो चुके। इसलिए श्राज इसका काल श्रा पहुँचा है।

यह कह कृष्ण ने सहसा सुदर्शन चक्र फेंक कर शिशुपाल का सिर काट लिया। शिशुपाल वक्र की चोट से फटे हुए पर्वत की तरह धड़ाम सं ज़मीन पर गिर पड़ा।

कृष्ण का तेज देख कर राजा लोग दंग रह गयं। ब्राह्मण लोग उनकी स्तुति करने लगं। युधिष्ठिर ने भाइयों को शिशुपाल की अन्द्येष्टिकिया करने की आज्ञा देकर, शिशुपाल के पुत्र को तुरन्त चेदिराज्य की गद्दी दी।

इसके बाद य**झ के** सब काम निर्विच्न होते गये धीर राजसूय महायझ ध्र**ञ्छा** तरह समाप्त हुखा।

यज्ञ के बाद युधिष्ठिर नं अवभृष्य नाम का आक्षिरी स्नान किया। स्नान हो चुकने पर निमन्त्रित राजा लोग उनके सामने आकर उपस्थित हुए और अपनी अपनी भेंट देकर बेले:—

हे धर्मराज! त्राज सौभाग्य से आपने निर्विष्ठ साम्राज्य पाया है। इससे हम लोगों को परमानन्द हुआ है, क्योंकि यह काम हमारे भी यश बढ़ाने का कारण है। इन्ब आज्ञा दीजिए, हम लोग अपने अपने राज्य को लौट जायँ।

युधिष्ठिर ने प्रसन्न होकर राजों की पूजा प्रहण की श्रीर भाइयों से बोले :—

हे भाइयो ! ये राजा लोग प्रीतिपूर्वक हमारे राज्य में प्राये थे। ग्रब हमारी भनु-मति से बिदा होते हैं। हमारे राज्य की हद तक इनके साथ साथ जाव।

इसके बाद सबके द्वारा पूजित होकर और अपनं गरुड़ के चिह्नवाले रथ पर चढ़ कर कुष्य द्वारका की लौट गये। हस्तिनापुर से आये हुए कीरव लोग भी अपने घर गये कंवल दुर्योधन श्रीर उनके मामा शकुनि मय दानव की बनाई हुई सभा अच्छी तरह देखने के लिए रह गये।

## ७-पागडवों का राज्यहरण

राजा दुर्योधन धीरे धीरे शकुनि के साथ घूमते हुए मय दानव की बनाई हुई युधिष्ठिर की सभा देखने लगे। उन्होंने उसकी बनावट का जैसा धाअधर्य-जनक ढंग देखा वैसा उसके पहले कभी न देखा था।

एक घर में स्फटिक के फ़र्श पर स्फटिक ही के पत्तोंवाले खिले हुए कमल देख कर जल के भ्रम से वहाँ उन्हेंने जो पैर रक्खा तो सहसा जमीन पर गिर पड़े। यह देख कर भीम धीर उनके नैकर-चाकर हँस पड़े।

फिर एक बार स्फटिक की बनी हुई दीवार की दरवाज़ा समक्त कर उन्होंने उससे निकलने की चेष्टा की। इससे उनके माथे पर बड़ी कड़ी चोट लगी। चक्कर आ जाने से गिरने ही वाले थे कि सहदेव ने जल्दी से आकर उनकी पकड़ लिया।

धौर एक जगह सरोबर के स्वच्छ जल को स्फटिक समम्म कर वे कपड़े पहने हुए उसमें जा गिरे। तब भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव कोई भी हँसी न रोक सके। उस समय युधिष्ठिर की आज्ञा से नैंकिरों ने जल्दी से अच्छे अच्छे वस्न लाकर उनकी दिये।

इसके बाद दुर्योधन की बुद्धि ठिकाने न रही। वह चकरा सी गई। वे सब जगह जल को खल धीर खल को जल समम्मने लगे। कई जगह पर स्कटिक की दीवार का धीखा खाकर हाथ से उसे टटांलने की कोशिश में वे गिरते गिरते बचे।

दुर्योधन की इस दुर्दशा को देख कर पाण्डव लोग उनकी दिझगी करने लगे। दुर्योधन स्वभाव ही से कोधी थे। तथापि उन्होंने उस दिझगी को सुनी धनसुनी करके टाल दिया। पर सच पूछिए तो ये बातें उनके हृदय में काँटे की तरह चुभ गईं। उन्होंने मन ही मन कहा, चाहे जैसे हो, इसका बदला ज़कर लेना होगा। इसके बाद धनेक प्रकार के घर्भुत धर्भुत दृश्य देख कर युधिष्ठिर की धाज्ञा से दुर्योधन ने हस्तिना-पुर के लिए प्रस्थान किया।

रास्ते में वे महात्मा पाण्डवों की भ्रतुल महिमा, राजा लोगों का पूरी तैर से उनके वश में होना, युधिष्ठिर का भ्रनन्त ऐश्वर्य्य भ्रीर सभा की भ्रपूर्व शोभा की चिन्तना करते हुए बड़ं उदास मन से चलने लगे। शकुनि समभागये कि ये किसी सोच में ज़रूर हैं। अतएव उन्हें चुपचाप देख कर शकुनि ने कहा:—

हे दुर्योधन ! मालूम होता है, तुम किसी सोच में हो। कहो, क्या बात है ?

दुर्योधन ने कहा:—मामा! सागर पर्यन्त इस पृथ्वी को पूरी तैर से युधिष्ठिर के वश में देख और इन्द्र के यज्ञ की तरह इस महायज्ञ को अवलोकन कर इम कोध से जल रहे हैं। अधिक क्या कहें, हम भीतर ही भीतर इस तरह जल रहे हैं कि इसकी अपेचा दहकती हुई आग में घुस जाना, अथवा विष खाकर मर जाना, या नहीं तो पानी में डूब कर इस प्रचण्ड ज्वाला से अपनी रचा करना हम अच्छा समक्तते हैं। कौन आत्माभिमानी पुरुष अपने वैरी की बढ़ती और अपनी गिरी दशा को सह सकता है ? परन्तु हमने इसे सह लिया है, इससे हम की और पुरुष दोनों ही से नीच हैं। यदि हम को होते तो ऐसी दुईशा में न पड़ते और यदि हम पुरुष होते तो इस आपदा से उद्घार पाने की चेष्टा करते। युधिष्ठिर का ऐश्वर्य देख कर और पाण्डवों के मुँह से अपनी दिख्यी सुन कर हम बड़े ही दु:खित हुए हैं। इसलिए हे मामा! हमें मरने की आज्ञा देकर यह सब हाल पिता से कह देना।

शकुनि ने दुर्योधन को धीरज देकर कहा:-

हे दुर्योधन ! पाण्डवें ने तुम्हारी ही तरह आधा राज्य पाकर अपनी चेष्टा से उसे बढ़ाया है। इसमें दु:ल की कौन सी बात है ? अधीर होने का हम कोई कारण नहीं देखते। उलटा तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए। तुम भी वीर हो। तुम्हारं भी सहायक हैं। क्या तुम इस अखण्ड भूमण्डल को न जीत सकोगे ?

तब दुर्योधन ने कुछ धीरज धर के कहा :--

हे राजन, यदि तुम्हारी सलाह हो तो हम तुम्हारी और अन्य मित्रों की सहावता से अभी पाण्डवों को जीत सकते हैं। उनके हार जाने से जो राजा लोग उनके अधीन हैं वे भी हमारे वश में हो जायँगे और यह अनन्त धन, सभा और सारी पृथ्वी हमारे हाथ में आ जायगी।

दुर्योधन को बहुत श्राप्रह करते देख सुबल के पुत्र शक्किन सुसकरा कर बेले :— हे राजन् ! यदि मित्रों के सहित पाण्डव लोग इकट्ट हों ते। उनके सम्मुख युद्ध में देवता लोग भी उन्हें नहीं हरा सकते । इसलिए सोच समभ कर काम करना होगा । जिस उपाय से युधिष्ठिर की हराना सम्भव हो वही उपाय करना ज़रूरी है ।

यह बात सुन कर दुर्योधन ख़ुशी से उक्कल पड़े श्रीर कहने लगे :--

तुम जिस उपाय को ठीक करेगि हम, श्रीर हमारे सहायक, उसी को करेंगे। तब धूर्त शकुनि कहने लगा :---

राजा युधिष्ठिर को जुझा खेलने का बड़ा शौक है। पर उसमें वे निपुण नहीं हैं। इस पक्के जुझारी ही नहीं, किन्तु जुझारियों के उस्ताद हैं। आज तक इस खेल में हमें कोई भी नहीं हरा सका। इसलिए युधिष्ठिर को जुझा खेलने के लिए बुलाझे।। आने पर यदि उनकी इच्छा भी न होगी तो भी लजा के मार वे बिना खेले न रहेंगे। तब हम चालबाज़ी से युधिष्ठिर का राजपाट तुम्हारे लिए जीत लेंगे। पर इस विषय में पहले तुम्हें अपने पिता की राज़ी करना होगा। उनकी आज्ञा से युधिष्ठिर की नेवता दिया जायगा।

दुर्थोधन नं कहा: —हममें इतना साहस नहीं कि पितासे इस तरह का प्रस्ताव करें। तुम्हों किसी श्रव्छे मौके पर चन्हें राज़ी कर लेना।

राजधानी में लौटने पर यह बात शकुनि के ध्यान में चढ़ी रही । मौका पाकर एक दिन शकुनि धृतराष्ट्र से कहने लगे :—

महाराज ! दुर्थोधन बहुत दुबले हो गयं हैं। उनका मुँह पीला पड़ गया है। वे सदा चिन्ता में मग्न रहते हैं। अपने उचित है कि अपने जेठे पुत्र के दुःख का कारण जान लें।

यह सुन कर धृतराष्ट्र बड़ं व्याकुल हुए। उन्होंने दुर्याधन की बुला कर पूछा:— पुत्र! यदि इमसे कहने के याग्य हो तो बताओ, तुम क्यां दुखी रहते हो ? तुम्हारे मामा कहते हैं कि तुम दुबले-पतले और पीले पड़ते जाते हो। हमने बहुत सोचा, पर दु:ल का कोई कारण न जान पाया। यह सारा राज-पाट तुम्हारा ही है। तुम्हारे भाई और राजपुरुष तुम्हारं ही आझाकारी हैं। इच्छा करते ही तुम्हें सब चीजें सहज में मिल सकती हैं। तब किस लिए तुम दुखी रहते हो?

इसके उत्तर में दुर्वोधन नं कहा:--

हे पिता ! आपने ठीक ही कहा कि अब तक हम, कायरों की तरह, भोजन और वक्ष से ही सन्तुष्ट रहे। किन्तु महाराज ! सन्तेष से ही धन-दै। लत, राज-पाट नष्ट होता है। वैरी पर क्रोध न करने से बड़प्पन नहीं मिलता—महिमा नहीं बढ़ती। जिस दिन से हमने युधिष्ठिर का राज्यवैभव देखा उसी दिन से सुखभाग की चीज़ों से हमारी तृप्ति नहीं होती। स्फटिक और मिखयों से जड़ा हुआ। वह अद्भुत सभा-मण्डप, वैश्वों की तरह बड़े बड़े राजों का युधिष्ठिर को वह कर देना, असंख्य बाह्यों का वह स्तुति करना,

देवताओं के समान वह राज-लक्सी जब से हमने देखी तभी से हमारा मन ऐसा बेचैन हो रहा है कि किसी तरह हमें शान्ति नहीं मिलती।

पुत्र के दुःख से धृतराष्ट्र को अत्यन्त दुखी देख शकुनि ने समक्षा कि यह अच्छा मीका है। इससे वे दुर्योधन से कहने लगे:—

हे पराक्रमी वीर ! पाण्डवें। का जो यह अद्भुत ऐश्वर्य देखते हो उसका पाना असम्भव नहीं है। युधिष्ठिर की जुआ खेलने का शीक है। हम भी खेलना जानते हैं। इसिलए उनकी खेलने के लिए बुलाओ। किर देखना, हम उन्हें हराकर तुम्हारे लिए वह राज-पाट, धन-देशलत ला सकते हैं या नहीं ?

शकुनि की बात समाप्त होते ही दुर्योधन पिता से बोले :-

हे पिता ! गान्धारराज मामा शकुनि निश्चय ही जुद्धा खेलने में बड़े चतुर हैं। हमारी समभ्म में उनका प्रस्ताव उत्तम है श्रीर सम्भव भी है। इसलिए धाप इस विषय में श्राज्ञा हैं।

धृतराष्ट्र बोले: — महाबुद्धिमान् विदुर हमारे मन्त्री हैं। ऐसे भारी मामले में बिना उनकी सलाह के कोई काम करने का साहस हम नहीं कर सकते। वे निश्चय ही हम लोगों को धर्म के धनुसार सलाह होंगे।

दुर्योधन बोले: — हे राजेन्द्र ! हम पहले ही से कह सकते हैं कि बिदुर ऐसा करने के लिए आपको मना करेंगे। पर हम कहे रखते हैं कि ऐसा न होने से हम प्राथ नहीं रक्खेंगे।

पुत्र का यह हाल देख कर उसे शान्त करने के लिए धृतराष्ट्र उसकी बात पर राज़ी हो गयं ग्रीर नैाकरों को बुला कर बोले :—

कारीगरों से कह दो कि एक इज़ार खम्भे लगा कर साँ द्वारोवाला स्फटिक का एक रत्नमण्डित खेलघर शीघ्र ही बनावें।

दुर्योधन इससे प्रसन्न होकर चले गये। पर विदुर को बुलाये बिना धृतराष्ट्र से न रहा गया। कारण यह कि वे जुए को अनेक दोषों का घर समक्तते थे। जुम्मा खेलने का समाचार पाकर, सोच-बिचार में डूबे हुए विदुर जल्दी से जेठे भाई धृतराष्ट्र के पास पहुँचे और घबराहट से कहने लगे:—-

महाराज'! हम आपकी इस बात को अच्छा नहीं समभते। इस खेल के कारण आपके पुत्रों में वैर की विकट आग जल उठने की सम्भावना है। अब भी समय है। आप इसे रोकिए। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को मना करना ग्रसम्भव समभ कर विदुर की सलाह न मानी। वे बोले:—

हे विदुर ! तुम इस इरादे की हमारा क्यों कहते ही ? सब कुछ दैव के हाथ है। दैव ही इसका कारण है। यदि दैव प्रसन्न हो गया तो कीई विपद न श्रावेगी। इसलिए तुम निडर होकर खाण्डवप्रस्थ जाव श्रीर युधिष्ठिर की खेलने के लिए हमारी तरफ़ से न्योता है।

जब विदुर दुखी होकर चले गर्य तब धृतराष्ट्र ने फिर दुर्योधन को एकान्त में बुला कर समभाने की भ्राख़िरी चेष्टा की।

वे बोले: — हे बेटा ! विदुर हम लोगों को कभी ऐसा उपदेश नहीं देते जो हमारे लिए भला न हो। इसलिए जब वे इस बात पर राज़ी नहीं हैं तब जुआ खेलने की कोई ज़रूरत नहीं। देखें।, तुम विद्वान् हो। तुमने राजगदी पाकर अपने बाप-दादे के राज्य को खूब बढ़ाया है। दिन पर दिन तुम्हारा तेज बढ़ता जाता है। इसलिए तुम्हारे दुखी होने का कोई कारण हम नहीं देखते। दूसरे की बढ़ती से दुखी होकर क्या तुम अपना भी अधिकार खोना चाहते हो ?

दुर्योधन बोले: — हे राजन ! हम जिस तरह दुख से दिन बिताते हैं उससे जो हो जाय सो ही अच्छा है। युधिष्ठिर की सभा में जो अपमान हमने लाचार होकर सहे हैं उनका बदला लिये बिना हम चया भर भी नहीं रह सकते। शत्रु के तरफ़दार विदुर की बातों में आकर आप किस लिए अपने पुत्रों के वैभव की वृद्धि को रोकते हैं ? यदि इस तरह चुपचाप बैठे रहना ही आप अच्छा समभते हैं तो ऐसे जीने से मर जान। ही अच्छा है।

धृतराष्ट्र ने कहा: — पुत्र ! तुम जो कहते हो उसे हम ध्रच्छा नहीं समभते। ख़ैर, तुम जो चाहो करो; पर ऐसा न हो कि पीछे पछताना पड़े।

इसके बाद विदुर, धृतराष्ट्र के आज्ञानुसार, इच्छा न होने पर भी, घोड़े पर सवार होकर पाण्डवें की राजधानी में पहुँचे और कुबेर के महल के समान राजभवन में जाकर युधिष्ठिर के पास बैठ गये। सबके प्यारे युधिष्ठिर, विदुर की यथोचित पूजा करके पूछने लगे:—

हे विदुर ! आपकी यात्रा निर्विष्ठ सँमाप्त हुई है न ? कौरवें के कुशल-समाचार सुनन के लिए हम बड़े उत्सुक हैं। दुर्योधन आदि भाई लोग, चचा धृतराष्ट्र के आज्ञा-कारी ती हैं ? विदुर ने कहा: — पुत्र श्रीर सम्बन्धियां समेत महात्मा धृतराष्ट्र कुशल से हैं। इस समय उन्होंने तुम्हारे कुशल-समाचार पूछे हैं श्रीर जुश्रा खेलने के लिए भाइयों समेत तुम्हें न्योता दिया है। वहाँ तुम श्रपनी सभा की तरह खेलने की एक सभा देखेंगो। तुम्हारे दर्शन करके कौरव लोग बड़े प्रसन्न होंगे। तुम्हें यही समाचार देने के लिए हम श्राये हैं। कहो, इस समय तुम्हारा क्या श्रीभप्राय है?

युधिष्ठिर ने कहा: -- महाशय! जुद्धा लड़ाई का घर है। इसलिए उसमें फॅसना क्या ग्राप ग्रन्छा समभते हैं ?

इसके उत्तर में विदुर बोले:-

जुआ अनर्थ की जड़ है, यह हम अच्छी तरह जानते हैं। हमने धृतराष्ट्र को इस काम से रोक्तेने की चेटा भी की थी। किन्तु उन्होंने हमारी बात न मानी। इस समय जो तुम अच्छा समभो करो।

युधिष्ठिर ने कुछ देर सोच कर पूछा:--

अच्छा यह तो कहिए, खेलने के लिए कौन कौन से जुआरी वहाँ उपस्थित होंगे ? विदुर ने कहा:—सुनते हैं कि जुआ खेलने में चतुर शकुनि, चित्रसेन, राजा सत्यव्रत धीर पुरुमित्र वहाँ आवेंगे।

युधिष्ठिर बेलि :—अकेले धृतराष्ट्र के कहने से हम न जाते। क्योंकि हम जानते हैं कि वे अपने पुत्रों के बड़े पचपाती हैं; वे सर्वश्वा उन्हीं के वश में हैं। पर जब ख़ुद आप हमें सभा में खेलने के लिए बुलाने आये हैं तब निमन्त्रण स्वीकार करना ही होगा। यदि हमें कोई खेलने के लिए बुलाता है तो हम अवश्य जाते हैं। यही हमारा नियम है। यदि ऐसा न होता तो कपटी जुआरी शकुनी के साथ खेलने के लिए हम कभी राज़ी न होते।

यह कह कर बुधिष्ठिर ने साथ चलनेवालों को तैयार होने के लिए कहा और दूसरे दिन द्रीपदी श्रादि स्त्रियों श्रीर भाइयों के साथ रथ पर सवार होकर चल दियं।

जब युधिष्ठिर आदि हस्तिनापुर पहुँचे तब धृतराष्ट्र, द्रोग्य, भीष्म, कर्ण, छप, ध्रश्वत्थामा आदि सब लोग उनसे मिले। प्रज्ञाचन्तु धृतराष्ट्र ने सबका माथा हुँचा। कौरव लोग देखने में सुन्दर पाण्डवों को देख कर बड़े प्रसन्न हुए। धृतराष्ट्र की बहुवें द्रौपदी के ध्रत्यन्त सुन्दर वस्त्र और गहनों को बड़ी चश्चलता से देखने लगीं।

पहले तो थके हुए पाण्डवें ने कसरत आदि करके स्नान किया; फिर चन्दन लगा

कर और नित्यकर्म करके उन्होंने भोजन किया। इसके बाद वे दूध की तरह सफ़ेद पक्रोंगें पर सो गये। अच्छी नींद आने से सारी श्रकावट जाती रही।

सबेरे वे लोग खेलने के मण्डप में गये श्रीर पूजनीय राजों की क्रम क्रम से पूजा करके सब लोग चित्र विचित्र श्रासनों पर जा बैठे। तब शकुनि, महाराज युधिष्ठिर से बेले:—

हे युधिष्ठिर! सभा के सब लोग तुम्हारा रास्ता देख रहे हैं। आश्रो, खेल शुरू करें। शक्किन की बहुत आग्रह करते देख युधिष्ठिर की सन्देह हुआ। वे कहन लगे:—

देखेा, जुआ खेलने में कपट करना बड़ा पाप है। कपट करना कोई बहादुरी की बात नहीं। शठता से सुख धीर धन नहीं मिलतं। श्रीर धूर्त श्राइमी अपने की चाहे कैसा ही बड़ा समक्ते, पर वह कभी प्रशंसा के याग्य नहीं।

शकुनि ने कहा: — बलवान् आदमी यदि दुर्बल की मारे ते। उसे कोई धूर्त नहीं कहता। अथवा यदि पण्डित मूर्ख की हरा दे ते। उसे कोई शठ नहीं कहता। खेलने में हमें अपनी अपेचा अधिक जानकार समभ कर यदि डर से हमें कपटी कहते हो ते। खेलने की कीई ज़रूरत नहीं।

युधिष्ठिर नं कहा: —यदि खेलने के लिए कोई हमें बुलाये ते। हम ज़रूर खेलते हैं। जुन्ना खेलने में भाग्य ही बलवान होता है। भाग्य में जो बदा होता है वही होता है। इसलिए उसी का भरोसा करके आज हम खेलेंगे। हमारे साथ दाँव लगाने के लिए कीन तैयार है?

ु दुर्योधन नं कहा: —हे युधिष्ठिर! हमारे राज्य में जितना धन श्रीर जितने रब्न हैं, सब हम देंगे; पर खेलेंगे हमारे बदले हमारे मामा।

जुझा शुरू होने की ख़बर पाकर सारे राजपुरुष धृतराष्ट्र की आगे करके सभा में पहुँचे। महात्मा भीष्म, द्रोग्य, कृप और विदुर दुखी मन से उनके पीछे पीछे आये। सबके बैठ जाने पर खेल शुरू हुआ।

युधिष्ठिर दुर्योधन से बोले :-

हे राजन् ! हमने यह सेाने का बना हुआ और मिणयों से जड़ा हुआ हार दाँव में रक्खा। तुम क्या रखते हो ?ं दुर्योधन नं कहा:—लो हम ये इतने मिता दाँव में लगाते हैं। किन्तु इसके लिए इस अहङ्कार नहीं करते। ख़ैर आप इन्हें जीतिए।

युधिष्ठिर के पाँसे केंकने के बाद शक्किन ने उन्हें लिया और बड़ी चालाकी से फेंक कर कहा:—

देखिए महाराज ! हुमी जीते।

इस अचानक हार से रुष्ट होकर युधिष्ठिर बाले :--

हे शकुनि ! क्या तुमनं सोच रक्या है कि चतुराई से पाँसे फेंक कर बार बार हमी जीतेंगे। आओ हमने अपना अनन्त ख़ज़ाना और ढेर का ढेर सोना दाँव में रक्खा।

इस बार भी शकुनि ने पाँसा डालते ही दाँव जीत लिया।

युधिष्ठिर ने कहा, इस बार नहीं तो अगली बार ज़रूर ही हमारा भाग्य चमकेगा। इससे पुनर्बार हारने की खड़जा से उत्तेजित हाकर वे बढ़ बढ़ कर हाँव लगाने लगे। उन्होंने रख, हाबी, बोड़े, दास, दासी और अन्त में अच्छे अच्छे रखी और योद्धा एक एक करके दाँव में लगाये। पर युधिष्ठिर के वैरी दुरात्मा शकुनि की अपने बनाये हुए पाँसे फेंकने का इतना अभ्यास या कि जैसे वह चाहता या वैसे ही उनकी फेंक सकता या। इसलिए छल् कपट से उसने उन सब बीज़ों की भी जीत लिया।

जब इस सर्वनाशकारी जुए ने ऐसा भयानक रूप धारह किया तब बिदुर से चुप-चाप न रहा गया। वे बोल उठे :---

महाराज! मरते हुए आदमी को जैसे झे। पि खाना अन्द्रा नहीं लगता, वैसे ही हमारा उपदेश भी शायद आपको न रुचे। तय भी जो कुछ हम कहते हैं, एक बार सुन लीजिए। जिस पापी के पैदा होते ही बड़े बड़े अशकुन हुए थे वही दुर्योधन हमारे विनाश का कारख होगा। इस समय इसमें सन्देह नहीं मालूम होता। शराब के कारण शराबियों की जो दुर्दशा होती है क्या वे उसे समभ सकते हैं ? जुए में मस्त आपका पुत्र भी पाण्डवें के साम शत्रुता करने का सुरा फल उसी तरह नहीं समभ सकता। कितने ही राजों ने राज्य की, कुल की और अपनी रचा के लिए पुत्र छोड़ दिये हैं। इसलिए हे भारत! यदि आप बाहते हैं कि पीछे पछताना न बड़े तो इस समय भी, समय रहते, इस दुरात्मा की छोड़ दीजिए। आप बाण्डवें का धन पाने की इच्छा से घर बैठे विपद बुखाते हैं। शकुनि जिस तरह दगाबाज़ी से खेल रहे हैं वह हम अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए उनको अपने वर जाने की आज्ञा दीबिए।

यह सुन कर दुर्योधन को बड़ा क्रांध हुआ। वे सभा में गरज उठे:---

हे विदुर ! तुम सदा जिसकी तरफदारी किया करते हो उसे हम अच्छी तरह जानते हैं। नमकहराम आदमी क्या पापी नहीं होता ? तब तुम किसलिए धर्म्म के बहाने हम लोगों का सदा तिरस्कार किया करते हो ? हम तुमसे भलाई या बुराई की बातें नहीं सुनना चाहते। इसलिए अपने ही को कर्ता-धर्ता समस्क कर अब कभी व्यर्थ उपदेश न हेना। यह जान लोना कि कमाशीलता की भी हद होती है।

धृतराष्ट्र हका बका से रह गर्व। उन्हें कुछ भी न सूभा कि क्या कहना चाहिए या क्या करना चाहिए।

उधर युधिष्ठिर जुआ खेलने में इतने मस्त से कि उन्होंने इस बातबीत की तरफ़ ध्यान ही न दिया। इससे शकुनि की और भी अच्छा मौका मिला। वह बातें बना बना कर उन्हें और भी उत्तेजित करने लगा।

वह बेला: - हं युधिष्टिर ! तुमने तो पाण्डवों की सभी सम्पत्ति नष्ट कर दो। कहो, अब तुम्हारे पास और भी कुछ है कि नहीं; यदि न हो तो खेल बन्द करना ही अञ्चा है।

युधिष्ठिर रुष्ट होकर बेालं :-

हं सुबल के पुत्र ! इमारं पास धन न होने के सम्बन्ध में तुम क्बों सन्देह करते हो । हमारं पास अब भी बहुत सा धन बाक़ी है ।

यह कह कर अपना सब साना, चाँदी, मिश्व, माश्विक्य, तथा भाई और नौकर लांग जा गहने पहने थे वे सब उतार कर उन्होंने दाँव पर रख दिये। इस बार भी वे, पहले ही की तरह, हार गयं।

श्रन्त में बिना समभे वूमें उन्होंने कहा :--

हं शकुनि ! हमारे दोनों छोटे भाई इमें बहुत प्यारे हैं। यद्यपि वे दाँव में रखने के योग्य नहीं तथापि इस उन्हें दाँव में रख कर तुम्हारे साथ खेलेंगे। शकुनि पाँसे फेंकते डी जीत गया और बोला:—

तुम्हारे त्यारे माद्री कं इन दोनों पुत्रों को इसने जीत लिया। इस समभ्तते हैं कि ध्रव तुम अपने विशेष त्यारे भीम और ध्रर्जुन को इन्हीं की तरइ दाँव में रख कर खेलने का साहस न करोगे। इसलिए अब खेल ख़तम होने दो।

युधिष्ठिर ने कुद्ध होकर कहा :--

रं मृद्र ! ऐसी अनुचित. बातें करके क्या तू इस होगों के बीच में भेद डालना

चाहता है ? यद्यपि भीम भीर धर्जुन दाँव पर रखने योग्य विलक्कल नहीं हैं तथापि हम उन्हें रक्के देते हैं। हाँ, चला पाँसे।

तब शकुनि ने उनको भी पाँसे के बल से अपने वश में कर लिया।

अन्त में चोभ से पागल होकर युधिष्ठिर ने अपने को भी दाँव पर रक्ष दिया श्रीर हार गये। इस तरह पाँचों भाई गुलामी की ज़ौजीर में बँध गये।

इससे भी तम न होकर दुरात्मा शकुनि कहने लगा :--

मालूम होता है कि पागल झादमी बार बार गढ़े ही में गिरता है। हे धर्मराज ! तुम पाण्डवों में श्रेष्ठ हो। इसलिए तुम्हें नमस्कार है। लोग सच कहते हैं कि जुझारी झादमी के मुँह से जो बातें निकल जाती हैं उनकी कल्पना स्वप्न में भी नहीं हो सकती। हे राजन ! ध्रमी तुम्हारी प्यारी द्वौपदी बची हुई है। फिर क्या समभ्क कर तुम अपने की हार गये ? ध्रीर सम्पत्ति के रहते घ्रपने की दाँव पर रखना मूखों का काम है। हे उनमत्त ! इम तुमको दाँव पर रखते हैं; तुम द्वौपदी को दाँव पर रख कर अपने की खुड़ाओ।

युधिष्ठिर ने कहा:—हे शकुनि ! जो सुशीक्षा, प्रिय बोलनेवाली और लक्सी के समान है उसी अत्यन्त सुन्हरी द्रीपही को हमने दाँव पर रक्का।

धर्मिराज के मुँह से यह श्रंडबंड बात सुमते ही जितने श्रादमी सभा में बैठे थे वे सब उन्हें धिकारने लगे। राजा लोग शोक के समुद्र में हुव गये। भीष्म, द्रोग्य, कृप श्रादि महात्माश्रों के शरीर से पसीना निकलने बगा। विदुर माश्रा पकड़ कर लम्बी लम्बी सांसें लेने लगे और श्रचेत श्राहमी की तरह मुँह लटका कर रह गये। पुत्र की इस जीत से धृतराष्ट्र की जो श्रानम्ह हुआ उसे वे किया न सके। वे बार बार पूछने लगे—"क्या जीता? क्या जीता ?" शृतराष्ट्र की मित बहबते देख कर्या, दुवेधिन और दु:शासन को बड़ी प्रसन्नता हुई।

इस बार भी पहले की तरह सकुनि द्वी की जीत हुई। तब बदला लोने की इच्छा से फूल कर दुर्योधन बेालें:—

हे विदुर ! तुम शीव्र जाकर पाण्डवों की प्रावण्यारी द्रौपदी को ले आक्रो। दासियों के साथ द्रौपदी भी हमारे घर में बुहारी लगावे।

विदुर ने कहा: — हे मूढ़ ! तुम नहीं जानते कि तुम्हारं खुरे दिन आनेवाले हैं। इसी से तुमने ऐसे दुर्वाक्व कहने का साहस किया है। हिरन होकर तुमने वाघ की कुपित किया है। तुमने लोभ के बरा होकर किसी का सदुपदेश नहीं सुना। इससे निरुचय जानना, वंशसिहत शीघ्र ही तुम्ह।रा नाश होगा।

मदमाते दुर्याधन ने विदुर से कंबल धिक् कहा और सभा में बैठे हुए सूत्रवुत्र की तरफ़ देख कर वे बोले :—

हे सूतपुत्र ! मालूम होता है, विदुर डर गयं हैं। इससे तुभ जर्हा से जाकर द्रौपदी की ले प्राध्यो । पाण्डय लोग तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते ।

आज्ञा पाकर सूतपुत्र शीघ्र ही पाण्डवों के घर गया और द्रौपदी से बोला :--

हे द्रौपदी ! जुन्मा खेलते खेन्नते प्रागल सं हाकर युधिष्ठिर नं तुमको दॉव पर रक्ता था। दुर्योधन ने तुमको जीत लिया है। वे तुम्हें सभा में बुलाते हैं।

द्रौपदी ने कहा: — हे सूतपुत्र ! तुम कैसी धातें करते हो ? कोई राजकृतार क्या कभी की की भी दाँव में रख कर खेलता है ? बुधिष्ठिर के पास क्या ब्रैं।र कुछ सम्पत्ति न भी ?

सूतपुत्र ने कहा: — हे द्रुपदनिन्दनी ! सद्दाराज युधिष्ठिर पहले अपने सब धन की, फिर श्रपने भाइयों समेत अपने की द्वार गये थे। अम्म में चन्होंने तुमकी जुए के मुँह में फेंका है।

द्रौपदी ने कहा:—हे सूतनन्दन ! तुम सभा में जाकर बुधिष्ठिर से पूछा कि बन्होंने पहले हमें दाँच पर रक्खा जा या अपने की ?

द्रौषदों के झाझानुसार सूतपुत्र ने भरी सभा में मुँ जटकाये बैठे हुए युधिष्ठिर से द्रौपदी का प्रश्न पूका। पर उस समय युधिष्ठिर अपने होश में न थे। इससे उसकी बात का कुछ भी उत्तर न मिला।

दुर्योधन ने कहा:—हं स्तकुमार ! द्रीपदो की जी कुछ पद्धना ही यहाँ आकर पृद्धे। तब सूतपुत्र फिर द्रीपदो के पास गया और दुःख से भरे हुए वचन बीला :—हं राजपुत्रि ! मदमत्त पापी दुर्योधन बार बार तुम्हें बुलाता है।

द्रौपदी ने कहा: — हं सूतनन्दन ! हमारे भाग्य ही में ऐसा लिखा बा। संसार में धर्म ही सबसे बड़ा है। इसलिए सभ्य लोगों से पूछ झाओ कि इस समय धर्म के अनुसार हमें क्या करना चाहिए। वे लोग जो इन्ह कहेंगे हम वही करेंगी।

स्तपुत्र ने, लीट कर, पहले की तरह, भरी सभा में द्रीपदो की बात कह सुनाई। सभासदों ने दुर्योधन का आग्रह देख कैर उसकी इच्छा के विरुद्ध इन्छ भी कहने का साहरू न किया। द्रौपद्दी से भी कोई अधर्म की बात कहने की उनकी इच्छा न हुई। इस कारख उन लोगों ने मुँह लटका लिया और चुपचाप बैठें रहे।

यह देख कर कि द्रौपदी की सभा में लाने के लिए दुर्योधन ने दृढ़ संकल्प कर लिया है युधिष्ठिर ने किये दिल के द्वारा द्रौपदी से कहला भेजा कि वह सभा में चली आने और समुर के सामने अपना दुख रोने।

सूतपुत्र समभ्य गया कि अब विषद आई। इससे दुर्योधन की कुछ भी परवान करके वह सभासदों की उत्तेजित करने के लिए फिर बोला:—

मैं द्रीपदी से जाकर क्या कहूँ ? यह सुन कुद्ध होकर दुर्योधन नं कहा :-

हे दु:शासन ! यह सूत का लड़का बिलकुल ई। कम समभ है। मालूम होता है कि यह भीमसेन से डरता है। इससे तुम खुद ही जाकर द्रौपदी की ले ब्राक्री। शत्रु लीग बं-अस हा रहे हैं। वे तुम्हारा क्या कर अकते हैं ?

म्राज्ञा पातं ही दुरात्मा दुःशासन जर्दा सं द्रीपदी कं घर जाकर बीला :-

हं द्रीपदी ! तुम जुए में जीत ली गई हो । इसिलए लज्जा छोड़ कर मभा में चली । द्रीपदी दु:शासन की लाल लाल भाँखें देख कर बहुत ढरी । उसने कहा, बहुत सी व्हियों के भीच में बैठी हुई गान्धारी की शरख जाना चाहिए । इससे बह बड़ी शीवता में गान्धारी के बहाँ जाने की दैंडिं।

निर्काज दु:शासन ने क्रांध से गरजते हुए द्रौपदी का पीछा किया और उसके लम्बे लम्बे बाल दे। इकर पकड़ लिये। हवा से हिलते हुए केले के पत्ते की तरह काँप कर द्रौपदी बहुत नक्षता से बेली:—

हे दुःशासन ! इन इस समय एक नका हैं। ऐसी हालत में हमें सभा में स्ने जाना डिनित नहीं।

पर दु:शासन, उसकी बात सुनी अनसुनी करके, बोला :--

चाहे एकवस्वा हो चाहे बिना बस्न की हो, तुम हमारी जीती हुई दासी हो। इस-बिए तुम्हें हमारी आज्ञापालन करना ही होगा।

यह कह कर दुष्ट दुःशासन, द्रौपदो को बाख ज़ोर से खींचते हुए, महा अनाप की तरह उसे सभा में खे आया।

जो बाल, राजसूय यह के अन्तिम स्तान के समय, मन्त्र से पिवत्र किये हुए जल से भीगे बे उन्हीं को पास्तण्डी दुःशासन के हात्र के स्पर्श से कलिङ्कित हीते देख, सभा में बैठे हुए सब होग मारं शोक के व्याकुल हो उठे।

ज़ोर से कींचे जाने से द्रौपदी के बाल विकार गयं और इसके शरीर पर का आधा वस्त्र कुछ किसक पड़ा। इस पर वह स्वका और क्रोध से जल कर वेली:—

रे दुरात्मा! इस सभा में इन्द्र के समान पराक्रमी इमारे गुरुजन बैठे हैं। उनके सामने तूक्या समभ्य कर इमको इस अवस्था में से आया ? तुभी इतना साइस हुआ कैसं ? यदि सुद इन्द्र भी तेरी सहायता करें तो भी राजपुत्र सोग तुभी खमा न करेंगे।

पर, यह देख कर कि दुःशासन को कोई नना नहीं करता, अभिमानिनी द्रीपदी फिर बाली:—

हाय! भरतवंशी लोगों के धर्म को धिकार है! धाज मैं समक्त गई कि चित्रवों का पवित्र धर्म नष्ट हो गया। इसी से तो कुल-धर्म की मर्ट्यादा टूटती हुई देख कर भी सभा के सब लोग कुछ नहीं कहते; चुपचाप बैठे हुए मेरा धपमान देख रहे हैं।

यह कह कर रोती हुई द्रीपदी नं घषने पितयों की छोर झाँख उठाई। राज्य, धन. मान. सम्मान छादि सब कुछ चले जाने से जो कुछ पीड़ा न हुई थी वही पीड़ा द्रीपदी की किश्वापूर्य दृष्टि से हुई। पाण्डवों के हृदय में विषम अन्तर्दाह उत्पन्न हुआ—ऐसा अन्तर्दाह जिसका किसी तरह निवारय न हो सकता था।

कर्ब, अपना पहले का अपमान याद करकं, बड़ं प्रसन्न हुए। शकुनि ने भी द्रौपदी का अपमान करने में सहायता दी। दुःशासन तो दासी! दासी! कद्द कर ज़ोर से इँस पड़ा। भीष्म कहने लगे:—

हे सुन्दरी! 'एक तरह से तो परवश भाइमी किसी भी चीज़ को भपना धन कह कर दाँव पर नहीं रख सकता। दूसरी तरह से की के ऊपर स्वामी का सदा ही अधिकार है। इसिक्किए हम ठीक तार से नहीं कह सकते कि तुम धर्मानुसार दुर्योधन के अधीन हुई हो या नहीं।

त्रियतमा द्वीपदी के इस अपमान से पागल होकर भीमसेन बाले :-

हे युधिष्ठिर ! जुआरो आहमी घर की हासी तक को हाँव पर नहीं रखते; उस पर भी वे ह्या करते हैं। देखो, तुमने, बड़े कष्ट से मिल्ले हुए धन को, धौर अपने अधीनस्य इम लोगों को, एक एक करके, दूसरे को दे डाला। इस पर भी इमने क्रोध नहीं किया। पर तुम्हारा यह पिछला काम अस्यन्त निन्दनीय हुआ है। तुम्हारे ही अपराध से नीच कीरवों ने इस असहाय की को क्लेश पहुँचाने का साहस किया है। जुआ खेलनेवाले तुम्हारे वे देगें। हाथ भस्म कर देने से तुम्हारे इस पाप का प्रायश्चित्त हो जायगा। सहदेव ! अल्दी से आग ले आओ। बह सुन कर प्रजुन ने जेठे भाई भीम का तिरस्कार करके कहा :--

है आर्ट्य ! तुमने ते। पहले कभी ऐसे दुर्वाक्य नहीं कहे; जोश में आकर शत्रुओं के मन की बात न कर बैठना । वे ते। यही चाहते हैं ! देखेा, वड़े भाई ने चत्रिय-धर्म के अनुसार ही जुजा खेला है । और धर्मानुसार ही सिर भुका कर हार मान ली है ।

भीमसेन बाले: -चन्होंने ज़रूर चत्रिय-धर्म के जनुसार काम किवा है; इसी से ते। हमने उनके दोनों हाज अब तक नहीं जलाये।

पाण्डनों और द्रौपदी की दुर्दशा देखा कर भृतराष्ट्र के पुत्र निकर्श को नड़ी दया आई। ने ने क्षेत्रे:---

हे नरेश्वरों ! तुममें से कोई भी द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर नहीं देता । वह काम धर्म के विदद्ध है । पाञ्चाली वरावर रो रही है । पर सब बृद्धे केरिव चुप बैठे हैं !

तब भी सबको निरुत्तर देख विकर्ध झाप ही कहने लगे :--

श्रीर कोई बेलि चाहे न बेलि, हमारी समभ्त में तो जुश्रारी झादनी का किया हुआ काम नहीं माना जा सकता। द्रीपदी तो पाँचों पाण्डवें की पत्नी है। किर अकेले बुधिष्ठिर इसकी किस तरह दाँव पर रक्ष सकते हैं ? इससे वह नहीं कहा जा सकता कि द्रीवदी जुए में जीत ली गई है।

विकर्श की बात सुनते ही सभासद लीग बड़े ज़ीर से उनकी प्रशंसा करने लगे और कहने लगे कि विकर्श ने बहुत ठीक कहा। बोड़ी देर में जब वह हाहाकार शान्त है। गया तब क्रोध से भरे हुए कर्श ने निकर्श का हाब पकड़ कर कहा:—

है निकर्क ! सब समासदें के मन की बात जानने के लिए ही कैरिवयुद्ध मौन ये।
तुम लड़कों की तरह अधीर होकर और कटपटाँग बातें कह कर सभासदें की चंचल
करते हो, वह बहुत बुरी बात है। बुधिष्ठिर ने जब अपमा सर्वस्व हाँव पर रख दिया तव
वे अवनी पत्नी को भी अवश्य ही हाँव पर रख सकते हैं। किर जो तुम यह कहते हो
कि द्रौपदी जीत नहीं ली गई, इसका क्या मतलव है ? इसके साथ दासियों का सा
ब्यवहार करने में बाधा क्यों ? देखी, पाण्डव लोग यहाँ प्रत्यच उपस्थित हैं। वे कुछ
नहीं कहते। वे इस तरह के व्यवहार में कोई बात अनुचित नहीं देखते। क्या तुम
समभते हो कि सभा में एकवस्ता अवस्था में लाई जाने से द्रौपदी को लक्षा आती होगी ?
जिसके पाँच पति हों इसे संसार में किसकी लक्षा ? हे हु:शासन ! यह विकर्ष अभी
कल का छोकड़ा है। पाण्डवों के पास जो कुछ बा वह अर्म से जीता गया है। इसलिए
पाण्डवें के और द्रौपदी के द्वपट्टे ले लो।

पाण्डनें ने यह सुनतं ही अपने अपने दुपट्टं हे दिये। याद रहे, द्रौपदी के पास एक डी साड़ी थी! नहीं नह पहने भी, नहीं खोढ़े। इससे जन दुःशासन एक नसा द्रौपदों का कपड़ा, भरी सभा में, खींचने लगा तन द्रौपदी अध्यक्त दुखी होकर आर्तनाद करने लगा। इस निपद में स्वयं धर्म ने आकर द्रौपदी की लाज रक्स्वी। उसे कपड़े की कमी नहीं होने दी।

वह देख कर सभा में बढ़ा गालमाल होने लगा। राजों ने दुःशासन की डांट कर रीका। भीमसेन से बैठेन रहा गया। कोभ से उमके घोंठ कांपने लगे। उन्होंने हाब मल कर कुसम खाई घोर कहा:—

हं चित्रिय लोग, सुना ! भरत-बंश में उत्पन्न हुए इस नीच कुलाङ्गार दु:शासन की छाती युद्ध में फाड़ कर बदि हम इसका इधिर न पियें ते। हुगें अपने पूर्व-पुरुषों की गति न प्राप्त हो ।

जब दु:शासन द्रौपदी का वस्त न स्तींच सके तब लिजित होकर सभा में बैठ गये। सारं सभावद धृतराष्ट्र के पुत्रों को धिकारने. लगे। कितने ही सजन धृतराष्ट्र की निन्दा करके दु:ख प्रकाशित करने लगे। बिदुर ने देखा कि सभा के सब लोग पाण्डवों के साम भ्रन्याय किये जाने के कारण चुन्ध हो घठे हैं और कौरवों से अप्रसन्न होकर कीलाहल मचा रहे हैं। इससे अपने दोनें हात्र चढ़ा कर चन्होंने दस गीलमाल की बन्द करामा और कहने लगे:—

हे सभासद ! इसकं पहले कि इसं निरपराध द्रौषदी पर और अलाकार किया जाय, आप लोग उसके प्रश्न का उत्तर देकर इस मामले का निपटारा करें। जहाँ अधर्म होता है वहाँ चुप रहना भी पाप है। इसलिए यह शीव्र ही निश्चय की जिए कि युधिष्टिर द्रौपदी की दाँव में रख सकते थे या नहीं।

किन्तु आँखों में आँसू भरे हुए द्रौपदी को देख कर भी धृतराष्ट्र के डर से कोई न कोला। तब दुर्योधन ने द्रौपदी से कड़ा:—

हे द्रौपदी ! तुम अपने पितयों से अपने प्रश्न का उत्तर पूछो । वे जो कुछ कहेंगे हम इसी को मान लेंगे। यदि भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव यह बात सबके सामने कह हें कि इन पर युधिष्ठिर का अधिकार नहीं है तो तुम दासीपन से ख़ूट सकती हो।

पाँचों पाण्डवों को चुप देख कर दुर्योधन अपनी जीत से बड़े प्रसन्न हुए। हँसते हुए द्रौपदी की ध्योर देख कर ध्रीर ध्रपनी बाई जाँच पर इाध रख कर उन्होंने अप-मानसूचक इशारा किया। इससे महाकोधी भीमसेन ने मदमाते हाथी की तरह गरज कर फिर प्रतिक्का की:— हे भूपतिगरा ! यदि मैं युद्ध में अपनी गदा से इस जाँघ की न तोड़ दूँ ते अन्त-काल में मैं उस गति की न प्राप्त हूँ जिसकी पितर प्राप्त हुए हैं।

विदुर ने कहा: — हे नरंशगग्रा! देखिए, भीमसेन ने बड़ी भयानक प्रतिक्का की है। स्रो पर श्रद्धाचार आदि अधर्म सभा में हो रहे हैं। हमारी समभ्र में तो द्रौपदो को युधिष्ठिर दाँव पर न रख सकते थे। आप लोग शीघ ही इस मामले को तै कीजिए। इस अग्रुभ काम को और अधिक देर तक पड़ा रखना उचित नहीं।

विदुर की बात का कुछ फल न हुआ। उनके कह सुकने पर दुर्योधन ने फिर द्वीपदी से कहा:—

हे द्रौपदी ! यदि सब भाई युधिष्ठिर की प्रभुता न माने तो दासीपन से तुम्हें शीघ्र ही झुटकारा मिल सकता है।

तव ऋर्जुन बाले :-

इसमें सन्देह नहीं कि धर्माराज पहले हमारे प्रभु थे। पर श्रव वे खुद ही दूसरे के वश में हैं। इसलिए किस तरह वे किसी के मालिक हो सकते हैं ? इस बात का विचार कौरव लोग ही करें।

इस तरह बातचीत हो ही रही थी कि ख़बर आई कि बड़े बड़े अशकुन हो रहे हैं। महाराज धृतराष्ट्र बहुत डरे और अमङ्गल शान्स करने के लिए पुत्र के किये हुए पापों की दूर करने की चेष्टा करने लगे। दुर्थीधन की डाँट कर वे बोले:—

श्री उद्दण्ड दुर्योधन ! क्या समभ्क कर तुम पाण्डवों की स्त्री से सभा में ऐसी बातें करते हो ?

फिर उन्होंने धीरज देते हुए द्रौपदी से कहा :-

हे कल्याखि ! तुम हमारी बहुआों में सबसे श्रेष्ठ हो । तुम मनमाना वर माँगो । द्रौपदी ने कहा:—यदि आप प्रसन्न हैं तो हमारे पतियों को दासत्व से छोड़ दिये जाने की आजा दीजिए।

धृतराष्ट्र ने—ऐसा ही हो !—कह कर पाण्डवों को स्वतन्त्रता दे दी। इस पर कर्ण इस तरह दिक्कगी करते हुए बोले: —

खियों के श्रद्भुत कामों की बातें बहुत सुनी हैं। किन्तु श्रकेली द्रौपदी ही ने नाव के समान होकर पतियों को विपद के समुद्र से उद्धार किया।

इस पर भीम ने कहा:--

हाँ ! स्त्री ही ने पाण्डवों की रस्ता की !

यह कह कर वे युधिष्ठिर से वेले :---

महाराज ! त्राज्ञा हो तो इस सभा में ही त्रापके शत्रुकों का हम जड़ से नाश कर दें। ऐसा होने से आप इस पृथ्वी पर बेखटकं राज्य कर सकेंगे।

युधिष्ठिर ने भीम का राक कर धृतराष्ट्र से हाम जोड़ कर कहा:---

हेराजन् ! इस समय हम लोग द्याप ही के द्यधीन हैं। इसलिए जो द्याहा हो सो करें।

धृतराष्ट्र नं कहा: — हे धर्म्भराज ! हारी हुई अपनी सब धन-सम्पत्ति लोकर तुम अपना राज्य करा । हे पुत्र ! हमारा इतना ही आश्रह तुमसे है कि तुम दुर्योधन कं कटु वाक्य और निष्ठुर व्यवहार की अपने गुस्तों संक्षमा कर दे।

यह सुनते ही कि धृतराष्ट्र के आज्ञानुसार पाण्डव लोग अपने हार हुए धन-रत्न लेकर अपने राज्य का लौट जाने के लिए तैयार हैं, दुःशासन व्याकुल होकर मन्त्री सहित दुर्योधन के पास पहुँचा और रो रो कर कहने लगा!

हे आर्थ्य ! बड़ं कह से जो कुछ हम कोगों ने इकट्ठा किया आ, बृद्ध राजा ने वह सब नष्ट कर दिया। धन आदि सभी चीज़ें शत्रुओं को दे दी गई। अब जो उचित समिक्किए कीजिए।

यह बात म्रुनते ही घमंडी दुर्योधन, कर्स और शकुनि तुरन्त धृतराष्ट्र कंपास जाकर बोले:—

महाराज ! आपने यह क्या किया ? सतायं हुए साँपों के बीच में रह कर क्या कोई बच सकता है ? क्या आप नहीं जानते कि क्रोधान्ध पाण्डव लोग रथ पर सवार होकर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं ? हमने उन लोगों को बहुत हानि पहुँचाई है ; उनका बहुत कुछ अपकार हमने किया है । क्या वे कभी उसे भूल सकोंगे ? द्रौपदी के साथ दासियों का सा व्यवहार जो हमने किया है क्या वे कभी उसे सहन कर सकोंगे ?

यह बात सुनते ही डर से धृतराष्ट्र व्याकुल हो उठे। तब दुर्योधन ने फिर कहा:---

इसिलिए इस बार इस तरह काम करना होगा जिससे पाण्डवों के बदता तीने का रात्ता एकदम ही बन्द हो जाय। उनको जुए में किर हराना होगा। पर ऐसी कोई चीज़ दाँव पर न लगाई जायगी जिससे क्रोध उत्पन्न हो। अब की बार यह बदा जाय कि जो हारे वह बहुत वर्ष तक बनवास करे। शकुनि अपनी चतुराई के द्वारा निश्चय ही जीतेंगे। इससे न तो इस समय ही कोई भगड़ा फुसाद होगा श्रीर न आगे होने डी की संभावना रहेगी।

इस प्रस्ताव से धृतराष्ट्र की धीरज हुआ। उन्होंने कहा:-

पुत्र ! तुम शीघ्र ही पाण्डवों को फिर जुन्ना खेलने के लिए बुलान्नो !

यह बात सुनते ही भीष्म, द्रोग्र, विदुर, अप्रवत्थामा और धृतराष्ट्र के किसी किसी पुत्र आदि ने धृतराष्ट्र को मना करके कहा :--

महाराज ! बड़ं कष्ट से शान्ति हुई है। बार बार वंशनाश करनेवाले भगड़े का बोज न बाइए।

पर डरपोक, पुत्रवत्सल धीर मोह से अन्धे धृतराष्ट्रने इस उपदेश की तरफ़ ध्यान न दिया । धर्म्भपरायण राजरानी गान्धारी पुत्रों के निष्दुर श्रीर दुष्ट व्यवहार से एक ते। वैसे ही महाशोकाकुल थीं, जब उन्होंने यह बात सुनी तब श्रीर भी ब्याकुल हुई। उन्होंनं कहा :-

महाराज ! दुर्योधन के पैदा होते ही सबने कहा था कि इसे त्याग दीजिए, पर तुमनं वैसा न किया। अपाज उसका बुरा फल एक दफ़े देख चुके हो। क्या समभ्क कर तुम किर इस कुलाङ्गार, कुमार्गी बालक की बात मानते हो ? यदि इसे प्रपना ष्पाज्ञाकारी नहीं बना सकते तो निकाल दे। पुल बँध जाने पर उसे क्या कोई प्रपनी इच्छा से थे। इं ही तोड़ता है ? हे महाराज ! पुत्रों के स्तेह के फंदे में पढ़ कर बुक्ती हुई अ।ग को जला कर कुलनाश का कारश न हो।

धृतराष्ट्र ने उदास होकर उत्तर दिया:-

प्रिये ! यदि वंशनाश हो जाय तो भी कोई उपाय नहीं । किन्तु प्राचों से भी अधिक प्यारं अपने पुत्रों के विरुद्ध हम कोई काम नहीं कर सकते।

पिता की भाज्ञा पाते ही दुर्योधन तुरन्त युधिष्ठिर के पास पहुँचे। उस समय युधिष्ठिर जाने की तैयारी कर रहे थे। दुर्योधन ने कहा:-

हे युधिष्ठिर ! सभा में अब भी बहुत लोग बैठे हैं। पिता की आज़ा है कि तुन्हारे जाने के पहले इम सब मिल कर फिर एक दफ़े जुझा खेलें।

युधिष्ठिर बोले:--जुम्रा सर्वनाशकारी खेल है। यह हम प्रच्छी तरह जानते हैं। पर यदि चचा की ऐसी ही श्राज्ञा है तो इस बात को जान कर भी हम एक दुर्फ़ और खेल डालेंगे।

यह कह कर भाइयों के साथ युधिष्ठिर चुपचाप खेलने के घर में पहुँचे।

ं शकुनि बेखें :--महाराज ! वृद्ध राजा ने तुमको जो कुछ लीटाया है उसमें हम दख़ देना नहीं चाहते । इस बार धीर तरह की बदाबदी हो । हममें या तुममें से जो हारे वह बारह वर्ष वनवास धीर एक वर्ष ध्रज्ञात वास करे । ध्रज्ञात वास के समय यदि पता लग जाय तो बारह वर्ष फिर वनवास करे । यदि इस तरह के खेल से तुम डरते न हो ते। धाधो खेल शुरू करें ।

यह सुन कर जो हो। सभा में बैठे थे घबरा गयं। बड़ी व्याकुलता सं हाथ उठा कर वे कहने लगे:—

भाइयों ! तुम लोगों को धिक्कार है ! मालूम होता है, युधिष्ठिर इस भयङ्कर दाँव के नतीजे को नहीं समक्रते; इसी से वे खेलने को तैयार हैं। पर युधिष्ठिर नं यह सोचा कि यदि हम न खेलोंगे तो लोग यह कह कर निन्दा करेंगे कि यं खेलने से डरते हैं। इससे, मरने के समय मनुष्य का हिताहित ज्ञान माह के मार जैसे जाता रहता है उसी तरह युधिष्ठिर को भले बुरे का ज्ञान न रहा। उन्होंने शर्त ग्वीकार कर ली श्रीर पाँसे फेंकने खगे। किन्तु सिद्धहस्त शकुनि ही की जीत हुई। पाण्डव लोग वनवास की प्रतिज्ञा में बँध गये।

इसके बाद धर्मात्मा पाण्डव लोग चुपचाप हार मान कर वनवास की तैयारी करने लगे। दीनभाव से छाल छीर मृगचर्म पहन कर जब वे खेल-घर सं निकले तब धृतराष्ट्र के दुर्म्भीत पुत्र बड़े प्रसन्न हुए छीर तरह तरह सं पाण्डवें। का अपमान करने लगे। निर्देशी दु:शासन द्रीपदी से कहने लगा:—

हे द्रौपही ! वनवासी पाण्डवें की सेवा करके तुम प्रसन्न नहीं रह सकतीं। इस-लिए हममें से किसी को तुम अपना पित बनाओ जो तुम्हें जुए में न हार दे।

तब भीम बोखे :---

रे पाखण्डी ! इस समय तू इमको जिस तरह मर्मविद्ध करता है उसी तरह तुभो भी इम, एक दिन, लड़ाई के मैदान में, मर्म्मविद्ध करेंगे । सिर्फ़ तुभको ही नहीं, धृत-राष्ट्र के जिन जिन पुत्रों ने तेरा अनुकरण किया है उन सबको यदि इम यमलोक न भेज दें तो हमें पुण्यलोक न प्राप्त हो ।

यह सुन कर निर्लंडज दुःशासन मृगचर्मधारी भीमसेन की दिल्लगी करते हुए चारें। धोर नाचने लगा।

सिंह की तरह चलनेवाले भीमसेन और अन्य पाण्डवें के पीछे पीछे चल कर दुर्योधन उनकी चाल की नकल करने लगे। उन्हें ऐसा करते देख दुर्योधन के सब भाई हुँस पड़े। इस पर द्यभिमानी भीमसेन ने बड़े कष्ट से श्रपना कोध रोक कर पीछे की तरफ़ देखा और बाले:—

इम तुमको वंशसिहत मरा हुआ समभ्र कर इसका खित खत्तर नहीं देते। तुम इस समय जो चाहो बे-खटके करो। लड़ाई के मैदान में इम धृतराष्ट्र के पुत्रों की, धर्जुन कर्य की, धीर सहदेव शकुनि की मारेंगे।

धर्जुन ने कहा:—हे भीम ! जिस आदमी ने किसी बात की प्रतिक्वा करली उसे बातें बनाने से क्या मतलब ? तेरह वर्ष बाद जो कुछ होगा वह सब लोग आप ही देख लोंगे। जो हो, तुम्हारे ही कहने के धनुसार हम प्रतिक्वा करते हैं कि हम तीच्य बाबों के द्वारा इस हँसोड़ सूत-पुत्र का रक्त पृथ्वी को पिलायेंगे। हिमालय अपना स्थान छेड़ सकता है, सूर्य्य का तेज भी नष्ट हो सकता है, पर हमारी यह प्रतिक्वा नहीं टल सकती।

श्रर्जुन की बात समाप्त होते ही माद्रो के पुत्र सहदेव श्राँखें गुरेर कर बोले :—

हे धूर्त शकुनि ! पाँसे समभ कर तुमने जिन चीज़ों की सेवा की है वही चीज़ें, लड़ाई के मैदान में, बाखों के रूप में, तुम्हें माथे पर धारख करनी होंगी।

नकुल ने कहा: — जो दुष्ट, खेल में, द्रौपदी के अपमान से प्रसन्न हुए हैं उन सबकी हम यमलोक भेजे बिना न रहेंगे।

इसके बाद युधिष्ठिर राजसभा में आकर बोखे:--

श्रव हम पितामह भीष्म से, बड़ं बड़े कौरवों से, द्रोख श्रादि गुरुजनों से, धृत-राष्ट्र सं श्रीर उनके पुत्रों तथा विदुर से बिदा होते हैं। यदि वनवास के बाद लौटेंगे तो फिर मिलेंगे।

यह सुन कर सब खोग चुपचाप रहे। पर मन ही मन, पाण्डवों को तरह तरह के अप्रशिर्वाद उन्होंने दियं।

विदुर ने कहा:——हे पाण्डव! सब कहीं तुम्हारा मङ्गल हो। तुम्हारी माता सुकु-मारी हैं; सुख ही में पली हैं; अब बृद्ध भी हुई हैं। उनका वन जाना किसी तरह डिचत नहों। इसलिए वे हमारे घर रहें। हम उन्हें बड़े आहर से रक्खेंगे।

पाण्डवों ने कहा:--

हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ ! आप हमारे पिता के तुल्ये हैं और परम गुरु हैं। आपकी आज्ञा हम अवश्य मानेंगे। और जो आपकी इच्छा हो सो कहिए।

विदुर बोले :--हे धर्म्मराज ! जिस धर्म-बुद्धि के बल से तुमने इन सब लाब्छ-

नाश्रों श्रीर अपमानों की परवा नहीं की, ईश्वर करे, वह तुममें सदा बनी रहे। तुम निर्विक्र लीट आश्रो, वही इनारा आशीर्वाद है।

इसके बाद युधिष्ठिर ने सबके। यञ्चोचित ध्रिभिवादन करके चल दिया। तब द्रौपदी दुः खी मन से कुन्ती के पास गई खीर उनकी तथा बहाँ बैटी हुई राजबधुत्रों की त्रवाम करके उनसे मिलीं। फिर उन्होंने उनसे ध्रपने पतियों के साथ जाने की श्राज्ञा माँगी।

यह दंख कर कि द्रौपदी बिना गर्व न मानंगी, कुन्ती शोक से विद्वल हो गई। उनका कंठ भर अ।या। वे कहने लगीं:—

बेटी ! इस बेार दु: व में व्याकुल न होना । तुम सदा ही से बुशीला और पितत्रता हो । तुम्हें हम और स्या उपदेश दें । तुमसं हमारे कुल की शोभा है । कौरव लोग बड़े भाग्वशाली बे जो तुम्हारे कीप की आग में नहीं जले । हे बहू ! हम सदा ही तुम्हारी मङ्गलकामना करेंगी । तुम बं-खटके जाओ ; तुम्हारा बाल न बाँका होगा । नकुल और सहदंब की तुम अच्छी तरह रखना ।

द्रौपदी ने कहा: - आपकी आज्ञा मेर सिर पर है। किर उन्होंने अपनी चाटी खोल डाली और सिर्फ़ एक बस्र पहन कर आँखों में आँसू भरं पाण्डवें। के पीछं पीछं चलीं।

तब दुःख सं ब्याकुल कुन्ती सं श्रीर न रहा गया। वे उनकं पीछं दें। झीर कुछ दूर जाकर देखा कि उनके पुत्र वस्त्र श्रीर गहनें। की जगह मृगचर्म धारण कियं श्रीर लजा से सिर भुकायं चले जा रहे हैं। पुत्रवत्सला कुन्ती उनकी इस दशा में देख कर उनके पास बहुँची श्रीर लिपट कर विलाप करने लगी:—

हाय, समय का करे ! जो भूल से भी धर्म-श्रष्ट नहीं हुए, जिनके आचरस संसार भर से श्रेष्ठ हैं वही ऐसी अवङ्कर विषद में पड़ें ! इस समय किसे अपराधी समभों ? हमारे ही भाग्य के देश से ऐसा हुआ है । हा पुत्रगद्य ! इस हतभागिनी के गर्भ से पैदा होकर तुम इतने गुख्यान हुए; तो भी तुम्हें इतना दु:सह दु:ख भोगना पड़ा । तुम्हारे पिता को धन्य है जो उन्होंने तुम्हारे इस असहा हुश को न देखा । हाय ! हमारे जीने की लालसा की धिकार है ! मालूम होता है कि विधाता हमारं मरने का समय निश्चय करना भूल गये; नहीं तो यह दुख:दायी हश्य देख कर भी हम कैसे जीती रहतीं ?

इस तरह विलाप करती हुई कुन्ती का पाण्डवों ने पैर हुआ और वन को चल दिया। उस समय विदुर ने शोकातुरा कुन्ती को तरह तरह से समका बुक्ता कर धीरज दिया और धीरे धीरे धन्तःपुर में पहुँचा दिया। भृतराष्ट्र मन ही मन चिन्ता करते हुए चुपचाप राजसभा में बैठे रहे। पाण्डवें के चले जाने पर विदुर को वहाँ सहसा आ गया देख उन्होंने लजा से काँपते हुए पूछा:—
हे विदुर ! पाण्डव लोग किस भाव से वन की गये हैं ?

बिदुर बोले: — महाराज ! सबके आगे धर्मराज अपना मुँह ढक कर और सिर सुका कर गये हैं, नहीं तो उनकी दृष्टि के पुण्य-प्रभाव से यह पापराज्य जल जाता। लम्बी भुजाओंवाले भीमसेन अपने विशाल भुजदण्डों को देखते हुए गये हैं; मानें वे मन में यह कह रहे थे कि किसी समय इन्हीं के द्वारा धृतराष्ट्र के पुत्रों का विनाश करेंगे। धनुधारी अर्जुन धूल उड़ाते हुए गये हैं। हाय ! एक दिन वे इसी धूल के कशों के इतने बाख बरसा कर कौरवों को ज्याकुल करेंगे। सबके पीछे बड़ी बड़ी आंखोंवाली, सुकुमारी द्वीपदी बाल खोले और मुँह ब्रिपाये रोती हुई गई है। उसके ढंग से मालूम होता था कि वह उस दिन की राह देख रही है जिस दिन अपने पतियों की कोधारिन में पड़ कर जले हुए कौरवों की लियों की असी उसी की तरह दीन दशा होगी।

इस समय राजमान्य बूढ़ा सारिष सञ्जय धृतराष्ट्र को दुःखी भीर ठंडी साँसें भरते देख कर नेला:—

महाराज ! जब आपनं सब बातें जान कर भी अपने दितचिन्तकों की सलाह न मानी तब आप इस समय क्यों दुखी होते हैं ? और, आप ही के अपराध संजब भयङ्कर युद्ध की आग प्रज्वित होकर चारों दिशाओं की जलावेगी तब भी आपके पछताने से क्या होगा ? अब रोना, धोना और दुःल करना व्यर्थ है।

## ⊏-पागडवों का वनवास

जुए का हाल सुन कर नगरनिवासी लोग कोध से जल डठे और सुक्रमलुझा धूतराष्ट्र, भीष्म और विदुर का बार वार दांषी ठहरा कर कहने लगे:—

जब शकुनि, कर्स श्रीर दुःशासन के उपदेश से दुर्भोधन राज्य करते हैं तब इमें भ्रपनी भलाई की आशा नहीं। इसलिए, आश्रो, धर्म्भराज दुधिष्ठिर श्रीर महात्मा पाण्डव लोग जहाँ रहेंगे वहीं जाकर हम भी रहें।

वे लोग युधिष्ठिर से बोले :--

इ धर्म्भराज ! इस अन्यायी कुरुराज्य में हम और नहीं रहना चाहते। हम आपके परम मित्र और भक्त हैं। यह सुन कर कि आप लोगों के साथ अधर्म किया गया है, हम वड़ं दु: खित और भयभीत हुए हैं। इसिलिए हम लोगों को भ्राप न छं। ड़िए ; श्रपने साम्र लेते चिलिए।

युधिष्ठिर ने कहा: — आप लोग हमें इतना गुणवान समभते हैं, इसलिए हम धन्य हैं किन्तु जब आपने हम पर स्तेह और दया प्रकट की है तब हमारी बात भी आपको माननी चाहिए। देखिए, यहाँ कुरुओं में निरपराध बूढ़े लोग और शोकातुर माता रह गई हैं। यदि आप लोग यहाँ न रहेंगे तो उन्हें कीन देखेगा। यदि इनकी भलाई और देख भाल आप करेंगे तो सचमुच ही हम बढ़े प्रसन्न होंगे। इसी को हम अपना सच्चा सरकार समभोंगे। इससे हमें परम सन्तेष होगा।

यह सुन कर नगरनिवासी अनेक प्रकार से विलाप करते हुए लौट गयं। उनके चले जाने पर पाण्डव लोग द्रौपदो के साम रथ पर सवार होकर नगर के मुख्य फाटक से हिस्तनापुर से निकले धीर उत्तर की ग्रोर चले। स्नियां समेत इन्द्रसेन धादि चौदह नौकर भी उनके साथ चले।

संध्या तक बराबर चल कर वे गङ्गाजी के किनारे बरगह के एक बड़े वृत्त के नीचे उतरे। उनके साथ बहुत से भित्तुक ब्राह्मस भी थे। सबने बड़े कष्ट से सिर्फ़ जल पीकर बहु रात बिताई। सबेरा होने पर जब पाण्डव लोग चलने लगे तब ब्राह्मस भी उनके पीछे चलने का तैयार हुए। यह देख कर युधिष्ठिर कहने लगे:—

हे विप्रगत्त ! हमारा राजपाट और धन-लच्मी सब कुछ छिन गया; हमारे पास श्रव कुछ नहीं है। ऐसी दशा में हम वन जा रहे हैं। हिंसक जन्तुओं से पूर्व जंगल के महा भयङ्कर स्थानों में श्राप लोगों को बड़ा कष्ट होगा। इसलिए आप हमारे साथ न चिलए।

त्राह्मकों ने कहा:—म्बनुरागो त्राह्मकों पर देवता भी दया दिखाते हैं। इसलिए आप हमारा उत्साह भंग न कीजिए—हमें भ्रपने साथ चलने दीजिए।

युधिष्ठिर ने कहा :—हे द्विजवर ! ब्राह्मसों पर हमारी यथेष्ट भक्ति है । इस निराश्रय दशा से हम साचार हैं । हमारे भाई शिकार श्रीर फलमूल लाकर खाने पीने की बहुत सी चीज़ें इकट्टा कर सकते हैं; पर वे इस समय प्यारी पत्नी के छेशों को देख कर दुखी हैं । इसलिए हम उनको कोई मेहनत का काम करने की नहीं कह सकते ।

श्राह्मण लोग बोले: — महाराज! हमारे खाने पीने की चिन्ता न कीजिए। हम खुद अन्न लाकर अपना जीवन-निर्वाह करेंगे और कथा-कहानी कह कर आप लोगें का मन बहलायेंगे।

युधिष्ठिर ने कहा: - इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि ग्राप लोगों के पास रहने से

हमारा कष्ट बहुत कुछ हलका हो जायगा। किन्तु आप लोगों के खुद अन्न लाने का इंग्रहम कैसे देख सकेंगे ? हाय, धृतराष्ट्र के पापी पुत्रों को धिकार है !

यह कह कर युधिष्ठिर शोक सं विद्वल होकर ज़मीन पर बैठ गयं। ब्राझक्षां ने उनको धोरज देकर बहुत विलाप किया। पुरोहित धौम्य कुछ देर सोच कर कहने लगे:—

भगवान् सूर्य्य ही सांसारिक जीवों को अन्न देनेवाले हैं। इसलिए हे महाराज ! यदि आप सूर्य देव की उपासना करें तो निश्चय ही सिद्धि प्राप्त करेंगे श्रीर उनके प्रसाद से ब्राह्मक्षों का भरश पोषण कर सकोंगे।

इसके बाद धौम्य के सिखलायं हुए महास्तीत्र के द्वारा युधिष्ठिर ने सूर्य्य भगवान् की यत्राविधि पूजा की। तब वे प्रसन्न हुए। जलती हुई द्याग की तरह प्रकाशमान देह धारस कर वे युधिष्ठिर के सामने प्रकट हुए और बोले:—

हे युधिष्ठिर! हम तुम पर प्रसन्न हुए। तुमको यह श्रन्तय-स्थाली देते हैं। प्रति दिन जब तक द्रीपदो भोजन न करेगी तब तक इस खाली में धनक प्रकार के खन्न बराबर बने रहेंगे—तब तक यह नाना प्रकार के भोजन दिया करेगी।

यह कह कर सूर्य्य भगवान् अन्तर्धान हो गये। धर्म्भराज ने द्रौपदी को वह आली देदी।

द्रौपदी प्रति दिन भोजन बना कर पहले बनवासी बाझावों को भोजन कराती. फिर पतियों को धीर सबसे पीछे ब्राप करती। तब तक इस बाली से तरह तरह का कट्रस ब्राब्न प्राप्त होता रहता।

इसके बाद पाण्डव लोग गङ्गातीर से कुरुचेत्र गये श्रीर उसके निकट सरस्वती नदी के किनारं, कुरु-जाङ्गल देश के काम्यक वन में डेरा डाल कर बड़े कष्ट से दिन बिताने लगे।

एक दिन सब भाई एकान्त में द्रौपदी के साथ बैठे थे। इसी समय दूर से उन्होंने देखा कि चचा विदुर जरूदी जरूदी पैर उठाते हुए वहाँ आ रहे हैं। बड़े धाअप्टर्य में आकर युधिष्ठिर भीम से बोले:—

हे भीम ! न मासूम किस मतलब से विदुर यहाँ आते हैं ? क्या दुर्योधन फिर जुआ खेल कर हमारे एकमात्र आधार ये अका-शस्त्र भी छीनना चाहते हैं। यदि गाण्डीव धनुष दूसरे के हाथ में चला गया तो हम सचमुच ही असहाय हो जावँगे।

इसके बाद पाण्डव लोग आगे बढ़ कर विदुर की लिवा साये। जब विदुर का सत्कार हो जुका और वे विश्राम भी कर जुकी तब सब लोगों ने बड़ी घबराहट से उनके आने का कारण पूछा। विदुर कहने लगे:—

हे पाण्डव ! एक दिन महाराज धृतराष्ट्र ने सलाह करने के लिए हमें एकान्त में बुला भेजा श्रीर इस प्रकार कहा : -

है विदुर ! जो होना था हो गया । अब यह बतलाओ कि हमें क्या करना चाहिए। इसके उत्तर में हमने फिर भी वहीं कहा जो हम सदा से कहते आये हैं:—

हे नरेन्द्र ! हम बार बार कहते हैं कि आपके पुत्रों के किये हुए पापें का प्रायश्चित्त तभी हो सकता है जब आप पाण्डवों को उनका पैतृक राज्य लौटा दें। यदि दुर्योधन खुशी से पाण्डवों के साथ एकत्र राज्य न करना चाहें तो उनको आलग करके पाण्डवें ही के हाथ में सब राज्य दे दीजिए। इसके सिवा कुल की नाश होने से बचाने का और कीई उपाय नहीं।

तब महाराज पुत्र के सम्बन्ध में ऐसी कठोर बात सुनकर कष्ट हुए श्रीर हमसे बोले :-

है विदुर ! जब सभा में पहले पहल तुमने ये बातें कही थीं तब हमने समभा था कि तुम सचमुच ही हमारी भलाई करनेवाला उपदेश देते हो। पर श्रव साफ़ साफ़ मालूम होता है कि किसी न किसी तरह पाण्डवें। को राज्य दिलाना ही तुम्हारा मतलब है। जान पड़ता है, उनकी भलाई करना ही तुम्हारा एक-मात्र उद्देश है। हमारी भलाई बुराई की तरफ़ तुम कुछ भी ध्यान नहीं देते। श्रव हम समभे कि विश्वासघातक का यदि बहुत कुछ सम्मान भी किया जाय तो भी वह पूरी तै। से सम्मानकर्ता की तरफ़-हारी नहीं करता—उसकी हितचिन्तना नहीं करता। इसिलए चाहे तुम यहा रही, चाहे कहीं चले जाव, इसमें हमारी कोई हानि नहीं। यहाँ पर तुम्हारा रहना श्रीर न रहना हमारे लिए दोनों समान हैं।

यह कह कर भाई सहसा उठ खड़े हुए और भीतर चले गये। हम भी तुम्हें यह ख़बर देने आयं हैं कि धर्म के अनुसार सिद्धि प्राप्त होने की कोई आशा नहीं। इसिलिए हे पाण्डवगसा! तुम अब धोरज धर कर समय की प्रतीचा करे। अवसर आने पर अपने सहायकों की इकट्ठा करना ही तुम्हारे लिए एक-मात्र उपाय है।

युधिष्ठिर ने कहाः — हे विदुर ! जहाँ तक हो सकेगा हम भ्रापके उपदेश के अनुसार ही काम करेंगे।

इधर विदुर की जुदाई से धृतराष्ट्र बड़े दु:खित हुए। उन्हें ने समभा कि विदुर की सलाह से पाण्डवें का ज़रूर भला होगा। इससे वे डर गये श्रीर पास बैठे हुए संजय से घबरा कर कहने लगे:—

हम बड़े पापी हैं जो हमने अपने प्यारे भाई को निकाल दिया। वह बड़ा धार्मिक

है। उसने हमारा कभी कोई अपराध नहीं किया। हमने मोह के वश होकर बिना अपराध के उसका अपमान किया है। तुम शीघ्र जाकर उसे लिवा लाख्रो।

इस आज्ञा के अनुसार संजय काम्यक वन पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि युधिष्ठिर आदि पाण्डवें के बीच में विदुर बैठे हैं। संजय ने विदुर से कहा कि महाराज धृतराष्ट्र ने आपको बुलाया है। उन्हें अपने किये का बहुत पञ्जतावा है। वे अब आपके देखने कां तड़प रहे हैं। यह सुन कर अपने भाई बन्धुओं सं स्नेह रखनेवाले विदुर, युधिष्ठिर से विदा होकर जल्द हस्तिनापुर लौट गये।

अपने प्यारं भाई के आते ही धृतराष्ट्र नं उन्हें गोद में खेकर माथा सूँघा और कहने लगे:—

भाई ! हमारा बड़ा भाग्य है जो तुम फिर हमारे पास आयं । तुम्हारं वियोग में हमें नींद नहीं आई । हमारा अपराध चमा करे। ।

विदुर बेलि: — हे राजन ! आप हमारे परम गुरु हैं। हम .खुद ही आपके दर्शनों के अभिलाषी थे, इसी से हम इतनी जल्द आ गयं। हे भरत-कुल के तिलक ! आपके पुत्र श्रीर पाण्डु के पुत्र हमारे लिए बराबर हैं। पर पाण्डव लोग इस समय दीन-अबस्था में हैं; इसी से हमें उन पर ह्या आती है और हम उन पर अधिक स्तेह प्रकट करते हैं।

भृतराष्ट्र श्रीर विदुर इसी तरह बातचीत करते हुए दोबारा मिलने से बड़े प्रसन्न हुए। पर विदुर का लौट श्राना दुर्योधन को श्रच्छा नहीं लगा। इससे उन्हें उलटा दुःख हुश्रा। वे शक्कनि, कर्या श्रीर दुःशासन का बुला कर कहने लगे:—

हे मित्रगग्रा! पाण्डवों की भलाई चाहनेवाला विदुर ते। फिर आ गया। मालूम होता है कि पिता से पाण्डवों को राज्य दिलायं विना वह न मानेगा। इससे उसकं पहले ही हमें जो कुछ करना हो करना चाहिए।

शकुनि बोले :— हे दुर्योधन ! तुम मूर्खों को तरह सदा अनिष्ट की चिन्ता क्यों किया करते हो । यह तुम्हारी नादानी है । अपना अनिष्ट मनुष्य को न सोचना चाहिए। पाण्डव लोग जब बनवास की प्रतिज्ञा में बँधे हैं तब वे तुम्हारे पिता के कहने पर भी न आबेंगे। यदि मोह के वश होकर वे प्रतिज्ञा मंग भी करें ते। ऊपर से ते। हम लोग भृत-राष्ट्र की हाँ में हाँ मिलायँगे, पर छिपे छिपे किसी न किसी तरह पाण्डवों का अनिष्ट ज़रूर करेंगे।

दु:शासन ने कहा: — हे मामा ! श्राप जो कहते हैं वही हमें भी ठीक मासूम होता है। कर्ण ने मुसकरा कर कहा:— हे दुर्योधन ! तुम्हें किस बात का डर है ? यदि पाण्डव लोग प्रतिज्ञा भंग करके त्र्यावेंगे ता हम लोग सहज ही में उन्हें कथट-जुए में हरा सकेंगे।

यह बात दुर्योधन को अञ्च्छीन सागी। यह देख कर्ण अपने मन की बात खोस्न कर कहने लगे:—

हं भाई ! जब इस सब विषयां में दुर्योधन की बात मानते हैं, तब, श्राश्रो, हम लोग दल बाँध कर और रथ पर सबार होकर पाण्डवों के साथ युद्ध करके उनको इस दुर्बल श्रावस्था मे मार डालें । ऐसा होने सं सदा के लिए विवाद मिट जायगा ।

सब लोगों ने कर्ष की इस युक्ति की प्रशंसा की और वे घलग अलग रथ पर सवार है। कर कुरुजाङ्गल देश की ओर रवाना हुए। रास्ते में महर्षि द्वैपायन ने उन्हें देख कर धीर यह समक्त कर कि वे कहाँ धीर किस लिए जा रहे हैं, उनका रोका और धृतराष्ट्र के पास लिवा लाकर बेले :—

है महाबुद्धिमान् भृतराष्ट्र ! तुन्हारं पुत्रों ने छल करके पाण्डबों को बनवास दिया है, यह बात हमें अच्छी नहीं लगी । मासूम होता है, तुन्हारा बड़ा पुत्र बड़ा दुर्म्भिति है। राज्य के लोभ से क्यों वह पाण्डवों को सदा सताया करता है ? उसे रोको, नहीं ता वनवासी पाण्डबों का अनिष्ट करने जाकर वह खुद ही मारा जायगा । भीष्म ! तुम या विदुर क्या उसेंको किसी तरह अपने वश में नहीं रख सकते ?

धृतराष्ट्र ने कहा:—हे महर्षे ! जुधा खेलनं में हमारी और हमारे बन्धु-बान्धवों की सम्मति न श्री। भीष्म, विदुर, गान्धारी ग्रादि ने इस बात को बार बार रोका था। पर पुत्र-स्नेह के कारण दुर्योधन से हमारा बस न चल सका।

व्यासदेव ने कहा:—यह सच है कि दुनिया में पुत्र से अधिक प्यारी शौर कोई चीज़ नहीं। हम भी तुम्हें पुत्र ही की तरह स्नेह करते हैं; इसीलिए कहते हैं कि यदि तुम अपने पुत्रों का भला चाहो तो दुर्योधन को रांका; उसे शान्त श्रीर चमाशील बनाने की चेष्टा करे।

पाण्डवों के बनवास की ख़बर द्वारका पहुँची। उसं सुन कर यादव लोग बड़ं दुखी हुए। पाण्डवों का देखने के लिए वे काम्यक वन की स्रोर चले। धृतराष्ट्र के पुत्रों की निन्दा, श्रीर श्रव क्या करना चाहिए इस बात का विचार, करते हुए वे लोग शीघ्र ही वहाँ पहुँच गये।

जब सब लोग युधिष्टिर की घेर कर बैठ गये तब कृष्ण कहने लगे :--

हे धर्म्भराज ! पृथ्वी अवश्य ही दुर्योधन आदि का रक्त पियेगी । इन दुष्टों की हरा कर हम तुम्हें शीघ ही राजा बनावेंगे ।

द्रौषदी इस तरह अपने मन की बात सुनते ही बहुत दिनों के छिपे हुए भाव की प्रकट करके बोली:—

हे कृष्य ! मैं धृष्टयुम्न की बहन, पाण्डवें की खी और तुम्हारी प्यारी सखी होकर क्या भरी सभा में दृष्ट दुःशासन के द्वारा खींचे जाने के योग्य हूँ ? हाय ! पाण्डवों, पाञ्चालों और यादवें के जीवित रहते मेरे साथ दासियों का सा व्यवहार किया गया। भीमसेन के बाहुबल की और अर्जुन के गाण्डीव धनुष की धिकार है। क्योंकि, यह देख कर भी कि एक तुच्छ म्रादमी मेरा म्रपमान कर रहा है उन्होंने कुछ परवा न की। हे मधुसूदन ! पाण्डव लीग शरण में म्रायं हुए को कभी नहीं छोड़ते। किन्तु उस समय शरण माँगने पर भी किसी ने मेरी रचा न की।

मधुरभाषिक्यो द्रौपदी अपने कोमल कोमल हाथों से मुँह छिपा कर इसी तरह दुख-भरी बातें कह कह कर रोने लगी। परन्तु इतने पर भी जब कृष्ण कुछ न बोले तब आंसू पोंछ कर मार्त्तस्वर सं द्रौपदी किर बोली:—

मैं समभा गई कि इस समय मंरा कोई नहीं; पिता नहीं, भाई नहीं, पित नहीं, पुत्र नहीं, रहे सहे तुम भी मुभ्ने छं।ड़ बैठे !

तब कृष्ण ने द्रौपदी को धीरज देने के लिए कहा:-

हे सुन्दरी! जिसने तुम्हारा अपमान किया है उसकी खियाँ, लड़ाई के मंदान में, अर्जुन के बाखों से अपने स्वामी की जिल्ला भिन्न और खून से लख-पथ दंख कर, तुमसे अधिक दुखी होगी। जहाँ तक हो सकेगा हम पाण्डवों की सहायता में कोई कसर न करेंगे। हे द्रीपदी! चाहे आकाश दूट पड़े, चाहे हिमालय चूर चूर हो जाय, चाहे समुद्र सूख जाय, पर हमारी यह बात कभी भूँठ न होगी।

कृष्ण की इस बात से कुछ शान्त होकर द्रौपदी ने जब अर्जुन की ओर कटाच किया तब अर्जुन ने भी कृष्ण की बात का समर्थन करके कहा:—

प्रिये ! रोश्रो मत । कृष्ण की बात व्यर्थ न जायगी ।

तब कृष्ण युधिष्ठिर से कहने लगे :--

हे धर्मराज ! यदि इस उस समय द्वारका में होते तो आपको ये छेश न भागने पड़ते । यदि कौरव लोग हमें बुलाते भी नहीं तो भी हम जुआघर में पहुँच कर श्रीर भीष्म तथा धृतराष्ट्र को जुए के बहुत से देख दिखा कर खेल न होने देते । श्रीर यदि हमारी बात न मानी जाती तो हम दुर्योधन को दण्ड दियं बिना न रहते। िकन्तु दुर्भाग्य सं हम उस समय वहाँ न थे। यह सुन कर िक हमने श्रापकी राजसूय यज्ञवाली सभा में शिशुपाल को मारा है सौभराज शाल्व ने, जब हम खाण्डवप्रस्थ में थे तभी, द्वारका पर चढ़ाई करके बहुत उपद्रव किया था। लौट कर ज्यों ही हमने यह ख़बर पाई त्यां ही उस दुष्ट ग्रीर उसकी राजधानी दोनों ही को विनष्ट कर दिया। जिस समय तुम पर यह विपत्ति ग्राई, हम इसी बखंड़ में लगे थे। इसके बाद ही हमने धापकी यह दु:ख-दायिनी व्यवस्था सुनी। यदि उस समय यह ज़रूरी काम न होता तो निश्चय ही हम हिस्तनापुर पहुँचते। श्रव क्या करें, पुल टूट जाने पर पानी का ज़ोर रोकना कठिन है।

इस तरह सबको धीरज देकर यादव लोग बिदा हुए। युधिष्ठिर श्रीर भीमसेन ने माश्रा सूँघ कर, श्रर्जुन ने गलं लगाकर, नकुल श्रीर सहदंव ने प्रशाम करके श्रीर द्रीपदी ने राकर कृष्ण का यथाचित सत्कार किया।

बादवों के चलं जानं पर युधिष्ठिर नं भाइयों सं कहा :---

हमें जब बारह वर्ष इसी तरह विताने हैं तब कीई ऐसी अर्च्छा जगह हूँढ़ना चाहिए जहाँ पशु, पची, फल, फूल आदि खुब हो।

श्चर्जुन ने कहा:—श्चापनं यदि काई विशेष स्थान साच न रक्खा हो तो द्वैतवन नामक एक जी छुभानेवाला स्थान हमें मालूम है। वहाँ श्चानन्द से हम लोग बारह वर्ष बिता सकोंगं। वह पास ही है। इसमें एक स्वच्छ सरोवर भी है।

यह सुन सबने द्वैतवन जाना ही निश्चय किया।

पाण्डव लोग रथ पर सवार होकर उस सुन्दर स्थान में पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि वर्षात्रतु का आरम्भ है। ताल, तमाल, आम, जासुन, कदम्ब आदि के फूले और फले हुए वृत्त वन की शोभा की बढ़ा रहे हैं। मेर, चकार और कीयल आदि पत्ती वृत्तों पर बैठे हुए आनन्द से बोल रहे हैं। ऐसे मनीहर स्थान की देख कर पाण्डव बहुत प्रसन्न हुए। थके थकायं सब लोग रथ सं उतरे और वृत्तों के नीचे शीतल छाया में बैठ गयं। उस ममय वनवासियों और धम्मीत्मा तपस्वियों ने कुशल-प्रश्न के बाद उनका आदर-सत्कार किया। पाण्डव लोग उनके सत्कार से प्रसन्न होकर वहीं रहने लगे।

शिकार खेलने, फल मूल लाने, तपस्वियां के साथ धर्म्भचर्चा श्रीर श्रापस में तरह तरह की बात-चीत करने में बड़े बड़े दिन शान्ति के साथ बीतने लगे।

एक दिन शाम को युधिष्ठिर और भीमसेन के साथ बैठी हुई द्रौपदी युधिष्ठिर से कहने लगा:— हे नाथ ! देखिए दुष्ट दुर्योधन केसा निर्दयो है । वह हम लोगों को इतना कष्ट देकर कुछ भी दु:खित न हुआ । आपने जब बनवास के लिए सगर्चम पहना था तब दुर्वोधन, शकुनि, कर्या और दु:शासन, सिर्फ़ इन्हीं चार कठोर हृदय पापियों के धाँसू नहीं आये । हा नाथ ! आपको प्रति दिन सभा में राजाओं से घिरा हुआ देखती थी; आज आपको कुशासन पर देख कर कैसे धीरज धरूँ ? जिल गीमसेन का सदा तरह तरह से आदर होता था वही आज दीन मनुष्यों की तरह दासों का काम करते हैं । जो अर्जुन तमाम दुनिया का धन जीत कर धनश्चय नाम से प्रसिद्ध हुए वही आज तपस्वियों के वेश में दुख पा रहे हैं । तरुष अवस्थावाले नकुल और सहदंव का सुकुमार शरीर भी बनवास के कठोर क्लोश से दुबला हा रहा है । हं पाण्डवनाथ ! जब ये ऐसी हृदय दहलाने वाली बातें देख कर भी आप शान्त रह सकते हैं तब निस्सन्देह आप में ज़रा भी कोध नहीं । किन्तु लोग कहते हैं कि क्रोधशून्य चित्रय को जो चाहता है दबा लेता है—उसका सदा तिरस्कार होता है । जो शत्रु को चमा करता है उसकी उन्नति नहीं हो सकती।

युधिष्ठिर ने कहा: — प्रियं! क्रोध सं भलाई भी हो सकती है श्रीर बुराई भी। इसलिए देश, काल का विचार करकं क्रोध करना उचित है। श्रश्वात् जिस समय श्रीर
जिस जगह क्रोध करना बहुत ही ज़रूरी हो वहीं क्रोध करना चाहिए। ज़रूरत पड़ने
पर जो मनुष्य क्रोध नहीं राक सकता उसका विनाश हुए बिना नहीं रहता। दुखी
होने पर दुख देना, घायल होने पर घायल करना, सताये या मारं जाने पर सताना या
मारना बहुत बुरा बात है। यदि लोग ऐसा करते ते। सम्पूर्ण पृथ्वी श्रव तक विनष्ट हो
जाती। चमा करना ही सनातन धर्म है। इसलिए हमने दुर्याधन श्रादि से चमा का
बरताव किया है।

द्रींपदी ने कहा:—राज्य की रचा करना ध्रापका कर्तव्य था। सो जिस सनातन धर्म ने मोइ पैदा करके उस कर्तव्य के सम्बन्ध में आपकी बुद्धि को अष्ट कर दिया उसे नमस्कार है ! आप कर्तव्य काम छोड़ कर अब कीन सा धर्म कमा रहे हैं सो भी तो मैं नहीं जानती। हाअ पर हाथ रख कर बैठे रहना ही आपको पसन्द है। आर्थ्य लोग कह गये हैं कि जो धर्म की रचा करता है उसकी रचा धर्म भी करता है। पर आपके धर्म ने आपकी रचा कहाँ की ? हे राजन ! ब्रह्मा, पिता-माता की तरह जीवधारियों से स्नेह नहीं करता, नहीं तो अधर्म की जीत कैसे होती ? और इस अधर्म से उत्पन्न हुए पाप का फल खुद ब्रह्मा को क्यों नहीं भोगना पड़ता, आप जानते हैं ? कारण

इसका यह है कि वह बलवान है! इसिलए हे महाराज! बल ही मुख्य है। दुर्वल मनुष्य ही पराधीन होते हैं; उन्हीं की दशा शोचनीय होती है।

युधिष्ठिर बोले:—द्रौषदी! तुम्हारी बात ऊपर से ज़रूर बहुत श्रच्छी जान पड़ती है। िकन्तु मालूम होता है िक तुम उसका पूरा पूरा मतलब नहीं समभतीं। हे सुन्दरी, तुम्हें अपनी अल्पबुद्धि का भरोसा करके विधाता का तिरस्कार न करना चाहिए। तुरन्त फल पाने की अगेर सदा दृष्टि रखने से कभी कभी अन्तिम फल नहीं मिलता। हम आनेवाले नित्य सुख की अगेर दृष्टि रख कर वर्षमान समय के शोध ही नाश हो जानेवाले दुखों की परवा न करने की शक्ति रखते हैं।

द्रौपदी ने कहा:—हे पार्श ! मैं धर्म का अपमान या विधाता की निन्दा नहीं करना चाहती। मैंने जो दुख महे हैं उन्हों का रोना राती हुँ और उन्हों के विषय में विलाप करती हूँ। अभी और भो कुछ राना है; सुनिए। मेरी समक्त में तो काम करने ही सं सुख होता है। काम करने में चतुर मनुष्य ही ऐश्वर्य प्राप्त करता है। सदा विचार करते बैठना और संशय में लीन रहना ही अनर्थ को जड़ है। आज कल इम लोगों को वही अनर्थ प्राप्त हुआ है। यह सोच कर कि शायद पीछे काम सकल न हो, यदि आप कुछ न करेंगे तो कभी राज्य न पा सकेंगे। देखिए, किसान के जेतने पर भी जब पानी नहीं बरसता तब उसे यह जान कर सन्तोष होता है कि जो कुछ मुक्ते करना था सो कर लिया। यदि किसी के चेष्टा करने पर भी उसका फल न हुआ तो उसका कोई अपराध नहीं। यदि आप पुरुषों का सा काम करें तो राज्य न मिलने पर भी उसकों सुख है।

भीमसेन प्रियतमा द्रौपदी की उत्तेजनापूर्व बातों से उत्तेजित होकर कहने लगे :--

द्रौपदी ने ठोक ही कहा। जिस तरह भले श्रादमी राज्य लेते हैं उसी तरह हमें भी लेना चाहिए। दुर्योधन ने धर्म के श्रनुकूल उपायों से हमारा राज्य नहीं छोना। हम लोग कपट के द्वारा राज्य से हटाये गये हैं। इसलिए वह कीन सा धर्म है जो तुम्हें श्रपना राज्य ले लेने में बाधा देता है ? सूक्ष्म धर्म की रक्षा के लिए तुम राज्य-शासन-रूपी महाधर्म को छोड़ रहे हो। तुम्हारे इन्हीं सूक्ष्म विचारों के कारण हमारा राज्य गया। तुम डरते हो कि हार जायेंगे। पर इस वनवास के छेशों की श्रपेचा युद्ध में मर जाना श्रिधक दुखदाई नहीं। जिन कामों से मित्र को दुख श्रीर शत्रु को सुख हो उनको धर्म नहीं, किन्तु पाप कहते हैं। इस समय ते। यह बात प्रत्यच देख पड़ती है कि सदा धर्म की चिन्ता करनेवाले मनुष्य को धर्म श्रीर शर्श दोनों ही छोड़ जाते हैं।

इसके उत्तर में महात्मा युधिष्ठिर ने कहा :---

भाई! यद्यपि तुम्हारे वाक्यवायों से हम बड़े दुखित हुए हैं तथापि तुम्हें दोष नहीं हे सकते। हमारे ही अन्याय से तुम विषद के समुद्र में गिरे हो। चतुर जुजारी न होने पर भी हम खेल के नशे में चूर हो गये और शकुनि की दुष्टता समक्त कर भी हम जीतने की इच्छा से बराबर खेलते रहे। अन्त में द्रीपदी के द्वारा हालत्व से छूट जाने पर भी बनवास की भयङ्कर शर्त में हम किर बँध गये। उस समय तुमने भी हमें न रोका। और, हम भी इस डर से कि पीछे से लोग हमें कायर कहेंगे, जुआ खेलने से इनकार न कर सके। यदि हममें जुआ खेलने की नीच और खुरी आदत न होती ते। हम लोग हार कर बनवास क्यों भोगते ? किन्तु एक बार प्रतिज्ञा में बँध जाने पर उसे कैसे ते। हें ? हे भीम! यदि तुम उस समय हमारी दोनों भुजायें सचमुच ही भस्म कर डालते ते। बड़ा अच्छा होता। वैसा होने से ये सब बातें न होतीं। आज इस तरह तुम्हारे वाक्य-वायों से ममीबद्ध होने की अपेचा हमें उससे कम छुश होता। हे भाई! उस समय प्रियतमा द्रीवदी का अपमान जो हमें खुवचाप देखना बड़ा बा उसके शोक से अब तक हमारा हदय जल रहा है। हे भीम! इस समय क्या कह कर हम तुम्हें धीरज हें। जैसे किसान बीज बेकर फल पाने का रास्ता देखते हैं वैसे ही तुम भी अनुकूल समय की प्रतीचा करे।।

भीम ने कहा:—महाराज ! मौत सदा सिर पर नाचा करती है। संभव है, तेरह वर्ष ही में हमारी मृत्यु हो जाय। यहीं सोच कर हमें महा दु:स्व होता है—यही कारस है जो विलम्ब हमें दु:सह हो रहा है।

युधिष्ठिर ने ठंडी साँस भर कर कहा:-

हे भीम ! तुमने जो कहा सो ठीक है। किन्तु इस विषय में एक बात विचारखीय है। वह यह है कि जितना तुममें साहस है उतनी समक्त नहीं। दुर्योधन की तरफ जितने योद्धा और सिवाही हैं उनकी तुम इस समय कैसे जीतेगे ? हमें ता अकेले टढ़-कवच-धारी महाबली कर्यों की युद्ध-निपुखता की सोच कर अच्छी तरह नींद भी नहीं आती।

जेठे भाई की ये बातें सुन कर भीमसेन बहुत उदास हुए ग्रीर चुप हो रहे।

इस तरह बातचीत हो ही रही त्री कि महर्षि हैपायन वहाँ आ पहुँचे। पाण्डवें की बातें सुन कर वे गुधिष्ठिर से बोले:—

हे धर्माराज ! भीष्म, द्रोख, कर्ख आदि दुर्बोधन के पचवाले धनुर्धरों से जो तुम हरते हो सो तुम्हारा हरना बहुत ठीक है। जिस तरह वह हर दूर हो सकता है उसकी तरकीब हम तुम्हें बताते हैं। हे भरतवंश में श्रेष्ठ ! श्रुतिस्मृति नाम की यह विद्या हम तुम्हें देते हैं। महाबली अर्जुन से कहा कि इसकी सहायता से वे दिव्यास प्राप्त करने के लिए तपस्या करें। तपस्या द्वारा इन्द्र और महादेन को प्रसन्न करके वे तरह तरह के दिव्यास प्राप्त कर सकेंगे। साब ही, उनके चलाने की तरकीन भी मालूम कर सकेंगे। इस तरह भानी बुद्ध में तुम्हारे भय का कारका पूर्णक्रप से मिट जायगा।

विद्या देकर व्यासदेव चले गये। पाण्डव लोग द्वैत वन से फिर काम्यक बन की लौट श्राये थीर वहीं रहने लगे। व्यासजी की दी हुई विद्या युधिष्ठिर ने जब श्रपने वश में कर ली तब एक दिन एकान्त में धर्जुन के कन्धे पर श्रपना हाथ रख कर कहा:—

बत्स ! यह निश्चय है कि युद्ध के सिवा हमारे लिए और कोई उषाय नहीं। हम समभते हैं कि श्रानेवाले उस भयङ्कर युद्ध में दुर्योधन की तरक्वाले योद्धाश्रों का तुम्हीं सामना करागे। इससे उसके लिए श्रभी से तैयार हो जाना चाहिए। महर्षि व्यासदेव के बताये हुए उपाय के श्रनुसार तुम कैलास पर्वत पर जाकर दिव्याख पा सकते हो। तुम व्यास की दी हुई यह विद्या सीखा और श्रद्ध-धारख तथा अत-प्रहद्य करके उत्तर को जाव।

युधिष्ठिर की भ्राज्ञा के अनुसार अर्जुन ने कवच और अंगुलाने पहने; गाण्डीव धनुष लिया; भ्रपनी दोनों तरकसें भी लीं, जिनके भीतर भरे हुए वास सैकड़ों दफ़ें चलाये जाने पर भी कभी कम न होते थे। फिर उन्होंने अग्निहोत्र किया भीर बाह्मकों के भाशीर्वाद से उत्साहित होकर सबसे विदा हुए। उस समय द्रौपदो की कहन्नरस से भरी हुई बार्ते सुन कर सबकी छाती उमड़ आई। वह कहने छगी:—

हे विशालवाहु ! तुन्हारी इच्छा पूर्ण हो । कौरवों के अपमानित करने से मुभे जो दुख हुआ था उससे अधिक दुख तुन्हारी जुदाई के शोक से हो रहा है । िकन्तु भवि-ध्यत् में हम लोगों के सुख की आशा केवल तुन्हीं पर अवलम्बित है । इसलिए, हे वीर ! मैं तुन्हारी हितचिन्तना करती हूँ; तुम बिदा हो ; और जहाँ तुन्हों जाना है वहाँ बिना किसी विन्न-बाधा के पहुँचो । परमेश्वर को नमस्कार है; वह तुन्हारा सब जगह मिक्नल करे ।

द्रौपदी की मङ्गलकामना से सन्तुष्ट होकर अर्जुन भाइयों की और पुरेहित धौन्य की परिक्रमा करके चल दिये।

अर्जुन जल्दी जल्दी चल कर बोड़े ही दिनों में देवताओं के निवास-स्वान पिनत्र हिमालय पर्वत पर पहुँचे। गन्धमादन पर्वत आदि दुर्गम स्वानों को पार करके अन्त में वे कैशारा पर्वत के पास जा पहुँचे। उस पर वे कुछ ही दूर चढ़े होंगे कि आकारा से सहसा—ठहरो !— यह शब्द उन्हें सुनाई पड़ा। इधर उधर घूम कर जो उन्होंने देखा तो मासूम हुआ कि एक पेड़ के नीचे लम्बी लम्बी पिंगट जटाग्रेगंवाला एक दुबला पतला तपस्वी खड़ा है।

तपस्वी ने पूछा:---

तुम त्रतथारी होकर भी किस लिए हिश्वयार बाँधे हो ? यह शान्त स्वभाववाले तपस्वियों का आश्रम है। युद्ध की चीज़ों का यहाँ क्या काम ? इसलिए धनुष छोड़ कर पुण्य-मार्ग का अवलम्बन करा।

पर धर्जुन ध्रपनी बात और ध्रपने अत के पक्ते थे। वे उस तपस्वी की बात सं ज़राभीन डिगे। तब वह तपस्वी प्रसन्न होकर बोला:—

बत्स ! तुम जो बर चाहो माँगो । हम देवराज इन्द्र हैं ।

यह सुन कर महाबली प्रर्जुन ने हाथ जोड़ कर प्रणाम किया श्रीर बोले:-

भगवन ! मैं आप से सारी दिव्याख विद्या सीम्बन आया हूँ ; कृपा करके आप वहीं वर मुक्ते दीजिए।

मर्जुन की परीचा लेने के लिए इन्द्र फिर बोले :--

पुत्र ! तुम्हें अस्त्रों की क्या ज़रूरत ? मर्त्यलोक में रहनेवाले सब लोग इन्द्रलोक पाने ही के लिए परिश्रन करते हैं। इस समय उस स्थान का पाना तुम्हारे हाथ में है।

श्रर्जुन ने कहा:—हमने लोभ और काम के वश होकर इन कठिन रासों को नहीं बार किया। हमारे भाई बड़े दुख से वनवास कर रहे हैं। उन्हीं के उद्घार का उपाय करने के लिए हमने राह के छेशों को तुच्छ समभा है।

सब लोकों में पूज़िता देवताओं के राजा इन्द्र अर्जुन की दृढ़ता और इत्साह से प्रसन्न होकर बोले:—

हे पुत्र ! यदि तुम महादेवजी के दर्शन प्राप्त कर लो तो हम तुम्हें ध्यपने सब अक्ष दे दें। इससे उनके दर्शनों के लिए तुम तपस्या करे।। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी।

देवराज इन्द्र के अन्तर्धान द्वी जाने पर अर्जुन कठोर तपस्या में मन लगा कर बहां रहने लगे। चहले उन्होंने भोजन कम कर दिया; धीरे धीरे कुछ न खाने लगे; अन्त में ऊर्ध्ववाहु द्वीकर खड़े रहे। इस तरह वे चार महीने तक बरावर तपस्या की मात्रा बढ़ाते गये। अर्जुन के इस शारीरिक छेश से दुखी द्वीकर वहाँ के महर्षियों ने महादेव के पास जाकर निवेदन किया:—

हे शङ्कर ! महातेजस्वी धर्जुन की कठिन तपस्या से हम लोग बड़े दुखी हैं। हम

नहीं जानते इससे उनका क्या मतलब है। ध्याप उनकी मने।बाब्छा पूर्ण करके उनकी शान्त कीजिए।

नाहावों की बातें सुन कर भूतें के स्वामी शिवजी बोलें :--

हे तपस्थिगथा ! अर्जुन के लिए तुम लोग दुखी मत हो । इम शीघ्र ही उनकी इच्छा पूरी करेंगे ।

इसके बाद तपस्या के पाँचवें महीने के छुरू में एक दिन श्रर्जुन ने देखा कि एक सुग्रर बड़ो तेज़ी से उनकी तरफ़ दैं। इग्रा रहा है। अर्जुन ने रुष्ट हे। कर धनुष उठा लिया श्रीर उसे मारने के लिए बाब छोड़ा। सुग्रर के पीछे एक ज्याध भी दौड़ा श्रा रहा था। उसने भी उसी समय बाब चलाया। दोनों बाब प्रचण्ड वेग से सुग्रर की देह में घुस गये। इससे उसने बड़ा भयङ्कर दानव रूप धारण किया; पर तुरन्त ही मर गया। अर्जुन कुद्ध होकर ज्याध से कहने लगे:—

सुभर को पहले हमीं ने अपना निशाना बनाया था, किर क्यों तुमने छस पर बाग्र छोड़ा ? क्या तुम्हें अपने प्राग्रों का ज़रा भी भय नहीं ? शिकार के नियमों के विरुद्ध तुमने हमारे साथ बरताव किया है। इससे हम तुम्हें ज़रूर ही यमलीक को भेजेंगे।

वह तेजस्वी व्याध बोला:-

हे तपस्त्री ! तुर्म बड़े घमण्डी हो । इस वन के हमीं मालिक हैं भीर हमीं ने पहले उस जानवर को भ्रयने बाख का निशाना बनाया था । हे मूर्ख ! तुम ध्रयना दोष दूसरे पर क्यों मढ़ते हो ?

अर्जुन रूला उत्तर सुन कर बड़े रुष्ट हुए और बास बरसाने लगे। पर यह हेल कर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह व्याध प्रसन्नता से उनके तेज़ बास सह रहा है। तब दूने क्रोध से अर्जुन ताबड़-तेाड़ और भी पैने बास छोड़ने लगे। पर जब उन्होंने देखा कि अग्नि के दिये हुए उनके देानें तरकस ख़ाली होने लगे और वह तेजस्वी पुरुष बिना किसी घाव के लगे खड़ा मुसकरा रहा है। तब वे बड़ं ही विश्मित हुए और सोचने लगे:—

ये हैं कीन ? कोई देवता हैं या खुद-महादेवजी हमारे सामने प्रकट हुए हैं ? जो हो, यदि ये शिवजी नहीं तो और केई भी देवता, दानव और यक्त क्यों न हो, निश्चय ही हम इसे हरा सकेंगे!

तब बचे हुए बाख अलग फेंक कर अर्जुन अपने धनुष की दोनों नेकों से आवात करने लगे। किन्तु उस तेजस्वी पुरुष ने बलपूर्वक उनके गाण्डीव धनुष की पकड़ लिया। तब उन्होंने तलवार की वार की; पर वह भी उस अद्भुत तेजवाले मनुष्य के मस्तक पर लग कर चूर चूर हो गई। अन्त में अर्जुन मल्लयुद्ध करने लगे। तब उस महापुरुष के गले में अपनी चढ़ाई हुई माला देख कर अर्जुन समभ गये कि उन्हें ख़ुद महादेवजी के दर्शन और स्पर्श का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उस समय आनन्द में मग्न होकर वे उनके पैरें। पर गिर पड़े।

तपस्या के कारण दुवले पतले अर्जुन के युद्ध के उत्साह श्रीर दढ़ता से महादेवजी बहुत प्रसन्न हुए । मुसकरा कर उन्होंने धर्जुन का हाथ पकड़ा श्रीर कहा—हमने तुम्हें जमा किया । फिर उन्होंने अर्जुन की गले से लगा लिया ।

श्चर्जुन बोले: --भगवन् ! यदि श्राप प्रसन्न हुए हैं तो श्चानेवाले घेार युद्ध में भीष्म, द्रोख श्चादि वीरें के साथ युद्ध करने के योग्य हमें श्वस्त दीजिए।

महादेवजी ने—''तथास्तु''—कहा। फिर पाश्चपत अस्त देख कर उसके छोड़ने श्रीर लीटाने के मन्त्र भी सिखलाये। उन्होंने श्रर्जुन से कहा:—

हे श्रर्जुन ! तुम इसे सामान्य मनुष्यों पर कभी न चलाना । दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसको यह न मार सके ।

डूबते हुए सूर्य्य की तरह महादेवजी देखते देखते अर्जुन की निगाह से गायब हो गये। स्वयं शिवजी के दर्शन पाने से अपने की धन्य समक्ष कर अर्जुन थोड़ी देर तक चुपचाप खड़े रहे।

इसी समय इन्द्रदेव, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार, देवताओं को साथ लिये हुए, ऐरा-वत पर चढ़ कर, वहाँ आये। तब उनके दाहिनी तरफ़वाले धर्म और बाईं तरफ़वाले वरुष देव इन्द्र के सब दिव्याख अर्जुन को देकर बोले:—

हे श्रर्जुन ! तुम चित्रयों में श्रेष्ठ हो । इन हिथयारों के द्वारा तुम युद्ध के मैदान में सिद्धि-लाभ करेगो । महाबली श्रर्जुन ने नम्नतापूर्वक श्रीर नियमानुसार उनके दिव्याक्षों को लेकर श्रपने की कृतार्थ माना ।

तब देवराज इन्द्र कहने लगे:--

हे प्रजीत ! तुम्हारा काम तो हो गया । ध्रव देवताओं का काम करने के लिए तुम्हें एक बार इन्द्रलोक चलना होगा । इसलिए तैयार हो जाव । हमारा सारिध मातिल शीघ ही तुम्हारे लिए रथ लावेगा । इस बीच में हम महिष लोमस को मर्त्यलोक में तुम्हारे भाइयों के पास भेजते हैं । वे तुम्हारी कार्यसिद्धि, कुशल-समाचार और देर का कारण प्रकट करके चनकी चिन्ता दूर कर देंगे ।

इधर काम्यक बन में रहनेवाले पाण्डवों ने अर्जुन के वियोग से दुखी होकर, उनकी राह देखते हुए बेदपाठ, जप, होम आदि करके अपने दिन बिताये। इस तरह कई वर्ष बीत गये। शिकार कियं हुए मृगों के मांस और फल मूल आदि के द्वारा ब्राह्मणों को भोजन कराके तब वे लोग भोजन करते थे। अर्जुन की याद करके वे बहुत व्याकुल होते थे। सदा उनके लिए वे दु:ख किया करते थे। निर्जन और हरे भरे स्थान में बैठे हुए युधिष्ठिर से एक दिन भीम कहने लगे:—

है धर्मराज ! हमारे उपकार के लिए, देखिए, अर्जुन कितना छेश उठा रहे हैं। यह जान कर भी कि दिन्यास्त्र बड़े कठिन परिश्रम सं मिलेंगे उन्होंने आपकी बात नहीं टाली। उन्हें हम लोग और अधिक दु:ख क्यों दें? आइए हम लोग उन्हें लिवा लावें और धृतराष्ट्र के पुत्रों को शीघ्र ही यमलोक भेजने का प्रबन्ध करें। तेरह वर्ष का बन-वास जो हम लोगों ने अङ्गीकार किया है उसे यह काम करके पूरा करेंगे। कपटी आदमी के साथ यह इतना जुरा सा असत्य न्यवहार अधर्म में नहीं गिना जा सकता।

युधिष्टिर ने भाई को बहुत तरह से धीरज देकर कहा:-

हे भीम ! तेरह वर्ष बीत जाने पर हम लोग निश्चय ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगे। जब इतना सह लिया है तब कुछ और धीरज धरे। समय आने पर बिना कपट किये ही तुम शत्रुओं का नाश कर सकोगे।

भीमसेन श्रीर युधिष्ठिर की ये बातें हो ही रही श्रीं कि महर्षि वृहदश्व वहाँ श्रा गये। धर्माराज यथोचित मधुपर्क के द्वारा उनका सत्कार करके श्रपनी दुसकहानी सुनाने लगे:—

हे भगवन ! हम जुआ खेलने में निपुष नहीं; इसी से हमारी यह दुर्दशा हुई है। अर्जुन का हमें बड़ा भरोसा था; सो उनके वियोग में आज कल इम जीते ही मृतक से हो रहे हैं। हाय ! कब वे लैं। टेंगे और कब इम फिर उन्हें देखेंगे ? क्या हमसे भी बढ़ कर अभागा राजा और कोई होगा ?

बृहदश्व ने धीरज देनेवाली श्रीर श्राशा बँधानेवाली बहुत सी कथायें सुना कर सबको शान्त किया। फिर कहा:—

है राजेन्द्र ! जो होना था हां गया; भ्रव उसके विषय में सोच करना वृथा है। भ्रव रंज न करो । यदि फिर कोई जुए के द्वारा तुम्हें छलने की चेष्टा करे ते। हमें बुला भेजना । जुभ्रा खेलने में हम बढ़ं होशियार हैं।

यह सुन कर युधिष्ठिर ने आत्रह के साथ कहा :-

हे महर्षि ! जुए में निपुग्रता प्राप्त करने की हमारी बड़ी इच्छा है । इसलिए हम पर कुपा कीजिए। यह विद्या आप हमें अञ्छी तरह सिखा हीजिए।

महर्षि ने इस बात को स्वीकार किया श्रीर कुछ दिन वहाँ रहे। उनकी कृपा से बुधिष्टिर जुत्रा खेलने में बड़े निपुग्र हो गये।

बृहदश्व के चले जाने पर एक दिन कैलास से कुछ तपस्वी आये। उनसे यह हाल जान कर कि अर्जुन तपस्या के लिए घोर शारीरिक होश सह रहे हैं, पाण्डव लोग फिर शोकससुद्र में डूब गये। पतित्रता द्रौपदी अधीर होकर सुधिष्ठिर से कहने लगी:—

महाराज ! श्रर्जुन के विरह में इस जगह मेरा मन नहीं लगता । जिधर दृष्टि घठाती हूँ उधर ही मुभ्ते अन्धकार देख पड़ता है। श्रव यहाँ किसी तरह मुभ्तसे नहीं रहा जाता । यहाँ उनकी याद आने पर मुभ्ते असहा दुःख होता है। हाय ! उस महाबाहु अर्जुन के कब दर्शन होंगे।

यह सुन कर भीमसेन बोले :---

प्रिये ! जो कुछ तुमने कहा. उससे हम बड़े प्रसम्र हुए । तुमने हमारे हृदय में भ्रमृत की सी वर्षा की । ध्रर्जुन के बिना हमें भी इस काम्यक वन में किसी तरह सुख नहीं मिस्रता। चारों श्रोर ग्रॅंथेरा ही ग्रॅंथेरा जान पड़ता है ।

तब गला भर कर नकुल श्रीर सहदेव भी युधिष्ठिर से कहने लगे :--

हे राजन ! ये लोग हमारे मन ही की बात कहते हैं। धव यहाँ चला भर भी रहने की इच्छा नहीं। इसलिए कहीं दूसरी जगह चिलए।

इस तरह के विलाप-बाक्य सुन कर युधिष्ठिर पहले से भी भ्रधिक व्याकुल हुए भ्रीर चिन्ता करने लगे। इसी समय देविषे नारद वहाँ भ्रा गये। द्रौपदी समेत पाण्डवें ने उनका यथोचित सत्कार किया। नारद ने पूजा प्रहण करके प्रेमपूर्वक कहाः —

कहिए, यह इतनी चिन्ता किस लिए हैं ? मालूम होने पर हम कुछ सदुपदेश देने की चेष्टा करेंगे।

तव युधिष्ठिर ने सब हाल कह सुनाया । सुन कर वे बोले :-

सुना है कि महर्षि लोमश इन्द्रलोक से अर्जुन की ख़बर लेकर तुम्हारे पास आते हैं। उनसे अर्जुन का कुशल-समाचार जान कर तुम निश्चय ही प्रसन्न होगे। हमारी समभ में भी तुम लोगों का यहाँ रहना अच्छा नहीं। महर्षि लोमश ने बहुत से देश देखे हैं और वे उनका इतिहास भी जानते हैं। उनके साथ तीर्थयात्रा करने से तुम अपना बचा हुआ समय बड़े आराम से बिता सकोगे और किसी अच्छे स्थान पर पहुँच कर अर्जुन के आने का इन्तिज़ार कर सकोगे।

यह कह कर देवर्षि नारद ने कितने ही तीर्थों की कथायें सुनाई। इससे पाण्डव लोग उनके देखने के लिए और भी उत्सुक हो उठे। कुछ देर ठहर कर नारद युधिष्ठिर से बिदा हुए।

उनके जाने के थे। इंदिर बाद इन्द्र के द्याज्ञानुसार महर्षि स्नामश द्यर्जन की ख़बर स्नेकर द्याये। ग्राग्रहपूर्वक युधिष्ठिर के पृक्ठने पर वे कहने स्नो:—

हे युधिष्ठिर ! इम इन्द्र की आज्ञा से तुम्हें ख़ुश ख़बरी सुनाने आये हैं। तुम लोग द्रौपदी समेत एकत्र होकर सुने। इन्द्र की छुपा से यम, वरुण और कुबेर आदि देवताओं न अर्जुन को अच्छे अच्छे दिव्य अस्त्र दिये हैं और उनके चलाने की तरकीब भी बताई है। सिर्फ़ यही नहीं, धर्जुन ने तपस्या करके ख़ुद महादेव जी के दर्शन किये और उनसे पाशुपत अस्त प्राप्त किया है। इसके बाद इन्द्र के बुलाने पर उन्होंने देवकार्य्य करने के लिए स्वर्ग जाकर शान्तिलाभ किया है। वहाँ गाने बजाने से सम्बन्ध रखनेवाली गान्धवी विद्या भी सीखी है। उसमें उन्होंने अच्छी निपुणता प्राप्त की है। इस समय वे बहाँ आदर के साथ रहते हैं। इन्द्र ने यह भी कहा है कि सहज में न दूटनेवाले कर्य के कवच के लिए जी तुम शङ्का करते हो से। उसकी तोड़ने के लिए वे खुद यह करते रहेंगे।

ये झानन्द देनेवाली बातें द्रौपदी सहित पाण्डव लोग बड़े झानन्द से सुनते रहे। इसके बाद रीति के झनुसार लोमश की पूजा करके उन्होंने उनके साब तीर्थों में घूमने की बात चलाई। महर्षि ने इस बात की प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार किया। उन्होंने कहाः—

हे राजन ! हमने दे। बार सब तीर्थों के दर्शन किये हैं। तुन्हारे साथ तीसरी बार उनकी यात्रा करेंगे। तुन्हें घच्छे घच्छे स्थानों के दर्शन करा कर अन्त में दुर्गम गन्ध-मादन पर्वत पर चलेंगे। लीटती दफ़े अर्जुन उसी रास्ते आवेंगे। इसलिए उस रमणीक स्थान में तुम लोग बड़े आराम से उनके आने की प्रतीचा कर सकोगे। किन्तु महाराज! यात्रा आरम्भ करने के पहले तुन्हें अपने साथियों को कम कर देना होगा. क्यांकि बहुत आदिमयों के साथ आराम से न घूम सकेंगे।

यह बात सुन कर युधिष्ठिर ने भाज्ञा दी:---

जो भिज्ञुक ब्राह्मण अच्छे अच्छे भोजन चाहते हैं या जो अकावट और सर्दी-गर्मी नहीं सह सकते वे तीर्थयात्रा का विचार छोड़ कर अपने अपने घर लौट जायँ। जो पुरवासी तथा देशवासी हमारे ऊपर अनुरक्त होने के कारण अब तक हमारे साथ रहे

हैं वे भ्रब धृतराष्ट्र के पास लीट जायें। यदि वे भ्रपने यहाँ न रहने दें तो पाश्चालराज निश्चय ही उनकी रचा करेंगे। क्योंकि, हमें विश्वास है, वे ज़रूर ही हमारे प्रख्यानुरोध को मान लेंगे।

इन लोगों के चले जाने पर पाण्डव लोग तीर्थयात्रा का निश्चय करके थोड़े से ब्राह्मणों के साथ काम्यक वन में तीन रात और रहे। जब मृगशिरा नचत्रवाली पूर्व-मासी बीत गई धीर पुष्य नचत्र आया तब स्वस्तिपाठ होने के बाद छाल और मृगचर्म पहने हुए पाण्डव लोग हथियार लेकर, और पुराहित धीम्य तथा बचे हुए ब्राह्मणों के साथ रथ पर सवार होकर, पूर्व की खोर तीर्थयात्रा के लिए चले। इन्द्रसेन आदि नैकर श्रीर भोजन बनानेवाल ब्राह्मण उनके पीछे पीछे चौहह रथों पर सवार होकर चले।

तरह तरह की बातचीत से श्रकावट मिटाते हुए पहले उन्होंने नैमिषारण्य के श्रन्त-गीत गोमती नदी के श्रति पवित्र तीशों में मनान किया। इसके बाद रास्ते में बहुत से तीर्थस्थानों का दर्शन करते हुए वे प्रयाग पहुँचे। वहाँ गङ्गा-यमुना के प्रसिद्ध सङ्गम पर कुछ दिन रहे।

महर्षि लोमश नीथों की उत्पत्ति का हाल, इतिहास और माहात्म्य तथा उनके सम्बन्ध की तरह तरह की जी लुभानेवाली कथायं कह कर पाण्डवें के श्रमण श्रीर दर्शन सुख को दूना करने लगे।

इसके बाद उन्होंने यात्रियों को पितामह के वेदितीर्थ में तर्पश्व कराया। फिर गया के संस्कार कियं हुए महीधरतीर्थ को ले गयं। इसके अनन्तर कीशिकी तीर्थ में घुमाते हुए उनको गङ्गासागर-सङ्गम पर पहुँचाया।

इस स्थान से समुद्र के किनारे किनारे वे दिख्या की श्रीर गये। कुछ दिनों में उन्होंने वैतरणी नदीवाले किलिङ्ग देश की पार किया। धीरे धीरे दिख्या-सागर के किनारे-वालं तीर्थों कं दर्शन करके श्रीर वहाँ अर्जुन के वनवास-समय का यश सुन कर सब लोग बड़े प्रसन्न हुए।

इसके बाद लोमश श्रीर अन्य साथियों के साथ पाण्डव लोग प्रभास तीर्थ में पहुँचे। वहाँ उन्हें कुछ दिन विश्राम करने का धच्छा मौका मिला। यादव लोग पाण्डवों के धाने की ख़बर पाते ही शीघ्र ही उनसे मिले और बहुत कुछ आदर-सत्कार किया। प्यारे पाण्डवें की दुर्दशा देख कर उदार यादव-वीर लोग बड़े दुखी हुए। बलदेव विलाप करने क्षगे:—

हा धर्म ! युधिष्ठिर को जटा रखाये श्रीर मृगचर्म्म पहने, श्रीर पापी दुर्योधन की

राज-सुख भागते हुए देख कर धव तुम्हें कोई भी मङ्गलाजनक न समभोगा। हे कृष्ण ! धर्धर्म में रुचि रखनेवाले भरत-कुल के बृद्ध लोगों को धिकार है ! बूढ़े धृतराष्ट्र परलोक में पितरों के सामने इस सम्बन्ध में क्या उत्तर हेंगे, क्या इसकी चिन्ता उन्हें नहीं है ?

श्रर्जुन के प्यारे शिष्य सात्यिक बोले:—

हे बलदेव ! जो होना था सो हो गया। अब शोक करने का समय नहीं है। इस विषय में युधिष्ठिर चाहे हमसे कहें चाहे न कहें, आओ तुम्हारं साथ हम, कृष्ण, प्रशुम्न आदि मिल कर प्रसिद्ध यादव-सेना की सहाबता से धृतराष्ट्र-वंश का ध्वंस करके पाण्डवों को उनका साम्राज्य लैं।टा दें। भाई-बन्धुओं के रहते हुए ये सत्यप्रतिज्ञ बीर अनाथों की तरह क्यों वनवास करें?

कृष्ण ने कहा:—हे वीरवर ! तुम इस बात की नहीं सीचते कि महाराज युधिष्ठिर दूसरे का जीता हुआ राज्य कैसे लेंगे। इससे ती यह अच्छा है कि अर्जुन की कैलास से लाकर और पाण्डवें की सहायता करके हम लोग उनके शत्रुओं का नाश करें।

तब युधिष्ठिर नम्रतापूर्वक बोले:-

हे भाई ! तुम्हारी कृपा हमारं लिए बड़े गै।रव की बात है । किन्तु कृष्ण हमको ध्राच्छो तरह जानते हैं । उन्हें मालूम है कि राज्य के लेग्भ से हम अपनी प्रतिज्ञा नहीं तेड़ सकते । तेस्ह वर्ष का बनवास जो हमने अङ्गोकार किया है उसके पूरे हो जाने पर तुम्हारी सहाबता से हम निश्चय ही सिद्धिलाभ करेंगे। इसलिए हे यादबवीर ! इस समय तुम लोग लीट जाव। समय आने पर फिर सब लोग इकट्टे होकर सुख से रहेंगे।

इसके बाद पाण्डव लोग फिर यात्रा के लिए निकने। प्रभास से उत्तर की स्रोर चलते हुए सरस्वती नदो पार करके वे सिन्धु तीर्थ को गयं। वहाँ सं काश्मीर देश को उत्तर की स्रोर छोड़ते हुए विपाशा नदी पार करके ध्रन्त में वे हिमालय के सुबाहु राज्य में पहुँचे। वहाँ के राजा ने उनका बड़ा स्रादर-सत्कार किया। इससे कुछ दिन वहाँ उन्होंने विश्राम किया।

वहाँ से पहाड़ी देश प्रारम्भ हुआ। उसका पार करना बहुत ही कष्टदायक श्रीर विपदों से भरा हुआ था। वहाँ से चलते समय लोमश ने कहाः—

हे पाण्डव ! न मालूम कितनी निदयों, नगरें।, वनें।, पर्वतें। श्रीर जी लुभानेवाले तीर्थों के दर्शन हमने किये हैं। श्रव इम दुर्गम रास्ते से चल कर कितने ही ऊँचे ऊँचे पहाड़ें। को पार करके सुन्दर रमग्रीक ब्राश्रमें।वाले गन्धमादन में पहुँचेंगे। रास्ते में पग पग पर संकटों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए बहुत सावधानी से चलना चाहिए।

महर्षि लोमश की ये बातं सुन कर युधिष्ठिर घबरा गये भ्रीर कहने लगे:—

हे भीम ! श्रर्जुन कं विरह में दुखी द्रौपदी श्रव सिर्फ़ तुम्हारे ही सहारे हैं । इस-लिए प्रियतमा का ख़ूब ख़याल रखना । हे नकुल ! हे सहदेव ! तुम बेखटके हमारे साथ रहना । हम तुम्हारी मदद करेंगे । हे तपस्तियां ! श्राप लोग श्रच्छो तरह स्वा पी कर पहाड़ पर चढ़ने के लिए यथेष्ट शक्ति प्राप्त कीजिए ।

रश्र ग्रादि के साथ इन्द्रसेन ग्रादि नैकिर चाकर श्रीर दुवले-पतले ब्राह्मण लोग सुवाहुराज के यहाँ छोड़ दिये गये। पाण्डवों ने बहुत थोड़े श्राहमियों के। साथ लिया ग्रीर गन्धमादन की ग्रीर चले। द्रीपदी पर निगाह रख कर सब लोग ऊँचे ऊँचे पहाड़ों को धीरे धीरे पार करने लगे।

एक दिन महर्षि लोमश अकस्मात् हाय उठा कर बोले: —

यह देखो सामने जो जलधारा लहराती हुई बह रही है वह गन्धमादन के बदरिकाश्रम से निकली है। सब लोग इस भगवती भागीरथी को प्रवास करा। जिस स्थान को हम जा रहे हैं वह यहाँ से दूर नहीं है।

तब पाण्डब लोग पुण्यसिलला गङ्गा की वन्दना करके प्रसन्न-मन ग्रीर नये उत्साह से फिर चलने लगे।

इसके बाद धीरे धीरे गन्धमादन के नीचे पहुँच कर सब लोग पहाड़ की चोटी पर चढ़ने लगे। कुछ ही दूर वे गये होंगे कि बड़ं ज़ोर से आँधी उठी। पत्तों और धूल के उड़ने से आकाश में ,गुबार छा गया। पत्थर का चूर मिली हुई हवा के भोंकों से यात्रियों को चेट पर चेट लगने लगी। खूब गहरा अन्धकार हो जाने से न तो एक दूसरे को देख ही सकता था और न बातचीत ही कर सकता था। हवा के ज़ोर से और ज़मीन फट जाने से गिरते हुए बचों के भयङ्कर शब्द बार बार सुन पड़ने लगे। भीम द्रौपदी को लेकर धनुष की सहायता से एक बड़े बच्च के सहारे बैठ गये। कोई गुफा में, कोई विकट जङ्गल में घुस कर, कोई बच्च से लिपट कर, कोई पत्थर का मज़बूत दुकड़ा पकड़ कर, किसी न किसी तरह, ठहर गया।

हवा के रुकते ही गुवार की दूर करके मूसलभार पानी बरसने लगा। वृष्टि की अपराहट के साथ साथ बादलों में विजली दम दम पर चमकने लगी और गड़गड़ाहट

के साथ वज्रपात होने लगा। टूटं हुए पंड़ां की लियं हुए करने उमड़ते धुमड़ते श्रीर कलकल करते बड़े वेग से बह चले।

धीरे धीर पानी बहने की अरराहट मिट गई, हवा शान्त हो गई, बादल फट गये और सूर्य भगवान निकल आये। तब भीम को ज़ोर से बुलाते सुन कर पाण्डव लोग जर्ल्दा जर्ल्दा उनके पास आयं। उन्होंने देखा कि सुकुमारी द्रौपदी दूटी हुई टहनी की तरह भीम की गोद में बेहोश पड़ो है। यह देख कर कि उन्हें बड़ा हेश हुआ है और उनका मुँह पीला पड़ गया है वे लाग व्याकुल होकर विलाप करने लगे। युधिष्ठिर द्रौपदी को अपनी गोद में लेकर बाले:—

हाय ! जो पहरा चौर्कावाले घरों में दूध की तरह सफ़ंद सेजें। पर सोती थी वह आज हमारे ही दोष से भूमि पर पड़ी है।

जब उन्होंने बार बार द्रौपदी के शरीर पर हाथ फेरा और गीले पंक्षे से हवा की तब उसे धीरे धीरे होश आया। उसे तरह तरह सं धीरज देकर धर्म्भराज भीम से कहने लगे:—

हे भाई ! भ्राव भी ऐसे बहुत सं पहाड़ी स्थान पार करने हैं जिन पर बरफ़ के कारण चलना कठिन है। द्रीपदी उन्हें कैसे पार कर सकेगी ?

भीम बोले: — महाराज ! चिन्ता न कीजिए । हम खुद द्रौपदी की उठा ले चलेंगे श्रीर आवश्यकता होने पर आप सब लांगों की भी सहारा देंगे । हिडिस्बा का पुत्र घटोत्कच राक्तमों की सी श्रद्भुत शक्ति रखता है । याद करते ही उसने आजाने का वचन दिया है । उसे बुला लेने से वह इस सबको ले कर चल सकेगा ।

तब युधिष्ठिर की आज्ञा से भीम ने अपने पुत्र घटोत्कच के। याद किया। वह तुरन्त आगया और अपूर्त ही उसने हाथ जोड़ कर गुरुजनों को प्रशाम किया। भीम प्रसन्नता से उसका आलिङ्गन करके बोले:—

पुत्र ! तुम्हारी माता बहुत वक गई है और चल नहीं सकती । इसलिए उसे कंधे पर चढ़ा कर त्राकाश में हमारे पीछे पीछे चलो ।

घटोत्कच ने कहा:— हे पिता ! आप चिन्ता न की जिए। हम अपने साथी और बहुत से राचसों की बुलाते हैं। हम खुद माता को ले चलेंगे और वे आप लोगों की खेंचलेंगे।

इसकं बाद अपने गुरुजनों के भक्त घटोत्कच के आहाकारी राजस आकर दल बल

के साथ पाण्डवों को उठा ले चले । उन्होंने शोघ ही बदरिकाश्रम के पासवाले एक अस्प्रन्त रमग्रीय वन में सबको उतार दिया।

वहाँ फत्नों के बेभ्क से भुके हुए पेड़ें की घनी छाया में, जहाँ चिडियाँ चहचहा रही थीं, सबने थकावट दूर की। गङ्गातट के उस पवित्र स्थान में, बद्दिकाश्रम-निवा-सियों के जप तप में सहायता करते हुए, सब लोग बड़े सुख से रहने लगे।

यह देख कर कि नाना प्रकार के प्राकृतिक सौन्दर्श्य अवलोकन करके द्रौपदी की बड़ा आनन्द मिलता है; श्रीर मौज में आकर वह जल थल में सब जगह तरह तरह के खेल खेलती है, पाण्डव लोग सदा बड़े प्रसन्न रहते थे। कुछ दिनों बाद एक दफ़े सूर्य्य के समान हज़ार पत्तोंवाला एक कमल हवा के भोंके से उड़ कर अक्स्मात् द्रौपदी के पास आ गिरा। उसने बड़ी प्रसन्नता से उसे उठाया और हम कर भीम से कहा:—

देखो, यह सुन्दर फूल कैसा सुगन्धित है। मैं इसे धर्मराज को उपहार दूँगा। हे भोम ! यदि सुभ्ते तुम प्यार करते हो तो इस तरह के बहुत से फूल ला दे।

मस्त चकोर के से नेत्रोंवाली द्रीपदी यह कह कर धर्मराज के पास चला गई।

महाबली भीमसेन, प्रियतमा की इच्छा पूरी करने के इरादे से, हथियार लेकर हवा का रुख़ देख कर फूलों की तलाश में पहाड़ पर चढ़ने लगे। उनको बहुत दिन तक न देखने से शायद युधिष्ठिर की चिन्ता हो, इस डर से भीम लताश्रों की हटाते, पंड़-पौधों की तोड़ते फीड़ते, श्रीर पहाड़ के श्रगले भाग पर तेज़ निगाह रखते हुए बड़ी जल्दी चलने लगे। मुँह में हरी हरी घास दबाये हुए निडर हिरन उनको बड़ा उत्सुक्तता से देखने लगे।

कुछ दंर बाद भीम केले के एक बड़ं भारी वन में पहुँचे। वन कं बीच के एक तक्ष्म रास्ते सं चलते हुए जब वे केलों की उखाड़ कर इधर उधर फेंकने लगे तब वन में रहने-वाले बन्दर, मृग आदि डर कर चारों तरफ़ भाग गये। किन्तु एकाएक भीमसेन ने देखा कि एक बड़ा भारी बूढ़ा बन्दर रास्ता रोके हुए सी रहा है। निडर भीम उसके पास गये और इतने ज़ीर से गरजे कि सब पशु-पची डर गये। यह सुन कर उस बन्दर ने देनिं। आँखें थोड़ी थोड़ी खोलीं और भीम की तरफ़ गर्व से देख कर कहा:—

हम सुख से सो रहे थे। क्यों तुमने हमें जगा दिया ? अब हमको अधिक तङ्ग करके व्यर्थ अपनी मौत न बुलाना।

भीम बे। ते: — चाहे हमारी मृत्यु हो, चाहे ग्रीर को विपद ग्रावे, इस विषय में इस

तुम्हारा उपदेश नहीं लेना चाइते। इस समय हमें राखा दो, हमारे हाथें। की वृथा कष्ट न देना।

बन्दर बोलाः—हम वृद्ध हैं, इससे उठ नहीं सकते। हमारी पूँछ रास्ते से हटा कर चले जाव।

भीम नं गर्व से स्रोचा था कि बन्दर की पूँछ पकड़ कर उसे दूर फेंक देंगे । पर ज़ोर से खींचने पर भी जब वे पूँछ को ज़रा भी न इटा सके तब बड़े विस्मित हुए। भीम ने लज्जा के मारे सिर भुका लिया और बन्दर के सामने खड़ं हाकर तथा हाथ जोड़ कर पूछा: —

हे बन्दरों में श्रेष्ठ ! तुम कौन हां ? वानर को वेश में यहाँ क्यों रहते हो ? कृपा करके अपना परिचय दें।

तब बन्दर ने प्रसन्न हो कर कहा:-

हम सुप्रीव को भाई, रामचन्द्र को पुराने सेवक, वायु को पुत्र हन्मान हैं। बुढ़ापे में प्रभु का ध्यान करते हुए यहाँ दिन विताते हैं। तुम हमारं ही पिता को वर दिये हुए पुत्र हो। इसलिए तुम पर हमारा भाइयों का सा स्नेह हो भाया है। हे भाई! इस रास्ते मनुष्य नहीं जा सकते। इसलिए हमने तुम्हें रास्ता नहीं दिया।

इसके बाद भीम कं आने का अभिप्राय जान कर हनूमान ने उन्हें प्रसन्नता से आलिङ्गन किया और कहा:—

तुम जिन फूलों की ढूँढ़ते हो वे सिर्फ़ कुबेर के सरोवर ही में पैदा होते हैं। वह सरोवर पास ही है।

यह कह कर ग्रीर कुवेर के घर का रास्ता बताकर हनूमान वहाँ से चल दिये।

वनवास सं दुखो प्रियतमा की इच्छा पूरी करने की धुन में भीमसेन दिन रात वन पर वन पार करते हुए, बहुत दूर तक फैले हुए गन्धमादन पर्वत पर इन्मान के बतायं हुए रास्ते से चले गये।

दूसरे दिन, सबेरे, गन्धमादन पर माला की तरह शोभा देनेवाली एक नदी उन्हें देख पड़ी। उसमें देा पहर के सूर्य्य के समान सुगन्धित बहुत से वही कमल खिले हुए थे। वह नदी बह कर कुवेर के सरीवर में गिरती थी।

भीम प्रसन्नता से उस सरोवर में उतर गये श्रीर श्रानन्दपूर्वक बड़ी हर तक उन्होंने स्नान किया। इस समय कुबेर के बाग की रत्ता करनेवाले यत्तों ने भीम की देख कर गर्व से पूछा:—

तुम कौन हो ? एक ही साथ मुनि और वीर के वेश में यहाँ क्यों आयं हो ? भीम ने उत्तर दिया:—

हम दूसरे पाण्डव भीमसेन हैं। भपनी पत्नो के लिए फूल लेने अाये हैं।

यत्त बोलो: —हे भीमसेन ! यह सरावर यत्तों के राजा कुबेर का है । यह उन्हें बहुत ही प्रिय है । यहीं वे क्रीड़ा करते हैं। उनकी आज्ञा के बिना यहाँ कोई नहीं घूम सकता ।

भाम बोले: — यह सरोवर पहाड़ पर बहनेवाले भारने से पैदा हुआ है। इसलिए इसमें कुबेर की तरह सबका अधिकार है। फूल चुनना एक छोटी सी बात है; उसके लिए हम किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं समभते।

यह उत्तर सुन कर यत्त लोग रुष्ट हुए। उन्होंने कहा—इसे पकड़ो ! इसे मारी ! इसे काटो ! इस तरह चिल्लाकर उन्होंने गोल माल मचा दिया। भीम, ठहरी ! ठहरी ! कह कर और गदा उठा कर उनकी तरफ दैं। डे। धोर धोर घोर युद्ध होने लगा।

इधर युधिष्ठिर ने भीम को न देख कर द्रीपदी से पूछा:-

हे द्रीपदी ! भीम कहाँ हैं ?

प्रिया द्रीपदी ने कहा:-

राजन् ! हमने जो मनोहर सुगन्धित फूल आपको दिया था उसे पाकर हमने भीमसेन से कहा था:—

हे भीम ! ऐसा अच्छा फूज क्या और भी कहीं देखा है ?

मालूम होना है, हमारा बहुत श्रधिक प्यार करने के कारण वे वैसे ही फूल लाने के लिए पूर्वे।त्तर-दिशा को गये हैं।

युधिष्ठिर बोलो:—चलो हम भी उधर ही जाकर उनसे मिलें। हमें डर लगा रहता है कि बज़ के घमण्ड में आकर कहीं वे सिद्ध लोगों का कोई अपराध न कर बैठें।

घटोत्कच आदि आझाकारी राचिसों की सहायता से पाण्डव लोग जल्दी जल्दी चल कर भोम के जाने के चिह्नांवाले रास्ते से कुबेर के सरोवर के पास पहुँच गये। वहाँ देखा कि भीमसेन गदा हाथ में लिये किनारं पर खड़े हैं और ओठ चबा रहे हैं; तथा उनके चारों तरफ़ बहुत से यच घायल पड़े हुए हैं। यह देख कर कि खुद भीम के ज़रा भी चोट नहीं लगी युधिष्ठिर ने उन्हें बार बार आंलिङ्गन किया और पूछा:—

भाई! यह क्या किया ? निश्चय ही तुमने किसी देवता को अप्रसन्न किया है। जो हो, यदि हमें चाहते हो तो अब कभी ऐसा न करना।

धर्म्भराज इस तरह बातें कर ही रहे थे कि कुबंर ने उनके आने का हाल सुनते ही

विश्वास-पात्र सेवक भेज कर उनका आतिथ्य-सत्कार किया और यह आज्ञा दे दी कि जब तक आर्जुन लीट न आवें तब तक इच्छानुसार विहार करते हुए वे लीग गन्धमादन पर निवास करें। प्रियतमा द्वीपदी की सन्तुष्ट करके भीमसेन बड़े प्रसन्न हुए।

इसके बाद द्रीपदी के साथ पाण्डव लोग बड़ं चाव से गन्धमादन की श्रद्भुत शोभा का, बिना किसी विष्न-वाधा के, अ्रानन्द लूटते और पवित्र स्वभाववाले ऋषियों के आश्रमों में घूमने तथा रसीले फल खाते और साफ़ पानी पीते हुए शान्त चित्त से अर्जुन के आने की राह देखने लगे।

इधर अर्जुन ने इन्द्र-लोक में पाँच वर्ष ग्रह कर पाये हुए हिथायारां के चलाने में निपुक्ता प्राप्त करके मर्त्यलाक आनं कं लिए इन्द्र से आज्ञा ली।

माथं पर मुकुट, गले में माला, श्रीर श्रङ्ग में तरह तरह के सुन्दर गहने पहने हुए महाबली अर्जुन इन्द्र के सारिथ मातिल के चलायं हुए रथ पर सवार होकर उल्का की तरह एकाएक गन्धमादन में आ पहुँचे। पाण्डव उन्हें पाकर श्रीर श्रर्जुन भी सबसे मिल कर बड़े श्रानिन्दित हुए।

धीरे धीरे सबसे यथोचित प्रणाम और कुशल-प्रश्न करके धन अय ने स्वर्ग में पाये हुए गहने प्रियतमा द्रौपदी को दिये। फिर सबके बीच में बैठ कर, उनके तरह तरह के प्रश्नों के उत्तर में, अर्जुन इतने दिन सफ़र में रहने का अपना सब हाल कहने लगे। पहले कैलास पर्वत पर निवास और तपस्या, इन्द्र के दर्शन, महादेव की आराधना, उनके दर्शन स्पर्श, और उनसे पाशुपत अस्त पाना, इन्द्र आदि देवताओं से प्रयोग के सिहत दिन्य धाओं की प्राप्ति ध्रादि सब घटनाध्रों का सिलमिनेवार वर्शन करके अर्जुन कहने लगे:—

हे धर्म्भराज ! इसके बाद जब देवराज इन्द्र ने देवकार्य के लिए हमें बुलाया तब हमने, उससे भ्रपना बंहद गै।रव समभ कर, कहाः—

हे देवराज ! जो कुछ इम कर सकते हैं इसके करने में ज़रा भी कसर न करेंगे। तब इन्द्र भगवान ने हँस कर कहा:—

हे अर्जुन ! निवात-कवच नामक महा भयङ्कर दानवों का एक दल हमसे सदा ही रात्रुता िकया करता है। समुद्र के बोच की एक अरयन्त मनोहर नगरी, जो पहले हमारे अधिकार में बी, आज कल उन लोगों ने ज़बरदस्ती छीन ली है। िकन्तु महादेवजी के वर के प्रभाव से हम उन्हें नहीं मार सकते। इसलिए उनके विनाश के लिए हम तुम्हें नियुक्त करते हैं।

इसके बाद इन्द्र ने हमको अपने सारिश्व मातिल के चलाये हुए प्रकाशमान दिव्य रथ पर सवार कराके अपना निज का अभेग्र कवच श्रीर गहने पहनाये श्रीर अपने हाथ से हमारे माथे में यह मुक्कट वाँध कर यात्रा करने की श्राह्मा दी।

तब हमने विमान के रास्ते अनेक लोकों के दर्शन करते हुए, फेनेदार पहाड़ी की तरह उठती हुई लहरोंवाले महासागर के निकट पहुँच कर, उस समुद्र के बीच में रहनेवाले दानवों का घर देखा। उसे देखते ही जब हम बड़ा शब्द करनेवाला अपना देवदत्त शङ्ख धीरे धीरे बजाने लगे तब आकाश में सजाटा छा गया।

निवात-कवच लोग कवच पहन कर और तरह तरह के हथियार लेकर निकत्तने लगे। मातलि सब अवस्था और स्थान देख भाख कर चौरस ज़मीन पर इतनी ज़ोर से रथ चलाने लगा कि उस समय इमें और कुछ न देख पड़ता था।

अनन्तर, दानव लोग तरह तरह के बेडौल बाजे बजाते और तेज़ बाखों की वर्षा करते हुए हमारी तरक दौड़े। अन्त में हमारे रख का राखा रोक और हमको घेर कर चारों ओर से लगातार बाख बरलाने और हमारे रथ पर त्रिशुल, गदा, पिट्टश आदि तरह तरह के हिश्चयर चलाने लगे। मातलि ने रथ चलाने की आश्चर्य-जनक कुश्चलता दिखाते हुए इस तरह उसे चलाया कि हम ते। बचे रहे, पर वे लोग उसके धक्के से चारों तरफ गिरने लगे। हमने भी विचित्र अस चला कर एक लाख दानवों की छित्र भिन्न किया।

तब दैय लोग माया के प्रभाव से छिप कर लड़ने लगे। हम भी शब्दभेदी बाखों के द्वारा न दिखाई देनेशले शतुओं से युद्ध करने लगे। हमारे गाण्डीव से निकले हुए तेज़ बाखों के द्वारा बहुत से दानवों के सिर कट कट कर गिरने लगे। अन्त में निवात-कवच लोग आकाश में उड़ कर पत्थर बरसाने लगे। कोई मिट्टो में घुस कर घोड़ों के पैर और रथ के पहियं पकड़ने लगे। इस अपूर्व युद्ध-कौशल के कारख हमें कुछ चिकत हुआ देख मातलि बोला:—

हे अर्जुन ! डरना मत । रथ में रक्खा हुआ वजा उठा कर चलाओ ।

तब हमने गाण्डोब रख दिया और इन्द्र का प्यारा भ्रस्न बज्ज हढ़ता से पकड़ कर ड्यों ही दानवों की तरफ़ चलाचा त्यों ही उसमें से लोहे के तरह तरह के दिव्य भ्रस्न निकल कर ढेर के ढेर उन निवातकवचों को मारने और एक दूसरे के ऊपर ज़मीन पर गिराने लगे। जब मातिल ने शत्रुभों को पूरे तौर से परास्त देखा तब हॅंस कर कहने लगा:—

द्याज जैसा बलवीर्य मैंने तुममें देखा बैसा देवतात्रों में भी नहीं दंखा था।

इसके बाद मातिल ने हमें शीघ्र ही इन्द्रलोक में पहुँचा दिया। वहाँ देवताओं ने प्रसन्न होकर हमें बार बार धन्यवाद दिया।

देवराज इन्द्र ने कहा:—बेटा ! तुम्हें जो अखिशिचा हमने दी है उसके बदले में तुम्हारी यह बढ़िया गुरुदिचिषा पाकर हम बड़े प्रसन्न हुए। इम तुम्हारं लिए ऐसा यह करेंगे जिसमें तुम्हें अपने शत्रुओं से बिलकुल ही भय न रहे।

इसके बाद दुर्योधन के पच्चवाले विकट याद्वात्रों की वीरता का ख्याल रख कर हम लगातार पाँच वर्ष इन्द्रलोक में रहे और सब असों का चलाना सीख लिया।

भन्त में सुरराज इन्द्र ने भाजा दो:-

है अर्जुन ! इस समय तुम्हारं भाई बड़ी उत्कण्ठा से तुम्हारी राह देख रहे हैं। इसलिए तुम अब मर्त्यलोक की लौट कर उन्हें सुखी करो:—

उनकी इस ब्राह्म के ब्रानुसार मर्त्यलांक के। लौटते समय रास्ते में इमने इस गन्धमाइन पर्वत पर ब्राप सब लोगों की देखा।

युधिष्ठिर ने कहा:—भाई ! बड़े भाग्य थे जो तुमने ये सब दिव्य अक्ष प्राप्त किये धीर ध्रद्भुत ध्रद्भुत काम करके इन्द्र को प्रसन्न किया । अब इसमें कोई सन्देह नहीं कि कौरवें के साथ युद्ध में हमीं जीतेंगे।

इसके बाद पाण्डव लांग अपनं भाई अर्जुन से मिल कर चुपचाप और चार वर्ष नक वहाँ रहें। छः वर्ष पहलें ही बीत चुके थे। इसलिए वनवास के अब सिर्फ़ दो वर्ष बाक़ो रहे।

एक दिन पाण्डवों ने मिल कर युधिष्ठिर से निवेदन किया:-

हे राजन ! हम स्वर्ग के समान इस परम रमखीय स्थान में बड़े आनन्द से बहुत दिनों तक रह सकते हैं। किन्तु अभी हमें अपना राज्य कौरवें से लेना है और वह काम बहुत ज़रूरी है। उसे भुला देने से काम न चलेगा। इसलिए हमको अपने राज्य के पास ही किसी जगह लौट चलना उचित है। वहाँ, समय आने पर, कृष्ण आदि यादवें के साथ हम लोग अवना कर्तव्य-निश्चय कर सकेंगे।

धर्मराज ने भाइयों की बात मान ली। सब लोगों ने वहाँ के बन, नदो, सरोवरीं को फिर एक बार देख कर कुवेरपुरी की प्रदक्षिण की ग्रीर यचीं की बुला कर गन्ध-मादन-निवासियों से विदा ली।

अनन्तर, द्रीपदी और बाह्यसों के साथ पाण्डव लोग उसी पहले के परिचित रास्ते सं लौटने लगे। पहाड़ी देश के भयङ्कर स्थानों में घटोत्कच आदि राजसों ने पहले ही

की तरह उनकी सहारा दिया । महर्षि लीमश, पिता की तरह सबकी उपदेश देकर, फिर देव तोक की पधारे।

रास्ते में एक महीना बदरिकाश्रम में रह कर पाण्डव लोग सुबाहु-राज के देश में पहुँचे श्रीर श्रपने नौकरों तथा अवशिष्ट तपस्वियों से मिल्री। फिर कुछ दिन वहाँ रह कर द्वैत वन की थ्रीर यात्रा की।

द्वैत वन में पहुँचते पहुँचते गर्मी बीत गई श्रीर मुखमय वर्षा ऋतु भा पहुँचो। काली काली घटायें श्राकाश में छा गई श्रीर गरज घुमड कर दिन रात बरसने लगीं। सूर्य के अखण्ड प्रकाश के बदले चया चया पर बिजली चमकने लगी। लहलहाती हुई इरी हरी वास से भरी हुई शान्त पृथ्वी मनुष्यों का जी खुभाने लगी। सूखी हुई नदियाँ उमड कर वह चलीं। पाण्डवों ने धागे बढने का विचार छोड़ कर सुख से यहां वर्षा बिताई।

धारं धारं शरद ऋतु का आगमन हुआ। तब वनों में श्रीर पहाड़ों की चाटियों पर ख़ब घास दंख पड़ने लगी, नदियों का जल निम्मील हो गया, आकाश से मेच जाते रहं। रात को नचत्र और भी अधिक उज्जवल हो उठे। शरद ऋतु की कार्त्तिकी पौर्ध-मासी अपने पर वहाँ से चलाने की तैयारी हुई। कुष्खपच के लगते ही पाण्डव लोग ब्राह्मणों को साथ लिये हुए काम्यक बन की श्रोर चल दिये।

जब वे काम्यक वन पहुँचे तब वहाँ के ब्राह्मणों ने उनका यथीचित सत्कार करके कहा:-

हे पाण्डबगम ! अर्जुन के प्यारे मित्र कृष्ण आपके दर्शनों की इच्छा से आपके आने की खुबर सदा ही पूछते रहे हैं। निश्चय है कि अब वे शीघ्र ही आवेंगे।

ब्राह्मयों के कहने के अनुसार थोड़े ही दिनों में कृष्य अच्छे तुस्योंवाले घोड़े जुते हुए रथ पर सवार होकर प्रियतमा सत्यभामा के साथ काम्यक वन ग्रा पहुँचे। जल्दी जल्दी रथ से उतर कर उन्होंने धर्म्भराज युधिष्ठिर, भीमसेन धीर पुरेाहित धीम्य की प्रसन्नतापूर्वक प्रशाम किया श्रीर नकुल सहदेव का नमस्कार लंकर द्रीपदी से कुशल-समाचार पूछा; फिर प्रियतम अर्जुन को जी खोल कर हृदय से लगाया। इधर कुष्त की प्रियतमा सत्यभामा ने द्रौपदी को बार बार भेंटा। अर्जुन ने कृष्य से अपने अमत का वृत्तान्त आदि से अन्त तक कह कर सुभद्रा धीर अभिमन्यु के क्रग्राल-समाचार पूछे।

कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा:--

है राजन ! श्रापने जो राज्य पाने की श्रपेक्षा धर्म ही को बड़ा समका है सो यह

बात अपिक योग्य ही हुई है। अर्जुन ने भी इतने दिन तक दिन्य अस्त चलाना सीख कर चित्रय-धर्म के अनुसार ही काम किया है। आपिकी प्रतिज्ञा पूरी होने पर, आज्ञा बाते ही, हम कुरुवंश निर्मूल करके आपिको साम्राज्य लौटा देंगे।

फिर वे द्रीपदो से बोले:---

हे द्रीपदी ! प्रतिबिन्दा आदि तुन्हारे पुत्र बड़े सुशील बालक हैं। भले आदिमियों के लड़कों की जिस तरह रहना चाहिए उसी तरह वे रहते हैं। सुभद्रा उनका पालन-पेषिया तुम्हारी ही तरह बड़ी सावधानी से करती है। उन्हें सब बातें की शिचा देने की देख-भाल प्रशुम्न करते हैं।

तव युधिष्ठिर ने कृष्य की बहुत कुछ प्रशंसा करके उत्तर दिया:—

है केशव ! सब विषयों में पाण्डवों की उपदेश देनेवाले और कर्ता धर्ता तुन्हीं हो । भव हमारं वनवास के बारह वर्ष लगभग पूरे हो चुके । और एक वर्ष अज्ञात वास पूर। करके तुमसे किर मिल्लेंगे और तुन्हारी सहायता चाहेंगे ।

इस तरह बातबीत हो ही रही श्री कि महर्षि मार्कण्डेय वहाँ ग्रा गये। सबने भक्तिभावपूर्वक उनकी पूजा की। कुछ दिन वे वहां रहे श्रीर श्रनेक प्रकार की कथायं भीर पुराने वृत्तान्त कह कर सबका मन बहलाया।

इस् समय द्रीपदी भीर सत्यभामा, ये देनों प्रिय बेलिनेवाली स्त्रियाँ, बहुत दिनें। के बाद एक दूसरे से मिलने पर, कुरु भीर यदु के वंश से सम्बन्ध रखनेवाली तरह तरह की बातें बड़ी प्रसन्नता से करके अपना समय विताती थीं।

एक बार कृष्य की प्यारी सत्यभामा एकान्त में द्रीपदी से कहने लगी:-

हे द्रीपदो ! महाबलों पाण्डव लेगा तुमसे इतने प्रसन्न रहते हैं कि उनके प्रेम की देख कर मुक्ते चाश्चर्य होता है। तुम्हारे पति तो एक दिन के लिए भी तुमसे जुदा नहीं होते; तुम्हारे सिवा किसी चौर की वे बाहते भी नहीं! मुक्ते यह बताओ कि किस जत, मन्त्र या छोषि से तुमने उनकी इस तरह वश में कर लिया है। मालूम होने से मैं भी कृष्ण की चापने वश में करके तुम्हारी ही तरह सौभाग्यवती बनुँगी।

पतित्रता द्रौपदी ने कहा:--

देखे। सखी ! तुमने जिन उपायों की बात कही, उन्हें केवल नीव क्षियां ही करती हैं। कुष्ण की खा है। कर तुम्हें ऐसा प्रश्न करना उचित नहीं। यह जानने से कि मुक्ते वश में करने के जिए मेरी खी मन्त्र-यन्त्र सिद्ध करतो है कभी किसी खी का स्थामी शान्त और सुखी नहीं रह सकता। श्रीषधि देने से केवल शरीर ही नहीं, किन्तु प्राण तक नष्ट

हो सकते हैं। हे सुन्दरी! इन उपायों से पति कभी बशीभूत नहीं होते। मैं जैसा व्यवहार करती हूँ, इच्छा हो तो, सुने। मैं पाण्डवों की दूसरी कियों के साथ कभी बुरा बरताव नहीं करती। ध्रिभमान छोड़ कर पतियों की इच्छा के अनुसार सदा काम करती हूँ। मैं इस बात का सदा ख़याल रखती हूँ कि कहीं मेरे मुँह से कोई बुरी बात न निकल जाय। इशारा पाते ही मैं सबकी बराबर सेवा करती हूँ। इसके सिवा मैं घर सदा साफ़ रखती हूँ और भोजन आदि ठीक समय पर तैयार करती हूँ। मैं सदा सबा प्रेम दिखाती हूँ और रमधीय वेश बना कर जी लुभानेवाली सुगन्धित मालाओं से सजी रहती हूँ। हे सत्यभामा! पतियों को वश में करने का मैं यही सबसे अच्छा खपाय जानती हूँ। दुराचारिखी कियों की तरह बुरा व्यवहार करने की इच्छा कभी न करना।

सत्यभामा बोली —हे द्रौपदी ! ऋषराध हुआ; चना करो: मिखयों की हँसी-दिक्कगी से कांध न करना।

द्रीपदी ने कहा:—सखी ! स्वामी का रिक्ताने का जो साँग्रेक उपाय मैंने बताया, उसके अनुसार चलने से ऋष्ण पूरी तौर से तुम्हारे वश में हो जायँगे। इसमें सन्देह नहीं। सती स्त्रियों को पहले तो दुख भोगना पड़ता है, पर अन्त में वही सुख पाती हैं।

इसके बाद जब कृष्ण के जाने का समय आया तब रख पर चढ़ कर उन्होंने सत्य-भामा की बुलाया। सत्यभामा ने द्रीपदी की बड़े प्रेम से भेंट कर कहा:—

प्यारी सस्ती ! दुख न करो । तुम्हारे स्वामी अपने बाहुबल से शीव्र ही फिर राज्य करेंगे । तब तक इस लोग तुम्हारे लड़कों का बड़े यह और स्नेह से लालन-पासन करेंगी ।

बह कह कर और कृष्य के रख पर सवार होकर सत्यभामा ने प्रस्थान किया।
पाण्डवों के बहुत दिन तक एक स्थान पर रहने से मृग और फल-फूल भ्रादि खाने की चीज़ें जब न मिलने लगों तब फिर स्थान बदलने के इरादे से वे द्वैतवन गये और बहाँ सरोवर के किनारे एक घर बना कर रहने लगे।

## ६--धृतराष्ट्र के पुत्रों का राज्य करना

पाण्डव लोग द्वैतवन में वनवास का बचा हुआ अंश विता रहे ये कि इतने में पाण्डवों के यहाँ से एक ब्राह्मण हिस्तनापुर में महाराज धृतराष्ट के पास गया। बातचीत करने में **ब्राह्मण ब**ड़ा चतुर **या । धृतराष्ट्र** ने उसका श्रम्छा सरकार किया और पाण्डवों का हाल इससे पूछा । ब्राह्मण ने महादुखी पाँचों पाण्डवों श्रीर क्लेशों से घिरी हुई द्रीपदी का सच्चा सच्चा हाल कह सुनाया ।

पाण्डवों का वृत्तान्त सुन कर राजा धृतराष्ट्र की बड़ी दया आई। अपने ही की इन सब दुखों की जड़ समक्त कर पाण्डवें की प्रशंसा और अपने पुत्रों की निन्दा करते हुए उन्होंने बहुत विलाप किया। साथ ही अर्जुन की तपस्या और इसके द्वारा दिव्य अक्ष-शक्ष पाने के समाचार सुन कर वे बहुत डरं भी।

महाराज को विलाप करतं देख दुर्याधन भ्रार कर्त के। शक्किन एकान्त में ले गया भ्रीर उनसे सब हाल कहा । मूर्ख दुर्याधन इससे बड़ा दुखी हुआ। शकुनि ने धीरज देकर कहा:—

महाराज ! जब तुमने पाण्डवें। को बनवास की प्रतिज्ञा में बाँध लिया है तब चिन्सा करने का कोई कारण नहीं। तुम अकेले इतने बड़े राज्य की निष्कंटक भोग कर सकते हो।

इतने में दुर्योधन का दु:ख दूर करने की एक बड़ी अन्द्रशी तरकीब कर्या की सहसा सूभ्क गई। वे बोखे:—

हे कुरु श्रष्ठ ! सुनते हैं कि इस समय पाण्डन लोग पास ही द्वैतवन के एक सरोवर सं कुछ ही दूरे पर रहते हैं। यदि तुम ध्यपना द्यातुल ऐश्वर्य्य दिखा कर उनकी इस दिरद्र और दीन हीन दशा में उनसे एक बार मिलने जाव तो नड़ी दिख्लगी ग्रावे। शत्रुक्यों को दुर्दशायस देखने से बढ़ कर श्रीर भला किस बात में अधिक सुख हो सकता है?

यह बात सुन कर थांड़ी देर के लिए दुर्याधन प्रसन्न हो गये। पर पीछं से मुँह लटका कर कहने लगे:—

हे कर्ण ! तुमने जे। कहा उससे बढ़ कर प्रसन्नता की बात और नहीं हो सकती । भीम और अर्जुन को छाल और मृगवर्म, और द्रौपदी को गेरुआ वस्न पहने देख हमारे सब दु:ख दूर हे। जायँगे, इसमें सन्देह ही क्या है ? किन्तु पिता की आज्ञा कैसे मिलंगी ? उसके लिए क्या करें ? तुम शकुनि से सलाह करके हमें इसका उपाय बताओ । तुम जिस तरह कहोगे हम सब मिल कर उसी के अनुसार विनती करके किसी न किसी तरह पिता से आज्ञा प्राप्त कर लेंगे।

दुर्योधन की बात सुन कर कर्स और शकुनि भ्रपने भ्रपने घर चले गये। दूसरे दिन सबेर देाना भाई भ्रा कर हैंसते हुए कहने लगे:—

महाराज ! उपाय ठीक हो। गया। सुनिए द्वैतवन के पास अहिरों की जो बिस्तियाँ हैं उनकी निगरानी रखना आपका ज़रूरी काम है। अतएव उनकी देख-भाल करने के लिए जाने की आज्ञा आपके पिता ज़रूर ही दे देंगे।

दुर्योधन ने यह सलाह मान ली। सब लोग श्रानन्द से एक दूसरे का हाथ पकड़ कर ज़ोर ज़ोर हँसने तगे।

इसके बाद वे लोग धृतराष्ट्र के पास गये और उनसे कुशल-समाचार पूछे। धृतराष्ट्र ने भी उनकी कुशल आदि पूछी। तब पहले से सिखाया हुआ एक ग्वाला आ कर बेाला:—

महाराज ! गाथ और बळड़ों की उम्र भीर रंग का लेखा रखने श्रीर उनके गिनने का समय आ गया है।

तब कर्ण और शकुनि कहने खगे:--

है कौरवराज ! इन ग्वालों की बस्ती बड़ी रमयीक है और वहाँ शिकार खेलने का भी अच्छा सुभीता है। इसिलए आज्ञा हो तो हम लोग दुर्योधन को लेकर वहाँ शिकार खेलने जाबँ। उसी के साथ साथ गायों की देख भाल का ज़रूरी काम भी पूरा हो सकता है।

धृतराष्ट्र बे।ले:—गायों के झाँकने का काम ज़रूरी है; शिकार खेलने में भी कोई देा वनहीं है। किन्तु हमने सुना है कि झहीरटे। खे के पास ही पाण्डव लोग रहते हैं। इस डरते हैं कि कहीं उनसे तुम लोगों का भगड़ा न हो जाय। अर्जुन ने दिव्य झखों की उत्तम शिचा पाई है। उससे वे तुम्हारा बहुत कुछ झिनष्ट कर सकते हैं। इसके सिवा तुम लोग गिनती में बहुत अधिक हो। इससे जो कहीं तुम्हीं उन्हें हरा दो तो भी बड़े अधर्म की बात होगी। इसलिए उधर जाने का काम नहीं।

शकुनि बे। खे: — महाराज पाण्डवें। में युधिष्ठिर श्रेष्ठ हैं। बे बड़े धर्मातमा हैं। वन-वास का समय पूरा होने के पहले वे हमसे कोई भगड़ा न करेंगे। हम भी शिकार स्रोत शीर गायें। की देख-भाल करने के लिए वहाँ जाते हैं। पाण्डवें। से मिलने की हमें कोई ज़करत नहीं।

महाराज धृतराष्ट्र इस बात का खण्डन न कर सके। लाचार बे-मन बन्होंने जाने की सम्मति ही।

डनकी झाझा पाते ही दुर्वोधन, कर्य झीर शकुनि ने दु:शासन झीर झन्य कितने ही कौरवों को भी साथ चलने को कहा। तरह तरह के रह्न झीर गहनों से भूषित कियों को भी उन्होंने साथ लिया। अच्छे अच्छे सुनहले रथों पर सवार होकर बड़ी धूमधाम से वे लोग चलें। शिकार खेलने के अभिखाषी बहुत से नगरनिवासी भी अपनी अपनी सवारियों पर उनके पीछे पीछे चलें। पहलें तो अहीर-टेलें में सबके लिए अलग अलग घर बनाये गये। वहाँ रह कर वे बछड़ों के गिनने, चुनने और आँकने का काम धीरे धीरे करने लगे। ग्वालों और ग्वालियों ने तरह तरह के नाच-गान आदि के द्वारा दुर्योधन को प्रसन्न करके बहुत अन्न-बस्न प्राप्त किया।

जब यह काम हो गया तब सब लोग शिकार खेलने के लिए निकले और हिरन, भैंसे, सुग्रर, भालू ग्रादि का पीछा करने लगे। राजा दुर्योश्वन जंगली द्दार्थी ग्रादि तरह तरह के जानवरों की मारत हुए धीरे धीरे द्वैतवन के सरीवर के पास पहुँचे। दुर्योधन की यह जगह बहुत ही रमग्रीय मालूम हुई। पाण्डवें। कें। ग्रापना ऐश्वर्य भी उन्हें दिखाना था। इससे उन्होंने नौकरों की त्राज्ञा दी कि सरीवर के एक तरफ एक बहुत ही भ्रच्छा खेल-घर बनाया जाय।

इस समय अप्रसराओं के साथ विहार करने के इराई से गन्धर्वराज चित्रसेन ने वह सरावर घेर रक्सा था। जब दुर्योधन के नौकर वहाँ पहुँचे तब गन्धर्वराज के द्वारपालों ने उन्हें रोका।

उन्होंने लौट कर दुर्योधन से सब हाल कहा। दुर्योधन को यह बात बुरी लगी। वे बोले:—

शीघ ही जाकर गन्धर्वें। को निकाल दो।

सेनानायक लोग राजा के आज्ञानुसार सरीवर के तट पर जा कर बेाले:-

हे गन्धर्वगत ! धृतराष्ट्र के पुत्र महावली श्रीर महापराक्रमी राजा दुर्योधन यहाँ विहार करने श्राते हैं। इसलिए तुम लोग शीव्र ही चले जाव।

गन्धर्वें। ने हँस कर क्लाई से उत्तर दिया:-

अरं मूढ़ सिपाहियों ! तुम्हारा राजा महामूर्ख है। इसलिए वैश्वों की तरह हमें आहा देने को तैयार हुआ है। क्या तुम्हें भी अपने प्राह्मों का भय नहीं है जो हम लोगों को उसकी आहा सुनाने आये हो ?

यह सुनते ही सेनानायक लोग जल्दी जल्दी दुर्योधन के पास स्तौट आये श्रीर जो कुछ गन्धर्वे ने कहा या वह सब कह सुनाया। प्रतापी दुर्योधन की बड़ा क्रीध श्राया; बन्होंने कहा:—

हे सैनिकगण ! तुम शीघ्र ही इन गन्धर्वी की इनकी ढिठाई का मज़ा चखात्री। यदि खुद इन्द्र भी इनकी सहायता करं तो भी न डरना।

यह सुनते ही सब योद्धा कमर कस कर श्रीर सिंह की तरह गरज कर दशों दिशास्त्रों को गुँजाते हुए सरोवर की तरफ दौड़े।

खुद दुर्योधन का सैनिकां के साथ आते देख बड़े बड़े गन्धर्वी ने उन्हें समका बुभा कर राकनं की चेष्टा की। पर जब देखा कि कीरी बातों से काम नहीं चल सकता तव उन्होंने गन्धर्वराज सं सब हाल कह सुनाया। उन्हें बड़ा क्रोध आया। कल यह हुआ कि दानों पत्तों में घोर युद्ध होने लगा।

कौरवों कं सैनिक गन्धवों का प्रवल प्रताप और मायायुद्ध ज़रा देर भी न सह सकं। दुर्योधन कं सामनं ही वे भागने लगे।

महाबली कर्स सैनिकों की भागते हुए देख कर भी युद्ध से नहीं इटे। तरह तरह के असों सं उन्होंने बहुत से गन्धर्व मारं । यह देख कर वह जगह गन्धर्व-संना से भर गई । अब वे भी कर्ण, दुर्योधन स्रादि बीरों को न हरा सके तब ख़ुद गन्धर्वराज चित्रसेन श्राकर माथाधी श्रस्त चलानं लगे। तब किसी ने कर्ण के रथ के बम को, किसी ने पहियां की, किसी ने सारिष्य की, किसी ने घोड़ां को नष्ट किया। इससे कर्री बिल्कुल ही बेबस हो गयं। उन्होंने अपना रथ छोड़ दिया श्रीर विकर्स के रथ पर चढ कर भागे।

किन्तु राजा दुर्योधन नं क्रोध श्रीर यमण्ड के कारख श्रन्त तक युद्ध का मैदान न छोड़ा । गन्धर्वो ने उन्हें घर कर उनका रथ नष्ट कर दिया श्रीर उन्हें जीते जी पकड़ लिया। उन्होंने दुर्योधन की असहाय रानियों की भी क़ैद कर लिया और सबको लेकर वे इधर उधर चल दिसे।

दुर्योधन के मन्त्री लोग यह दशा देख हका वका हो गये। उन्हें श्रीर कोई उपाय न सुभा। मरोवर की दूसरी तरफ रहनेवाले पाण्डवों के पास वे दौड़े गवे और उनकी शरण ली। दुर्योधन की दुर्दशा का हाल सुन कर भीमसेन हॅंसे झौर स्वर वदल कर बोले:---

जिस काम के लिए हम लोग बड़ी बड़ी तैयारियां कर रहे थे वह काम आज गन्धर्वी ने हमारे जाने बिना ही कर डाला। दुर्वीधन समभता बा कि छल से प्राप्त किया हुआ धन वह सुख से भोग करेगा। किन्तु कैसे सौभाग्य की बात है कि इमारे कुछ न करने पर भी दुर्योधन ने दूसरे ही के हाब से अपने पाप का इण्ड पा लिया।

शीम 🖻 वह बात युधिष्ठिर को श्रच्छी न लगी। वे श्रसन्तृष्ट होकर बोलें

हे भीम ! इस समब ऐसे दुर्वाक्य कहना उचित नहीं। कौरव लोग, विशेष कर कौरव-स्त्रियाँ, दुर्दशा में फॅस कर हमारी शरक आई हैं। दूसरं के हाथ से उनका अपमान होते हम कैसे चुपचाप देख सकते हैं। हे भीम ! हे अर्जुन ! तुम नकुल और सहदेव को साथ लेकर दुर्यीधन को गन्धर्वों के हाथ से खुड़ाओं। हमारी शरख आकर कौरव लोग बदि हमारी चेष्टा से छूट जायँ तो इससे बढ़ कर आनन्द की बात और क्या हो सकती है ? यदि हम यज्ञ न करते होते तो खुद ही उठ दौड़ते।

युधिष्ठिर की बात सुन कर मन्त्रियों को धीरज हुआ। पाण्डवों ने भी जेठे भाई की आज्ञा से शीघ्र ही अस्त्र उठाये और इन्द्रसेन आदि नौकरों के साथ गन्धर्नी पर आक्रमश किया। बड़े उत्साह सं अर्जुन गन्धर्व सेना का नाश करने की तैयार हुए। इसी समय सहसा उनके कान में यह बात पड़ी।

ठहरो ! ठहरो ! हम तुम्हारे मित्र चित्रसन हैं।

गन्धर्वराज को देख कर अर्जुन ने हिश्यसार रख दिये और उनको हृदय से लगाया। श्रन्यान्य पाण्डवों ने भी अपने घोड़ों की रासें खींच ली और ताने हुए बाग्र धनुष से उतार लिये। इससे लड़ाई अम गई।

श्रर्जुन ने कहा:—हे बीर ! तुमने रानियों सहित दुर्वोधन को किस लिए कैंद किया है ?~

चित्रसेन ने कहा:—हे अर्जुन! भ्रपना अपमान करने के कारख इम उतना कुछ नहीं हुए। किन्तु इमें मालूम हो गया था कि ये लोग तुम्हें सताने और द्रौपदी की हँसी करने के लिए यहाँ आयं हैं। इसीसे हमने दुर्बोधन को उचित दंड देने की ठानी है। दुर्योधन की बुरी नियत धर्मराज नहीं समभ सके। इसी लिए वे इन सबकी छोड़ देना चाहते हैं। चलां उनके पास जाकर सब हाल कहें।

युधिष्ठिर ने सब हाल सुन कर भी दुर्योधन को छोड़ देने की प्रार्थना की। गन्धर्वराज की प्रशंसा करके वे कहने लगे:—

है चित्रसेन ! तुमने समर्थ होकर भी कौरवों को नहीं मारा, यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। इन्हें छोड़ देने से हमारं कुल की मर्यादा की रचा होगी। हम तुम्हें देख कर बड़े प्रसन्न हुए। आज्ञा दो, हम तुम्हारी कौन अभिलाषा पूरी करें।

युधिष्ठिर के शिष्टाचार से गन्धर्वराज बहुत प्रसन्न हुए। वे उनसे बिदा माँग कर अपनर स्थान के चले गये।

तब धर्म्भराज ने दुर्योधन श्रीर उनके भाइयों से बड़े प्यार से कहा:---

भाई ! ऐसे बेडौल साहस का काम कभी न करना । श्रव विना किसी विन्न-वाधा के तुम क्यानन्द संघर जा सकते हो ।

युधिष्ठिर की ऐसी आज्ञा पाकर दुर्योधन ने उन्हें प्रशाम किया। बेहद लिजित हो कर वे नगर की श्रोर धीरे धीरे चलने लगे। उस समय उनकी दशा बड़ी ही शोचनीय थी। उनका पैर न उठता था। उनकी इन्द्रियाँ उनके काबू में न थीं। वे बड़े ही प्रातुर थे। सब बातें याद करके चोभ से उनका हृदय फट रहा था। रास्ते में उन्हें एक मैदान देख पड़ा। वहाँ उन्होंनं ठहर कर कुछ देर विश्राम करने का विचार किया। रथों से घोड़े खोला दिये गये। सब लोग वहीं श्राराम करने लगे। इतने में राहुग्रस्त चन्द्रमा की तरह मिलनमुख दुर्योधन के पास कर्या आयं। उन्हें सब्बो अवस्था तो मालूम न थी, इससे वे बड़े उत्साह से कहने लगे:—

हे कुरुनन्दन ! बड़े सौभाग्य की बात है जो तुम स्त्री, संना और सबारियों के साथ अपनी रचा कर सके। हमारी संना भाग गई थी। इससे हम लड़ाई के मैदान में न ठहर सके। किन्तु तुमनं देवताओं कं समान युद्ध करके उन मायावी गन्धवें को परास्त्र किया। यह काम बड़ा ही आश्चर्यकारक हुआ। इसे और कोई न कर सकता था।

यह सुन कर दुर्योधन बेतरह कातर हो उठे। उन्होंने केंधे हुए कण्ठ से कहा:-

हे कर्ष ! तुम्हें सकी घटना का कुछ भी हाल मालूम नहीं। इसी से हम तुम्हारी बात से कुद्ध नहीं होते। हमने गन्धवें के साथ बड़ी देर तक युद्ध किया। पर उन्हें ने माया के प्रभाव से हम लोगों को हरा दिया और हमारी क्यो, पुत्र, मन्त्री, सेना धौर वाहन धादि लेकर चल दिया। तब हमार मिन्त्रयों में से कुछ लोग एकत्र होकर पाण्डवें की शरण गये। युधिष्ठिर की आज्ञा से हमें छुड़ाने के लिए भीम और अर्जुन ने पहले ते। घोर युद्ध किया। पर पीछं से अर्जुन ने जब धपने मित्र चित्रसेन की पहचाना तब युद्ध बन्द कर दिया और हमें छोड़ देने के लिए उनसे कहा। चित्रसेन ने हमारे धाने का असल मतलब पाण्डवें पर प्रकट करके हमें बेहद लिजत किया। उस समय हमारे मन में यही आता था कि पृथ्वी फट जाय और हम उसमें समा जायँ।

भाई ! हमें गन्धवें। ने कैंद कर लिया था । हमारे शत्रु पाण्डवें। ही ने हमें प्रिया के सामने छुड़ाया । फिर, युधिष्ठिर के पास हमें वे माने। उपहार की तरह ले गये । जिन्हें भारने की हमने बार बार बेष्टा की उन्हीं ने हमें प्राग्रदान दिया । यह अपमान सह कर ध्रव हम नहीं जी सकते । इसकी अपेचा गन्धवें। के हाथ से मर कर इन्द्रलोक पाना हमारे लिए सौगुना अच्छा था । यह हाल सुन कर भीष्म, द्रोथा, विदुर धादि हमें क्या

कहेंगे। इसके लिए वे इमारी जैसी दिख्नगी उड़।वेंगे उसे सोच कर चण भर भी जीने की इच्छा नहीं होती।

हे दुःशासन ! इम तुम्हें राज्य सौंपते हैं । तुम सजातियां पर श्रीतिभाव रखना श्रीर गुरुजनों का पालन करना ।

यह कह कर दुर्थोधन नं दुःशासन की गलं से लगाया।

दु:शासन खबढबाई हुई आँखों सं—महाराज ! प्रसन्न हो—कह कर जंठे भाई के पैरां तले लोट गये। वे कुछ न कह सके। कुछ देर बाद धीरज धर के बेाले:—

महाराज ! भूमि फट सकती है और श्राकाश कं दुकड़ं दुकड़ं हो सकते हैं। िकन्तु तुमने जो कहा वह नहीं हो सकता। तुम जीते रही और सी वर्ष तक राज्य करो। हमारे वंश में तुम्हीं राज्य करने ये। यहां।

यह कह कर दुःशासन भाई के दोनें। पैर श्राँसुश्रों सं भिगोने लगे। ऐसी शोचनीय दशा देख कर महावली कर्या को बड़ा दुःख हुआ। वे समभाने लगें:—

हे कौरवगरा ! यह कौन बड़ी बात है । ऐसी छंटी छोटी बातों के लिए तुम मामूर्ल धादिमयों की तरह व्यर्थ दुखी होते हो । राजन शांक करना यृथा हैं । उससे वैरियों का धानन्द बढ़ता है । शोक करने से कोई लाभ नहीं । इसलिए धोरज धरा । पाण्डव लोग तुम्हारे राज्य में तुम्हारे ही धासरं रहते हैं । ध्रतएव वे तुम्हारी प्रजा के समान हैं । जैसे ध्रन्यान्य प्रजा का काम तुम्हारी रचा करना है वैसे पाण्डवों का भी है । जिसका पालन किया जाता है उसे राजा को प्रसन्न रखना ही चाहिए । पाण्डवों ने जो तुम्हारा प्रिय कार्य्य किया तो उसमें विचित्रता ही क्या है ? यह कोई नई बात नहीं । इसके लिए मरने की कामना करना उचित नहीं । देखी, तुम्हारे भाई तुम्हारी दीन दशा देख कर कितने शोकाकुल हा रहे हैं । ध्रव तुम उन्हें धोरज देकर घर चलो । यदि तुम हमारी बात न मानोगं तो हम भी तुम्हारं साथ यहीं प्राण दे हेंगे ।

परन्तु कर्श की बात पर भी दुर्योधन नं ध्यान न दिया। वे शय्या से न उठे; वहीं भूखे प्यासे पड़े रहने का उन्होंने निश्चय किया। तब शकुनि कहने लगे:—

है महाराज ! त्राप कर्ण की न्यायानुकूल बात क्यां नहीं सुनते ? हमारा पैदा किया हुआ अनन्त ऐश्वर्य्य बिना किसी कारण के आप क्यों छोड़ने को तैयार हैं ? जो मनुष्य हर्ष या शोक के वेग को नहीं रोक सकता उससे अधिक नादान और कौन है ? इसमें सन्देह नहीं कि पाण्डवें ने आपका बड़ा उपकार किया है। इसके लिए शोक न करके उलटा प्रसन्न होना चाहिए और उनका उचित सत्कार करना चाहिए। यदि आप

लिजित हैं तो बदले में उनके साथ कोई भलाई करके छतज्ञता-रूपी ऋष से छूटिए। शोक करना व्यर्थ है। प्रसन्न हूजिए। इच्छा हो तो पाण्डवों को राज्य दे दीजिए छै। र उनसे मेल कर लीजिए। इससे आपका यश भी होगा। आप प्राण छोड़ देने का इरादा क्यों करते हैं ? शकुनि की बात समाप्त होने पर दुर्योधन ने पैरें तले पड़े हुए अपने भाई दु:शासन को बड़ं स्नंह के साथ दोनें हाथों से उठाकर छाती से लगाया और माथा सूँघ कर दीन भाव से कहा:—

क्या धर्म, क्या धन, क्या सुख, क्या प्रभुता अब हमें किसी से प्रयोजन नहीं है। हमने अन्न-जल प्रहण न करने ही का निश्चय किया है। इस त्रिपय में हमसे अब कोई कुळ न कहे।

तब सब लोग बोले:-

महाराज ! तो इस भी अब नगर को न लौटेंगे। जो तुम्हारा हाल होगा वही हमारा भी होगा।

परन्तु दुर्योधन श्रपनी बात पर दृढ़ रहं। उन्होंने किसी की भी विनती न सुनी। स्वर्ग पाने की इच्छा सं उन्होंने जल ऋकू कं कारा वस्न पहना श्रीर कुशासन पर बैठ गये।

इस तरह विना कुछ ग्वाये पियं दुर्योधन ने वह रात प्रायः वेहोशी की दशा में विवाई। रात की स्वप्न में उन्होंने देखा, मानां दानवें का एक मुंड उनकी पाताल में ले जाकर कहने लगा:—

महाराज ! तुम पाण्डवां सं क्यों डरते है। ? हम सब तुन्हारी सहायता करेंगे। भीष्म, द्रोख आदि के शरीर में हम लोगों के घुसने पर वे विकट युद्ध करके पाण्डवें। का संहार करेंगे। अर्जुन सं हारने की शङ्का भी तुन्हारी व्यर्थ है। नरकासुर की आत्मा जब कर्ण के शरीर में प्रवेश करेगी तब खुद इन्द्र भी अर्जुन की रक्षा न कर सकेंगे।

इस पर, स्वप्न में, दुर्योधन ने सोचा कि हम निश्चय ही पाण्डवें को हरा देंगे।

जनकी द्याशा बे-तरह बलवती हो उठी ! उसके वेग में उन्हें ऐसा मालूम होनं लगा नानों भीष्म, द्रोब द्रीर कर्ण के शरीर में दानवें ने सचमुच ही प्रवेश किया है द्रीर वे निर्दयता से पाण्डवें का नाश कर रहे हैं। इस ख़्याल ने उनके शोक को बहुत कुछ कम कर दिया। किन्तु यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही।

दूसरे दिन सबेरे कर्ण श्रादि सब लोग फिर दुर्योधन को तरह तरह से धीरज देकर समभाने श्रीर दुःशासन श्रादि भाई घिघिया कर बार बार मनाने लगे। तब दुर्योधन

रात के स्वप्न की करपना के प्रभाव से पाण्डवों को गरा हुआ समभ्क कर उठ बैठे और घर लौट चलने पर राज़ी हुए।

कर्या धीर शक्किन धादि के साथ राजसी ठाट बाट से दुर्योधन हस्तिनापुर पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही दुर्योधन का तिरस्कार करके भीष्म कहने लगे:—

बेटा ! द्वैतवन जानं के लिए हमने तुम्हें मना किया था। पर तुमने हमारी बात न मानी। देखेा, पाण्डव कैसे धर्मज़ हैं। उन्होंने गन्धवीं के हाथ से बचा कर तुम्हारी प्राया-रचा की। इससे क्या तुम्हें ज्रा भी लज्जा न आई ? अपने मुँह अपनी प्रशंसा करनेवालं कर्या श्रीर पाण्डवों के पराक्रम का भेद समभ लिया ? जिस कर्या के बल पर तुम पाण्डवों के साथ सदा द्वेष किया करते हो वह लड़ाई के मैदान में तुम्हें छोड़ कर बिना किसी सोच विधार के भाग गया।

किन्तु, राजा दुर्योधन ने भीष्म की बात की कुछ भी परवान करके उसे हैंसी में उड़ा दिया और राकुनि के साथ वहाँ से चला दिया।

दुर्योधन की इस उजहुता से कुरुवंश में श्रेष्ट भीष्म बड़े लिजत है। कर अपने घर चले आये।

इसके अनन्तर भीष्म की बात से कृद्ध होकर कर्छ कहने लगे:-

हे दुर्याधन! भीष्म सदा पाण्डवें की प्रशंसा और हम लेंगों की निन्दा किया करते हैं। तुमसे वे द्वेष रखते हैं, इस कारण हमें भी वे सदा भला बुरा कहा करते हैं। यह अपमान अब हमसे नहीं सहा जाता। यदि तुम्हारी आज्ञा हो ते। सारी पृथ्वी जीत कर जे। काम चार पाण्डवें ने मित कर किया आ वही सिर्फ चतुरिङ्गिनी सेना की सहायता से हम अकेले ही कर दिखावें। कुरुकुल में यह भीष्म महा नीच पैदा हुआ है। द्वेष के कारण ही वह हमें तुच्छ समभता है। उसे हम अपनी वीरता दिखाना चाहते हैं।

दुर्योधन इस बात से बड़े प्रसन्न है कर बेाले:-

हे कर्ण ! हम जानते हैं कि तुम हमारी भलाई करने की चेष्टा में सदा ही लगे रहते हो; इससे हम अपने की धन्य और कृतार्थ समभते हैं। तुम खुशी सं दिग्विजय के लिए जाने की तैयारी करो।

इस तरह आज्ञा पाकर महाबली कर्षा, अच्छे मुहूर्त में, धनुप-बाख लेकर श्रीर रथ पर सवार होकर चतुरिङ्गिनी सेना के साथ चले। पहले उन्होंने द्रुपदराज की केंद्र करकें उनसे एक रथ लिया। फिर, उत्तर की श्रीर जाकर, भगदत्त, आदि राजों की अपने वश में किया। फिर, हिमालय़ कं पहाड़ी राजों की अपने अधीन किया। इसकें बाद पूर्व दिशा की श्रोर जाकर श्रङ्ग, बङ्ग, किलङ्ग, मगध, मिश्रिला श्रादि देशें को कुकराज्य में मिलाया। किर, दिचल में युद्ध करके वहाँ के राजों को जीता। अन्त को पश्चिम दिशा में अवन्ति देश के राजा और यादवों के साथ संधि की। इस तरह थोड़े ही दिनों में चारें दिशाओं के राजों को हरा कर और उनसे बहुत सा धन लेकर कर्य हस्तिना-पुर को लीट श्रायं।

राजा दुर्योधन ने भाइयों श्रीर बन्धु-बान्धवों के साथ आगे बढ़ कर उन्हें लिया श्रीर उनका यथोचित सत्कार किया। फिर उन्होंने डंके की चोट से यह बात सर्वत्र प्रसिद्ध कर दी कि कर्या दिग्विजय कर आये; कोई देश उनसे जीतने से नहीं बचा। इसके बाद उन्होंने कर्या से कहा:—

हे कर्या ! तुम्हारा मङ्गल हो । भीष्म, द्रोग्र आदि वीरां से जो बात नहीं बन पड़ी सो तुमने कर दिखाई । तुमसे हमने सब कुछ पाया । आश्रो, राजा धृतराष्ट्र श्रीर कूजनीया गान्धारी का आशीर्बाद लो ।

इस समय पाण्डवों को जीतने के सम्बन्ध में कीरवें को कोई सन्देह न रहा। तब कर्यों ने कहा:—

हे दुर्योधन ! इस पृथ्वी पर अब तुम्हारा कोई रात्रु बाकी नहीं । इसिलए ब्राह्मबों को बुला कर इस समय तुम किसी महायज्ञ के करने की तैयारी करो । इस उपदेश के अनुसार दुर्योधन ने पुरोहित को बुला कर कहा:—

हे ब्राह्म**यों में श्रेष्ठ ! हमारे लिए विधि के अनुसार** राजसूय महायज्ञ करने की तैयारी करे।

पुरेहित ने कहा:—महाराज ! श्रापक पिता श्रीर धर्मराज वृधिष्ठिर के जीवित रहते भ्रापका राजसूय यज्ञ करना उचित नहीं। किन्तु, हे राजन ! राजसूय ही की तरह का श्रीर भी एक महायज्ञ है। भ्राप वहीं कीजिए। श्रापको जीते हुए राजा लोग सोने के रूप में श्रापको कर दें। श्राप उसी का एक इल बनवाइए श्रीर उससे यज्ञ-भूमि जुतवाइए। वहीं शास्त्र के श्रनुसार यज्ञ कीजिए। इस महायज्ञ का नाम वैष्णव यज्ञ है। यह राजसूय ही के बराबर है श्रीर शास्त्र के श्रनुसार श्राप उसे कर भी सकते हैं।

जब सब लोगों ने ब्राह्मण की बात का अनुमोदन किया तब दुर्योधन ने वज्ञ की तैयारी करने की ब्राह्मा दो। शीघ ही सब सामग्री के जुट जाने पर कारीगरें, मन्त्रियों श्रीर महाबुद्धिमान विदुर ने दुर्योधन से कहा:—

महाराज ! सोने का मूल्यवान इल तैयार है धीर यह धारम्भ करने का शुभ दिन भी धा गया है।

यह सुन कर दुर्योधन ने यह आरम्भ करने की आज्ञा दी और विधि के अनुसार दोचा प्रहण की। राजों और अक्षाह्मणों को बुलाने के लिए चारों तरफ़ दूत भेजे गयं। इस समय दुःशासन ने उनमें से एक आदमी से कहा:—

हे दूत ! तुम द्वैतवन में जाकर पाण्डवें। की भी निमन्त्रसा देना।

दु:शासन के आज्ञानुसार वह दृत युधिष्ठिर के पास गया और प्रशाम करके बे।ला:— महाराज ! राजा दुर्योधन अपनी वीरता से प्राप्त किये हुए धन द्वारा यज्ञ करने जाते हैं। उनकी इच्छा है कि आप भी वहाँ उपस्थित होकर यज्ञ का दर्शन करें।

धर्मराज ने कहा:—हे दूत ! यह बड़ं सैं।भाग्य की बात है कि पूर्व-पुरुषां की कीर्ति बढ़ानेवाले महाराज दुर्योधन इतने बड़ं यहा का अनुष्ठान करते हैं। किन्तु हम लोग बनवास की प्रतिज्ञा में बँधे हुए हैं; इस कारण नगर में नहीं जा सकते।

भीमसेन से न रहा गया। वे बोल डठे:--

है दूत ! तुम दुर्योधन से कहना कि प्रतिज्ञा किये हुए तेरह वर्ष बीत जाने पर जिस समय महाराज बुधिष्ठिर युद्ध-यज्ञ की शस्त्राग्नि में उन्हें डालेंगे उसी समय इम खोग उनसे मिलेंगे।

इसके बाद जगह जगह के राजा और बाबाय लोग वझ के लिए हस्तिनापुर आने लगे। धृतराष्ट्र, विदुर, भीष्म, द्रोस, कर्य और यशस्विनी गान्धारी ने बड़ी प्रसन्नता से सबका आदर-सत्कार किया। दुर्योधन ने सबके लिए अच्छे अच्छे घर बनवाये और विदुर ने खाने पीने आदि का प्रबन्ध किया। यथासमय सब काम बड़ी धूमधाम के साथ निर्वित्र समाप्त हुआ।

यज्ञ-भूमि से दुर्वोधन के निकलने का समय आने पर स्तुति होने लगी, स्ते। अपाठ होने लगा, चन्दन का चूर्य धीर खीलें उन पर फेंकी जाने लगीं। शुभ चड़ी में दुर्योधन ने यज्ञशाला छोड़ी और नगर में आये। वहाँ उन्होंने अपने भाता-पिता के पैर छुए और गुरुजनें। को प्रसाम करके ऊँचे लिंहासन पर जा बैठे। महाबीर कर्य ने खड़े होकर कहा:—

महाराज ! च्राज सौभाग्य से विना किसी विन्न के यज्ञ समाप्त हो गया च्रीर सारे राजा लोगों ने च्रापका सत्कार भी किया। परन्तु जिस दिन पाण्डवों का नाश करके ध्राप धूमधाम से राजसूय यज्ञ करेंगे उसी दिन मैं भ्रापका यथेष्ट सत्कार करूँगा। कर्ण की बात सुनकर दुर्योधन अत्यन्त प्रसन्न हुए। उन्होंने कर्ण की गत्ने से लगा लिया। फिर वे पाण्डवों की हराने के सम्बन्ध में अपने भाइयों से तरह तरह की बात-चीत करने लगे। किसी ने कहा, पाण्डवों की हराना कौन बड़ी बात है; किसी ने कहा, अर्जुन की परास्त करना असाध्य है। तब सबको उत्साहित करके कर्ण ने प्रतिज्ञा की:—

हे कौरव लोग ! सुने। जब तक हम अर्जुन को न मारेंगे तब तक आसुर ब्रत धारण करके मध-मांस की हाथ न लगावेंगे । ब्रत के दिनों में हमसे जी कुछ कोई माँगेगा हम वहीं देंगे।

कर्ण की अर्जुन-वध-सम्बन्धिनी प्रतिज्ञा सुन कर सबको सम्तेष हुआ। सब लोग प्रसन्न होकर अपनं अपने घर गयं। दुर्योधन को विश्वास था कि किसी न किसी दिन पाण्डवें। सं ज़कर ही युद्ध होगा। इस कारण उस दिन से वे अपने अधीन राजें। की सब तरह से सन्तुष्ट करने और अपने पच में रखने की चेष्टा करने लगे।

दुर्याधन का यज्ञ करना और कर्य की प्रतिज्ञा सुन कर पाण्डवें। को बड़ी चिन्ता हुई। वे द्वैतवन सं काम्यक वन चले गये और वहीं रहने लगे। उस समय देवराज इन्द्र की पाण्डवें। पर बड़ी दया आई। अर्जुन से उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी वह उन्हें याद आगई। अत्यव कर्य के अत की बात सोच कर इन्द्र ने कर्य का कभी न टूटनेवाला कवच ले लेने का इराहा किया। उन्होंने कहा, अच्छा सुआ जो कर्य ने माँगने पर सब कुछ दे डालने का अत किया। उनसं कवच छीन लेने का यह अच्छा मौका है। इस-लिए कर्या के पास बाइ। या के वैश में भीख माँगने के लिए जाने का सङ्कल्प इन्द्र ने किया।

सूर्यदेव इस बात की जान गये। इस कारस अपने वर-पुत्र की होशियार करने कं लिए वे उसके पास जाकर बोलों:—

हे पुत्र ! जन्म को साथ ही प्राप्त हुआ तुम्हारा कवच छोनने को लिए इन्द्र उद्योग कर रहे हैं। त्रत के कारण इस समय तुम किसी को भी विमुख नहीं लौटाते। किन्तु इसे इन्द्र को दे देना ध्रच्छा नहीं। किसी न किसी तरह विनय करके इससे निस्तार पाने की चेष्टा तुम्हें करनी चाहिए; नहीं तो तुम ज़कर विपद में पड़ोगे।

कर्ण ने कहा: — जब खुद सूर्व्य भगवान् हमारी भलाई चाहते हैं और हमें कवच न देने के लिए उपदेश देते हैं तब उनकी आज्ञा मानना ही हमारे लिए अच्छा है; इसमें सन्देह नहीं किन्तु हे वरदायक भगवान् भास्कर ! यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमें अपनी ब्रतरचा से पराङ्गुख न कीजिए। यदि कवच देने से हमारे प्राथा तक चले जायँ तो भी कोई हर्ज नहीं। चल्रभङ्गुर शरीर देकर चिरस्थायी कीर्त्तिलाभ करना हो इस अच्छा समभते हैं।

सूर्यदेव ने कहा: — पुत्र ! इसी अभेग्न कवच और कुण्डल के प्रभाव से संसार में तुम्हें कोई नहीं मार सकता। यदि अर्जुन की सहायता खुद इन्द्र भी करते तो भी वे तुम्हें हरा न सकते। यदि तुम अपना अत किसी तरह नहीं ते। इना चाहते ते। एक बात ज़रूर करना। इन्द्र की कवच देकर उसके बदले कभी निष्फल न जानंवाली उनकी शतुघातिनी शक्ति माँग लेना।

यह कह कर सूर्यदेव अन्तर्कान हो गये। जब तक कर्ण आसुर ब्रत धारण किये रहे तब तक उनका यह नियम था कि दोपहर के स्नान के बाद जल से निकल कर वे सूर्य की स्तुति करते थे। फिर जो कुछ उनसे कोई माँगता था उसे वे तुरन्त वहां देते थे। सुरराज इन्द्र को यह हाल मालूम है। गया। वे ठोज समय पर ब्रह्मण का वेश धारण कर कर्ण के पास आये। कर्ण ने कुशत-प्रश्न पूछ कर कहा:—

हे ब्रद्धन ! कहिए, भ्रापकी कौन चीज चाहिए ?

इन्द्र ने कहा:—हम सोना, चाँदी, धन-धान्य कोई भी भोग्य वस्तु नहीं चाहते, यदि ग्राम सच्चे त्रा धारण करनेवाते हैं तो हमें ग्राप अपने सहजात कवच ग्रीर कुण्डत दे दीजिए।

इस वात से कर्ण समक्त गये किये इन्द्र हा हैं। इससे परीचा लेने के लिए इन्होंने पूछा:—

हं जाह्मण, हम अपने सहजात कार्य ग्रीर कुण्डन कैने दे सकी हैं ? यदि चाहो तो हमारा सारा राज्य ग्रीर सारी धन-सम्बदा ले नकने हो ।

पर जब उन्होंने देखा कि ब्राह्मण कत्रच-कुण्डल के सिता श्रीर कुछ नहीं लेगा चाहता तब कर्ण को सूर्य्यदेव का उपदेश याद श्रागया। इससे उन्होंने हँस कर कहा:— हे देवराज! हम श्रापकी पह बान गये। हम श्रापकी भला क्या वर दे सकते हैं? श्राप मारे संसार के खामी हैं। श्रापती को हमें वर देना चाहिए। हमारा कवच-कुण्डल लेकर यदि श्राप हमें इतना निर्वल कर डालना चाहते हैं कि जो चाहे हमें मार हाले, तो इसमें श्राप ही की हंसी है—श्रापही को लोग हँसोंगे। इसलिए उसके बदते हमें कोई ऐसा श्रास दीजिए जिसका चढ़ाना कभी निष्कल न जाय।

इन्द्र ने कहा — हे कर्या ! मालूम होता है कि हमारे आने के पहले ही सूर्य ने

तुमसे हमारी याचना का मतलब बतला दिया है। जो हो, वश्र की छोड़ कर जे। श्रक्षं तुम माँगोगे हम दे देंगे।

तब कर्स ने अपने कवच-कुण्डल के बदले इन्द्र से उनकी शत्रुनाशिनी शक्ति माँगो। इन्द्र ने कहा:—

लो, यह शक्ति हम तुम्हें देते हैं। पर एक शर्त पर यह तुम्हें मिलेगो। यह शक्ति श्रमोघ है। यह जिस पर छोड़ी जाती है उसे मारे बिना नहीं रहती । इसे छोड़ने पर शत्रु का नाश करके यह हमारे ही पास लैंद आतो है। किन्तु तुम इससे केवल एक ही शत्रु को मार सकोगे। एक बार चलाने के बाद यह फिर हमारे पास आजायगो। एक बात और है। जब तुम्हें अपने प्राग्न जाने का भय हो तभी इसे चलाना । यदि किसी भीर समय में इसे चलाओगं तो यह तुम्हीं का मार डालेगी।

कर्ण ने कहा:—हे देवराज ! जिस शत्रु की हम सदा चिन्ता किया करते हैं उसी को मारने के लिए हम यह शक्ति चाहते हैं। उसका नाश होने से ही हमारो मनोकामना सिद्ध हो जायगो। प्राणों पर संकट पड़ने के समय के सिवा और किसी समय हमें आपकी इस शक्ति की सहायता की ज़रूरत ही न होगी। इसलिए हम आपकी शर्वी को मंज़र करते हैं। हे भगवन ! यं अपने श्रिभिल्षित कवच-कुण्डल लीजिए।

यह कह कर महाबीर कर्ण ने इन्द्र से उनको वह चमचमातो हुई श्रमोघ शक्ति ले ली। फिर उन्होंने एक पैने शस्त्र से अपने चमड़े से उतार कर खून से भीगा हुआ वह कवच और कुण्डल इन्द्र के हाथ में दे दिया। उस समय ज़रा देर के लिए भी न तो उनका मुँह ही फीका पड़ा और न हाथ ही काँगा।

इस भयङ्कर काम के समाप्त होने पर महावीर कर्ण के माथे पर स्वर्ग से फून बर-सने लगे श्रीर देवता लोग उनकी प्रशंसा करने लगे। तभी से इस महात्रती वीर को सब लोग कर्म के नाम से पुकारते हैं।

इन्द्र ने कर्श को ठगा तो सही, पर इससे कर्श की बड़ी कीर्ति हुई । उनका यश पहले से भी सीगुना अधिक चारों तरफ फैल गया। कर्श के इस प्रकार ठगे जाने का वृत्तान्त सुन कर धृतराष्ट्र के पुत्र को दुख और पाण्डवें को कुछ धीरज हुआ। उधर पाण्डवें का हित-साधन करके इन्द्रदेव हँसते हुए देवलांक को लीट गये।

## १०-वनबास के बाद श्रज्ञात वास का उद्योग

इधर दुर्थोधन का यज्ञ सिद्ध हो गया; धृतराष्ट्र के पुत्रों की महिमा बढ़ी; कर्ण की वीरता सब पर विदित हो गई; उन्होंने इन्द्र से अभोघ शक्ति पाई। उधर कर्ण की दढ़ शत्रुता और इन सब बातों पर विचार करके युधिष्ठिर को बड़ी चिन्ता हुई। अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ दुखी मन से वे किसी तरह काम्यक वन में रहने लगे।

एक दिन द्रौपदी की उन्होंने महर्षि तृश्विबन्दु के आश्रम में रख कर पुरोहित धौम्य में कहा कि आप इनकी रचा की जिएगा—इन्हें देखते रहिएगा; किसी बात की तकलीफ़ न होने पावे। यह करके सब लोग भिन्न भिन्न दिशाओं की शिकार खेलने के लिए निकल गयं।

इसी समय धृतराष्ट्र के दामाद, सिन्धु देश के राजा जयद्रथ, फिर विवाह करने की इच्छा से अपनेक राजों के लाख काम्यक वन से होकर शास्वदेश की जाते थे।

जिस तरह विजली काले काले बादलों की प्रकाशमान कर देती है उसी तरह पाण्डवों की प्रिवा द्रौपदी उस घने जङ्गल की प्रकाशित करती हुई आश्रम के द्वार पर कदम्ब की एक भुक्ती हुई डाली के सहारे रात की हवा से कॉंपती हुई धाग की ली की तहर खड़ी थी। रख पर सवार राजों ने उसे इसी अवस्था में देखा।

वे सब चैंक कर भ्रापस में कहने लगे:-

यह क्या नानती है, या अप्सरा है, या दैवी माया है ? काँटों से भरे हुए इस जङ्गल में इसके आने का क्या कारण है ?

जयद्रश्च द्रौपदी को अलै। किक सुन्दरता पर माहित होकर कोटिकास्य नाम के एक राजपुरुष से बोले:—

हे कोटिक ! जल्द जाकर तुम इसका पता ते। लगात्रो कि यह कीन है ? ज्ञात्रम के द्वार पर जाकर कोटिकास्य ने कहा:—

हे सुन्दर नेत्रोंनाली ! तुम अनेली इस जङ्गल में क्या करती हो ? अपने पिता और पित का नाम बता कर हमारा कीतृहल निवृत्त करे। हम शिविरांज के पुत्र हैं; हमारा नाम कीटिकास्य है। जो सोने के रथ पर सवार हैं वे त्रिगर्त्तराज के पुत्र हैं। और यह सुन्दर युवा जो तालाव के पास खड़ा तुमकी एकटक देख रहा है महावली सिन्धु-सैावीर मरेश जयद्रथ है। उनका नाम तुमने ज़रूर सुना होगा। हे सुकेशी ! अब तुम अपना परिचय देकर हम खोगों को सन्तुष्ट करे।

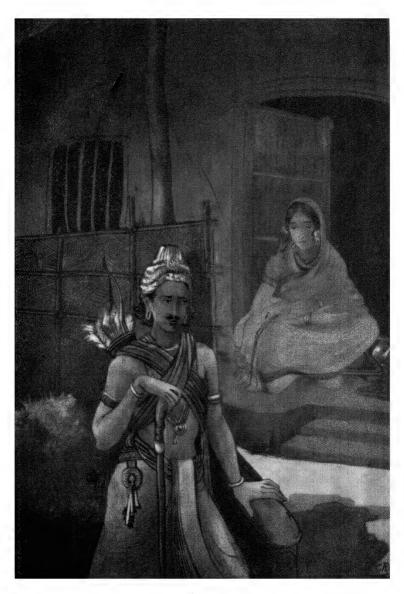

द्रौपदी श्रीर जयद्रथ ।

कोटिकास्य को देखते ही द्रीपदी ने कदम्ब की डाल छोड़ दी और दुपट्टे की सँभाल कर तथा उसकी कनिखयों से देख कर कहा:—

हे राजपुत्र ! यहाँ अकेली रह कर तुमसे बातचीत करना मेर समान स्त्रियों के लिए शिष्टाचार के विरुद्ध है। पर इस समय तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए श्रीर कोई मौजूद नहीं है। तुम अपने सत्कुल का परिचय भी देते हो। इसलिए मैं भी खयं अपना परिचय देती हूँ। हे महात्मन्! मैं द्रुपदराज की कन्या श्रीर पश्च पाण्डवों की धर्मपत्री द्रौपदी हूँ। मेरे पित इस समय शिकार खेलने गयं हैं, पर शीघ्र ही ध्राते होंगं। तब तक आप लोग रथ से उत्तर कर यहाँ विश्राम करें। महात्मा पाण्डव लोग लौट कर बड़ी प्रसन्नता से आपका उचित सत्कार करेंगे।

यह कह कर द्रौपदी ने, भ्रातिथि-सत्कार की तैयारी करने के इरादे से. पर्यकुटीर में प्रवेश किया। कोटिकास्य ने जाकर जयद्रथ से सब हाल कहा। इस बीच में पापी जयद्रथ द्रौपदी पर अत्यन्त आसक्त हो गया था। उसे उसने अपनी ख्री बनाने का पक्का इरादा कर लिया। इसलिए वह खुद आश्रम के भीतर जाकर कहने लगा:—

हे सुन्दरी ! तुम अरुछी तो हो ? तुम और तुम्हारं पित जिनकी कुशल चाहते हैं वे लोग भी सब अरुछे तो हैं ?

द्रौपदी ने भी शिष्टाचार के श्रनुसार उत्तर दिया:-

हे राजन् ! तुम्हारं राज्य का, ख़ज़ाने का और संना का मङ्गल तो है न ? हमारे पित भीर जिन लोगों की बात तुमने पूछी वे सब कुशल से हैं। यह जल भीर भ्रासन तथा प्रातःकाल के भोजन के लिए यह मृग, फल, मूल भ्रादि लीजिए । पाण्डव लोगों के शिकार खेल कर लौटने पर दिचत भोजन का प्रवन्ध कर सकूँगी।

निर्लज जयद्रथ ने कहा:-

हे सुन्दर मुखवाली ! प्रातःकालीन भोजन की हमारे पास कमी नहीं है । उसके देनं की तुम्हारी इच्छा हो से हम त्रप्त हो गये । हे सुन्दरि ! हम भोजन करना नहीं चाहते । बिना तुम्हें पायं इस समय हमें शान्ति नहीं मिल सकती । तुम राज्यरहित दरिद्र पाण्डवों के पास रहने के योग्य नहीं । इससे ते। यह श्रम्छा है कि तुम हमारी की बन कर चले। श्रीर सारे सिन्धु-सौवीर राज्य का सुख से भोग करो ।

जिसका उसे कभी स्वप्न में भी ख़याल न था ऐसी हृदय को कँपा देनेवाली वात सिन्धुराज के मुँह स्रे सुन कर दृपद की पुत्री पाञ्चाली ने भौंहें टेढ़ी करके जयद्रथ को बे तरह धिकारा और यह कह कर कि—रे दुरात्मन ! क्या तुभी शर्म नहीं आती ! दूर इट जाने की तैयार हुई।

परन्तु जयद्रय इससे भी शान्त न हुआ। यह देख कर डर श्रीर क्रोध से द्रौपदी काँप उठी। पर पाण्डवों के आने तक समय विताने के लिए वह उससे तरह तरह की बातें करने लगी।

द्रीपदी बोली:—हे राजन ! तुम्हारे साथ ऐसा एक भी राजपुरुष नहीं जो किसी को गढ़े में गिरते देख हाथ पकड़ कर उसे निकाल लेने की चेष्टा न करे। श्रीर तुम श्रच्छे बंश के होने पर भी विपद में पड़े हुए पाण्डवों का इस तरह श्रपमान करने में सङ्कोच नहीं करते ? धरे मूढ़ ! तुमने मूखों की तरह मस्त हाथी पर केवल डण्डे से धाक्रमण करने का इरादा किया है। जब तुम कुद्ध भीम श्रीर श्रर्जुन की देखागे तब तुम्हें मालूम होगा कि सुख से सीयं हुए सिंह की देह पर श्रथवा ती हथ विषवाले काले साँप की पूँछ पर बिना समभे बूभे तुमने पैर रख दिया है।

जयद्रथ बोजे:—हे द्रीपदी ! तुम बातें बना कर या डरा कर हमें रोक नहीं सकतीं। हमें कम शूरवीर न समभ्तो; पाण्डवों से हम ज़रा भी नहीं डरते । श्रव यदि तुम हमारे रथ पर या हार्था पर सुपचाप न चढ़ोगो तो हम तुम्हें ज़बरदस्ती पकड़ ले जायेंगे।

द्रौपदी ने कहा:—क्या तुमने मुक्ते अवला समक्त बस में करने का इरादा किया है ? यह तुम्हारी भूल है । मुक्ते अवला मत समक्तो । मेरी रत्ता करनेवाले मह।वली हैं । तुम मुक्ते धमकी देकर नहीं ढरा सकते । रे नीच ! जिस समय हाथ में गदा लिये हुए बड़े वेग से भीम आवेंगे उस समय सदा के लिए तुम्हें दु:खसागर में गोता लगाना पड़ेगा । जब महाबीर अर्जुन के गाण्डीव से निकले हुए कठिन बाख तुम्हारी छाती छेदेंगे तब तुम्हारी क्या दशा हांगी—क्या इसका भी विचार किया है ?

द्रौपदी जब ये बातें कर रही थी तब जयद्रय धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। द्रौपदी ने बार बार उसे ध्रपना शरीर छूने सं रोका और पुरोहित धीम्य की कातर स्वर से बुलाने लगी। पर दुरात्मा जयद्रथ ने उसकी बात पर ध्यान न दिया और उस रोती हुई स्त्री की चादर पकड़ ली।

तब द्रौपदी ने जल्दी से अपना वस्त्र खींच लिया। इससे जयद्रथ, वायु से दूटे हुए पेड़ की तरह, ज़मीन पर गिर पड़ा। परन्तु वह तुरन्त उठ बैठा छीर द्रौपदी की बड़े ज़ोर से खोंच कर रथ पर चढ़ा लिया।

इस समय महात्मा धीम्य प्राक्तर कहने लगे:-

रेपापी ! चित्रियों को धर्म को अनुसार युद्ध में पाण्डवें। को तू पहले हरा ले तब द्रौपदा को ले जाना । नहीं तो महात्मा पाण्डवें। को आने पर तुभी इस पाप का फल शीव ही मिल जायगा ।

यह देख कर कि हमारी बात का जयद्रथ पर कुछ भी ग्रसर न हुआ धीम्य इसी तरह कहतं हुए पैदल सेना के साथ जयद्रथ के रथ के पीछे पीछे चले।

इधर पाण्डव लोग अनेक बनों में घूमते घामते और मृग आदि इकट्टा करते हुए सब एक ही साथ आश्रम की ओर लौटे। युधिष्ठर कहने लगे:—

श्राज भीर शिकार खेलने की ज़रूरत नहीं। तरह तरह के श्रशकुन हो रहे हैं। इससे हमारा मन चश्वल हो रहा है। कौरवों ने भाश्रम में श्राकर कोई उपद्रव तो नहीं मचाया ? चलो, जल्दी चल कर देखें।

सब लोग इस तरह मन में सन्देह करते हुए जल्दी जल्दी आश्रम की स्रोर दैं। काम्यक वन में घुसते ही उन्हें ने देखा कि द्रौपदी की दासी धूल में लोटती हुई रो रही है।

यह देख कर सारिश इन्द्रसेन रश्व से तुरन्त कूद पड़ा भ्रीर जल्दी जल्दी उसके पास जाकर कातर कण्ठ से पूछा:—

क्यों तुम ज़मीन पर पड़ी रो रही हो ? क्यों तुम्हारा मुँह फीका पड़ गया है भीर सूख गया है ? किसी दुष्ट ने राजपुत्री द्रीपदी का अपमान तो नहीं किया ?

दासी ने कहा: — हे सारिष्ठ ! इन्द्र के समान तेजस्त्री पाण्डवों की परवा न करके पापी जयद्रश्य द्रौपदी की हर ले गया। वे लांग इसी रास्ते से गयं हैं। अभी राजपुत्री बहुत दूर न गई होंगी; क्योंकि इस दूटी हुई डाल के पत्ते अभी तक नहीं मुरभाये। इसलिए अब देर न करो। शोघ ही इस मार्ग से उनका पीछा करो।

इन्द्रसेन ने कहा:—डरने की कोई बात नहीं। दुर्जय पाण्डवें की प्रियतमा द्रौ॰दी द्यानाय नहीं है। स्राज ही पाण्डवों के तेज बाग्र उस स्रामां का हृदय फाड़ कर भूमि में घुस जायेंगे; इसमें सन्देह नहीं।

तब युधिष्ठिर द्यादि पाण्डव बड़े कोध में द्याकर धनुष टङ्कार करने हुए बनाये हुए रास्ते से दौड़े। वे वृद्ध ही दूर गये होंगे कि जयद्रथ की सेना के घोड़ों की टाप से उड़ी हुई धूल का, स्राकाश से बातें करनेवाला गुबार उन्हें देख पड़ा स्रौर पैदन सेना के बीच में. धौम्य की पुकार सुनाई देने लगी। उस समय पाण्डवों का कोध दूना हो गया। सेना की कुछ भो परवा न करके वे सीधे जयद्रश्व के रश की तरफ़ दौड़े।

जयद्रथ की रचा करने के लिए कोटिकास्य अपना रथ भीमसेन के सामने ले आये। भीमसेन ने गदा की एक ही चोट से उसे चूर कर दिया और प्रास नाम के अस द्वारा उस राजपुत्र की भी मार डाला। महाबली अर्जुन ने अकेले ही पाँच सौ पहाड़ी योद्धाओं का नाश किया। उधर त्रिगर्त्तराज ने युधिष्ठिर पर आक्रमण करके उनके चारों घोड़ों को मार गिराया। किन्तु धर्म्भराज इससे ज़रा भी शक्कित न हुए। पहले तो उन्होंने एक अर्धचन्द्र बाण से त्रिगर्त्तराज की ज़मीन पर गिरा दिया; फिर बे-घोड़ों के अपने रथ को छोड़ सहदेव के रथ पर जा बैठे। नकुल रथ से उतर पड़े और तलवार से आश्चर्य-जनक काम करते हुए सिपाहियों के मस्तक बीज की तरह ज़मीन पर छितराने लगे। यह देख कर राजा सुरथ ने नकुल को मारने के लिए एक बड़ा हाथी दौड़ाया। परन्तु नकुल ने तलवार का एक ऐसा हाथ मारा कि उसके दोनों दाँत और सूँड़ कट गई और वह मर कर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा।

चित्रयां के कुल कं कलङ्क जयद्रथ नं अपने पच के हजारों वीरों की मरा हुआ और पाण्डवें। की बंहद कुद्ध देख सेना से भर हुए उस स्थान में द्रीपदी की रश्च सं उतार दिया और रथ लेकर लड़ाई कं मैदान सं भागा। यह देख कर भीमसेन द्रीपदी की युधिष्ठिर के पास ले गयं और बोले:—

महाराज ! इस समय शत्रुश्चें की प्रायः सारी संना मारी जा चुकी है। जो लोग बचे हैं वे भी भाग रहे हैं। इसलिए आप प्रियतमा द्रौपदी की आश्रम में ले जाकर ढाढ़स दीजिए। इम देखें कि नीच जयद्रश्च किथर गया । यदि वह पाताल में भी घुस गया होगा तो भी आज वह नहीं बच सकता।

युधिष्ठिर ने कहा :— हे बीर ! इसमें सन्देह नहीं कि जयद्रथ ने बड़ा बुरा काम किया है; किन्तु बहन दुःशला श्रीर माता गान्धारी का ख़याल करके उसे मारना मत।

युधिष्ठिर की बात सुन कर कोध से काँपती हुई द्रौपदी व्याकुल होकर भीम धीर अर्जुन से बोली:—

हे बीर ! यदि हमें प्रसन्न रखने की कुछ भी इच्छा हो ते। उस पापी को जीता न छोड़ना। स्त्री ग्रीर राज्य का हरणा करनेवाला यदि शरणा ग्रावे ते। भी उसे ज़रूर मारना चाहिए।

द्रौपदी की बात सुन कर भीम भीर अर्जुन जयद्रध की ढूँढ़ने के लिए बड़ो तेज़ी से दौड़े। इधर द्रौपदी को लेकर धौम्य के साथ युधिष्ठिर आश्रम में लौट भाये। द्रौपदी की कुशलपूर्वक लौट आई देख वहाँ के बाझण बहुत प्रसन्न हुए। उनकी चिन्ता जाती रही । नकुल ग्रीर सहदेव के साथ द्रीपदी कुटीर में गई। ब्राह्मखों के बीच में बैठ कर युधिष्ठिर सब हाल सिलसिलोबार कहने लगे।

जयद्रश्व कुछ ही दूर गया होगा कि हवा की तरह दौड़ते हुए भीम श्रीर अर्जुन उसके पास पहुँच गयं। दूर ही से अर्जुन ने उसके घोड़ों की मार गिराया। तब रथ छोड़ कर जयद्रश्व पंदल ही भागने लगा। यह देख कर भीमसेन भी रथ से कूद पड़ं श्रीर—ठहर! ठहर!—कह कर उसके पाछे दैं। पर दयालु अर्जुन ने यह कह कर कि—उसं मारना नहीं—भीम की राका।

भीम ने कहा:—ग्रंद राजपुत्र ! क्या तुमने इसी साहस पर द्रौपदी हरने का इरादा किया था ? नैकिरों को वैरी के हाथ में देकर क्यों तुम भगते हो ?

भीम के राकनं से जयद्रथ न ककः । वह भागता ही गया । पर भीमसेन ने इस वेग से उसका पाछ। किया कि शीष्ट्र ही उसके पास पहुँच गयं और उसके वाल पकड़ लियं। फिर उसको उठा कर ज़मीन पर पटक दिया और क्षगे धड़ाधड़ मारने। जयद्रथ ने ज़मीन से जो उठने को चेष्टा की तो भीमसेन ने उसके माथे पर ऐसी लात मारी और छाती पर इस तरह दोनों घुटने रख दिये कि वह अत्यन्त पीड़ित होकर बेहोश होगया।

तब अर्जुन ने फिर कहाः—

भाई ! दु:शला के विषय में धर्म्भराज ने जो बात कही है उसे न भूल जाना। भीम ने कहा:—इस पापी ने द्रौपदी को दु:स्व दिया है। इस तो इसं मारही डालते। पर तुम्हारं कहने से छोड़ देते हैं।

इसकं बाद भीमसेन ने धारदार ऋर्द्धचन्द्र बाग्र से जयद्रश्र का सिर मूँड़ दिया; सिर्फ़ पाच चांटियाँ रहने दीं । जब उसे हारा झाया तब उसका धिकार करके भीम बोले:—

रं मूढ़ ! यदि तू जीना चाहता है तो तुभ्ने सबके सामने हमारा दासत्व स्वीकार करना पड़ेगा।

लाचार जयद्रश्च कां भीमसेन की बात माननी पड़ी । तब ज़मीन पर पड़ं हुए सिन्धुराज को उन्होंने ख़ूब जकड़ कर बाँधा श्रीर रथ पर चढ़ा लिया। फिर भीम श्रीर श्रर्जुन उसे श्राप्तम में धर्म्भराज के पास ले गयं। युधिष्ठिर नं हँस कर भीमसंन सं कहा:—

हे भीम ! तुम इसे यथेष्ट दंड दं चुके; अब छोड़ दा।

भीम ने कहा:—हे महाराज ! यह हमारा दास है। इसलिए इसके सम्बन्ध में जी हीपदी कहेगी वही करेंगे।

युधिष्ठिर ने फिर प्यार से कहाः—

हे भीम ! यदि हमारी बात मानना अपना कर्त्तव्य समभते हो तो इसं छोड़ दो। इस विषय में धर्मराज को उत्कण्ठित और भीमसेन को भी अटल देख कर द्रीपदी ने कहा:—

जब इस दुराचारी ने तुम्हारा दालत्व स्वीकार कर लिया है धीर पाँच चोटियां छोड़ कर इसका सिर मूँड़ दिया गया है तब धीर दंड देने की ज़रूरत नहीं।

द्रौपर्दा के कहने से जयद्रथ के बंद खेाल दिये गयं। वह उठ बैठा और बंतरह विद्वल होकर सबके पैरों पर गिर पड़ा—सबके पैर उसने ह्युए।

युधिष्ठिर ने कहा:—तुम दासत्व से स्नूट गयं। ऐसा नीच काम श्रव कभी न करना। तुम अपने हाश्रो, घोड़े, रथ श्रीर पैंदल सैन्य लंकर श्रव अपने घर जाव। ईश्वर करे तुम्हारी धर्म्मबुद्धि बढ़े।

इसके बाद सिन्धुराज ने दुः स्वी मन से लजा के कारस सिर भुका कर वहाँ सं प्रस्थान किया। पर चर न जाकर वे गङ्गाद्वार गयं श्रीर वहाँ तपस्या करने लगे। जब कठोर तपस्या से महादेव जी प्रसन्न हुए तब प्रकट हो कर उनसे बोले:—

ुपुत्र ! वर माँगो।

जयद्रथ नं कहा:—भगवन् ! हम पाँचों पाण्डवों की युद्ध में हराना चाहते हैं। शिवजी वोले:—तवस्या करके अर्जुन ने हमसे पहले ही पाशुपत अस्त्र प्राप्त कर लिया है। इससे उन्हें कोई नहीं जीत सकता। उनके सिवा अन्य पाण्डवों की एक दिन लड़ाई में तुम हरा सकोगे।

यह कह कर वे अन्तर्द्धान हो गयं। जबद्रश्व भी अपने बर चले गये।

सताये हुए पाण्डव **लोग काम्यक वन से फिर द्वैत बन चले** आये और वहीं रहनं लगे।

धीरे धीरे वनवास कं बारइ वर्ष बीत गये। सत्यप्रतिज्ञ पाण्डव लोग तेरहवें वर्ष के छाज्ञात वास की तैयारी करने लगे। जब समय धा गया तब धर्म्मराज ने बापने साच रहनेवाले बाह्मखां से खाज्ञा माँगी। वे हाख जोड़ कर कहने लगे:—

हे मुनिगस ! हमने सत्य की रचा के लिए बारह वर्ष बड़ं कष्ट से वनवास किया। श्रव श्रज्ञात वास का समय श्रा गया है। इसके लिए बड़े सोच विचार से काम करना होगा। क्योंकि, यदि कीरव लोग हमारा पता पा जायँगे ते।, शर्त के श्रनुसार, हमें किर वनवास करना पड़ेगा। कीरव लोग हमसे बड़ी शत्रुता रखते हैं। उनकी शत्रुता ने जड़ पकड़ ली है। हमारा पता लगाने की वे जी जान से कोशिश करेंगे। इसमें जुरा भी सन्देह नहीं। द्वाय ! क्या हम कभी अपना राज्य पाकर श्राप लोगों का उपयुक्त सत्कार कर सकेंगे ?

यह कह कर आँखों में आँसू भरे हुए युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों से बिदा माँगी । ब्राह्मणों ने श्रनेक प्रकार सं युधिष्ठिर की समभ्ताया श्रीर ढाढस दिया। श्रीर, फिर, श्राशीर्वाद देकर जाने की श्राज्ञा दी। पुराहित धीम्य के साथ पाण्डव लोग वहाँ से एक सुनसान जगह पहुँचं ग्रीर सलाह करने के लिए बैठ गये।

स्थिष्टिर ने कहा:---भाई! एक ऐसा गूढ़ श्रीर रमखीक स्थान हुँढ़ना चाहिए जहाँ इम लोग स्वतन्त्रतापूर्वक रह सकें श्रीर हमारे शत्र हमारा पता न पार्वे।

अर्जुन ने कहा:---महाराज ! क्रुर-मण्डल के चारी तरफ पाञ्चाल, चेदि, मत्स्य आदि कितने ही राज्य ऐसे हैं जहाँ के राजा हमारं मित्र हैं - हमसे बन्धुभाव रखते हैं। उनमें से किसी भी एक राज्य में हम गुप्त-भाव से रह सकेंगे।

युधिष्ठिर ने कहा:—हे अर्जुन ! इनमें से मत्स्वराज ही हम पसन्द करते हैं । हमारे पिता राजा विराट के मित्र थे। विराट-नरेश इस लोगों की सदा ही भलाई चाहतं हैं। वे बृद्ध, धर्म्मात्मा और हानी हैं। उनके यहाँ यदि हम लोगों में से इर एक, एक एक उपयुक्त काम पर नियुक्त हो जायँ तो निश्चय ही एक वर्ष वहाँ वे-खटके काट सकेंगे।

श्रर्जुन ने कहा:-हाय! श्राप सदा सुख में पहा हैं श्रीर राज्य किया है। श्रव दूसरे के अधीन आप कैसे काम कर सकेंगे ?

युधिष्ठिर ने कहा:--भाई ! वबराझा नहीं । इमने जिस काम के करने का निश्चय किया है उसे सुना । हम अपना नाम कडू रक्खेंगे और जुआरी ब्राह्मस के वेश में चौपड़, हाथी-दाँत की गीटें, सुनहत्ते पाँसे हाथ में लेकर विराटराज के सभासद बनने की प्रार्थना करेंगे। यदि वे हमारा विशेष हाल पूछेंगे तो कहेंगे कि हम पहले राजा युधिष्ठिर को प्रिय मित्र थे। इस काम से इम बिना किसी क्षेत्र को राजा का मन बहला सकेंगे। भीम ! श्रव तुम बताश्रो, कौन काम करके समय विवाश्रोगे ?

भीमसेन ने कहा:-हे धर्मराज ! हमारा इरादा है कि हम अपना नाम वस्तम रक्खें श्रीर श्रपने की रसोइबा बतावें। रसोई बनाने में हम विशेष चत्र हैं। विराट-राज के यहाँ इस समय जितने नौकर हैं हम निश्चय ही उन सबसे श्रच्छा भोजन बना कर राजा को प्रसन्न कर सकेंगे। इसके सिवा अखाड़े में जब हम अपने बाहुबल का परिचय देंगे तब सब लोग हमारा सम्मान करने लगेंगे—इसमें कुछ भी सन्देह नहीं। हाल पृछते पर इस भी कहेंगे कि इस राजा सुधिष्टिर के रसोइया श्रीर पहलवान थे। हे राजन ! इस नरह हम विना किसी विश्व-बाधा के समय विना सकेंगे।

तब युधिष्ठिर अर्जुन की तरफ इशारा करके बेलं :--

जो बीर भ्रात की तरह तंजम्बी हैं, जिसकी बाँहों पर धनुष की डोरी के चिह्न हैं, वह अर्जुन कौन मा गुप्त वेश धारण करेगा ?

उत्तर में श्रर्जुन नं कहा:-

हे धर्मराज! आप ठीक कहते हैं कि धनुष की प्रत्यका के चिह्नवाली अपनी बांहें छें। युद्ध के गर्व से भरा हुआ अपना हृहा कहा शरीर छिपाना हमारे लिए सहज नहीं। इसमें हमने इराहा किया है कि मार्थ में वेशी धारण करके, कानों मे कुण्डल पहन कर, और बाजूबंदों से अपनी बांहों के चिह्न छिपा कर हम अपना नाम बृहन्नला रक्खें और यह कहें कि हम नर्तक हैं—किश्वक हैं। जब हम इन्द्रलोक में थे तब हमने गाना-बजाना और नाचना अच्छी तरह सीख लिया था। इसलिए यदि हम खियों को नाचना-गाना अ।दि सिखायेंगे तो बेनिश्चय ही हमारा विशेष आहर करेंगी। पूछने पर हम भी कहेंगे कि युधिष्टिर के यहां हम द्रौपदी की सेवा में नियुक्त थे। है धर्मराज! इस प्रकार राख में छिपी हुई आग की तरह हम विराट के घर में सुख से विहार कर सकेंगे।

तब युधिष्ठिर नं कहा:---

हं नकुल ! तुम्हारी उम्र सुख भागने याग्य है च्यार तुम सुकुमार भी हो । तुम कीन सा काम कर सकागे ?

नकुल ने कहा: — महाराज ! हम घोड़ों को सदा सं प्यार करते हैं । उनकी सिखान ग्रीर उनकी दवा-दारू करने का हमें अच्छा अभ्यास है। इसलिए हम प्रत्थिक नाम रख कर घोड़ों के दरीगा बनने की प्रार्थना करेंगे। यह काम हमें पसन्द भी है; श्रीर इसके द्वारा हम राजा की सन्तुष्ट भी कर सकेंगे। पूछने पर हम भी कहेंगे कि हम राजा बुधिष्ठिर के अस्तबल के इन्स्पेकृर थे।

पूछने पर सहदेव ने कहा:--

हें राजन ! जब श्राप हमें गायों की देख भाल करने के लिए भेजते थे तब हमने गायों का दुहना, पालना श्रीर उनके शुभाशुभ लच्छ पहचानना सीख लिया था । इससे हमारे लिए चिन्ता न कीजिए । हम अपना नाम तिन्त्रपाल रक्कोंगे श्रीर गायों की संवा करके निश्चय ही राजा की सन्तृष्ट कर सकेंगे । भ्रन्त में दु:खिबहुल हाकर धर्मराज कहने लगे:--

भाई ! हम लोग द्रौपदी का जी सं पालन, पोषण और सम्मान करते हैं । वह हमें प्राणों से भी श्रिधिक प्यारी है । इसिलए उसे दूसरे की सेवा करते हुए हम कैसे देख सकेंगे ? जन्म भर औरों ने उसकी सेवा की है । सिंगार करने के सिवा कोई काम उसने अपने हाथ से नहीं किया । इसिलए प्रियतमा द्रौपही कीन काम करेगी ?

द्रौपदी ने कहा:—महाराज ! कंघी-चोटी करने, महाबर लगाने, तथा और अनेक प्रकार के सिंगार करने के लिए अमीरों के यहाँ खियाँ नौकर रहती हैं। इसलिए मैं यह कहूँगी कि मैं द्रौपदी की दासी थीं; मेरा नाम सौरिन्श्रो हैं; कंघी-चेटी करने में मैं बड़ी चतुर हूँ। यह कह कर मैं रानी सुदेख्या की नौकरी कर लूँगी। यह काम अनाथा और साध्वी खियाँ ही करती हैं। इसलिए ऐसा करना मेरे लिए अनुचित न होगा। यह निश्चय है कि रानी मेरा आदर करेंगी। मेरे लिए आप दु:ख न कीजिए।

युधिष्ठिर ने कहा:—हे द्रौपदी ! तुमने उत्तम ही काम करने का निश्चय किया है। किन्तु राजभवन विपदें का घर होता है। इसिलए साबधान रहना; कोई तुम्हारा अपमान न कर सके।

किर वे सबसे कहने लगे:-

यह तो स्थिर हो गया कि हम लोग किस तरह गुप्त रहेंगे और कौन कौन काम करेंगे; अब पुरेहित धौम्य, हमारं नीकर वाकर, और द्रीपदी की दासियां दुपदराज के यहाँ जाकर हम लोगों के अज्ञात वास समाप्त होने की प्रतीचा करें। इन्द्रसेन आदि सारिश लोग खाली रश्चों की लेकर शीष्ट्र ही द्वारका चले जायँ और वहाँ उनकी रचा करें। यदि कोई पूछे तो सब लोग कह दें कि पाण्डव हमें द्वैतवन में छोड़ कर कहीं चलें गये; वे कहाँ हैं; हम नहीं जानते।

बिदा होते समय त्राह्मशों में श्रेष्ठ पुरोहित धौम्य ने सबको स्नेन-पूर्श वचनों से इस प्रकार उपदेश दिया:—

हे पाण्डव ! तुम लोग लोक-न्यवहार की सारी बातें तो जानते हो । किन्तु यह नहीं जानते कि राजा के साथ कैसा व्यवहार करना बाहिए । चाहे तुम्हारा सम्मान हो चाहे अपमान, एक वर्ष तक तुम्हें राजभवन में रहना ही पढ़ेगा । इसलिए जैसे बने राजा को सन्तुष्ट रखने की चेष्टा करना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है । बिना पूछे राजा को कोई उपदेश न देना । राजभवन की कोई गुप्त बात प्रकट करने की चेष्टा न करना । यदि कोई छिपी हुई बात मालूम हो जाय तो भी न कहना । महाराज तुम्हारा चाहे

जितना प्यार करें, उनकी आज्ञा बिना कभी उनकी सवारी, पलेंग या चैंकी पर न बैठना। अपनी हैसियत के बाहर कोई काम न करना। राज-सभा में उचित स्थान पर खुपचाप बैठना। हाथ, पैर आदि न हिलाना और न ज़ोर सं बालना। यदि राजा तुम पर प्रसन्नता प्रकट करें तो ज़रूर छतज्ञ होना। बदि वे अन्नमन्न हों तो भी उनसे किसी तरह द्वेष न करना और न कुछ कहना। इस तरह के व्यवहार सं वे फिर प्रसन्न हो जायेंगे। राजों के अन्त:पुर में बड़े बड़े खोटे काम होते हैं: इसलिए छिपं छिपं छिपं पर सहा निगाइ रखना।

युधिष्ठिर नं कहाः—हे त्राह्मध-श्रेष्ठ ! आपके सिवा ऐसा हितकर ग्रीर समयापयोगी उपदेश ग्रीर काई न दे सकता था। अव ऐसा अनुष्ठान कीजिए जिसमें हमारा मङ्गल हो।

तब जलती हुई अग्नि में होम करके द्रौपर्दा-समेत पाण्डव सबकी प्रहिचिखा करके चल दिये। अग्निहोत्र लेकर धौम्य पाञ्चाल-नगर गयं और वहाँ उसकी रक्ता करने लगे। इन्द्रसेन आदि नौकरां ने चोड़े, रच आदि लंकर यादवों का आश्रय लिया।

पाण्डवों नं सिर्फ़ अस्त-रास्त्र साथ लंकर पैदल ही मत्स्वराज्य की और प्रस्थान किया। कालिन्दी नदी के दक्षिणी किनारे किनार वे चलने लगे। कभी वे पहाड़ की ग्वाहों में ठहरते और कभी घने जंगलों में। पाञ्चाल देश उनके उत्तर तरक रह गया। इस तरह धीरे धीरे वे मत्स्य देश में जा पहुँचे। रास्ते की दशा और चारां ओर खेत देख कर द्रीपदी कहने लगी:—

हे धर्म्मराज ! मासूम होता है कि विराट नगरी ध्रभी बहुत दूर है। मैं भी बहुत यक गई हूँ। इसलिए ध्राज रात को यहीं ठहरिए।

युधिष्ठिर ने कहा: —हं अर्जुन ! तुम द्रौपदी की सँभात कर ले चलो। जब जंगलों की पार कर आयं हैं तब एकदम राजधानी पहुँच कर ही ठहरना अच्छा है।

तब हाथी के समान बलवान अर्जुन ने द्रीपदी की उठा लिया और जल्दी जल्दी चल कर विराट राजधानी के पास उन्हें उतार दिया। इसके बाद सब लोग सलाह करने लगे कि नगर में किस तरह प्रवेश करना चाहिए।

बुधिष्ठिर ने कहा:—भाई ! हम लोगों ने गुप्त वैशा धारण करने का इराहा किया है। इससे हिंबयारों को साथ ले चन्नना ठीक नहीं। विशेष करके अर्जुन के गाण्डीव को तो सभी पहचानते हैं। इसलिए एक वर्ष के लिए सब हिंबयारों को किसी ऐसी जगह रख देना चाहिए जहाँ से उठ जाने का उर नहीं।

श्रर्जुन ने कहा:--मंद्वाराज ! इस पहाड़ की चोटी पर श्मशान है। उसके पास एक

शर्मा वृच्च दिखाई देता है। उस पर चढ़ना कितन काम है। यदि कपड़ं में अच्छी तरह लपंट कर हम लोग अपने हिथवार उसकी डाल पर रख दें तो हमें कोई न देख पायेगा और भिविच्यत् में भी इधर से किसी के आने जाने की संभावना नहीं। अर्जुन की बात सुन कर सब लोग वहाँ हिश्रवार रखने की तैयार हुए। उन्होंने अपने अपने धनुष की डांगी खोल दी और उसके साथ तरकरा, तलबार और दूसरे हिश्यार बाँध कर उन पर कपड़ा लपेट दिया। तब नकुल उस शमी वृच्च पर चढ़ गयं और एक अच्छी मेाटी मज़बूत और पत्तों से खूब ढकी हुई डाल चुनी। फिर कपडे लिपटे हुए हिश्यार डोंगी सं उसमें बाँध दिये। यह करके आस पास के किसानों से उन्होंने कह दिया कि इस पंड़ में मुर्दा वँधा है। इससे उसके पास जाने का किसी को भी साहस न हुआ।

इसके बाद द्रीपदी सहित पाँचों भाइयों ने नगर में प्रवेश किया। वहाँ हर एक ने अपने पसन्द कियं हुए गुप्त वेश के उपयोगी कवड़े और सामान इकट्ठे किये और नौकरी माँगनं के लिए राज-दरबार में अलग अलग गये।

## ११--- त्रज्ञात वास

सवमं पहले ब्राह्मण कं वेश में युधिष्ठिर विराटभवन में पहुँचे। चैापड़ में लिपटा हुई गांटें श्रीर सुनहले पाँसे उनके बग़ल में हवे थे। राख में छिपी हुई आग की तरह तेजखे! युधिष्ठिर की आर विराट की निगाह शीव्र ही गई। वे बिस्मत होकर सभासदें से पूछने खगे:—

हे सभासद ! राजें। की तरह शोभायमान ये जाहास कीन हैं ? इनके साम नौकर, चाकर और सवारी आदि कुछ भी नहीं है। ये राजें। की तरह वेखटके हमारे पास चले आ रहे हैं।

विराटराज ये बातें कर ही रहे थे कि युधिष्ठिर उनके पास पहुँच कर बोले:—

महाराज ! हम ब्राह्मण हैं। दुर्भाग्य से हमारा सब कुछ जाता रहा है। हम महा-निर्धन हो गये हैं। इससे नौकरी के लिए ग्रापके पास आये हैं। यदि ग्राह्मा हो तो वहीं रहें श्रीर आपकी जो इच्छा हो उसके अनुसार काम करें।

विराटराज ने अत्यन्त प्रसन्न होकर कहा:--

हे तात ! तुमको नमस्कार है । तुम किस राज्य से आये हो, तुम्हारा नाम और गीत्र क्या है, और कीनसा हुनर तुम जानते हो । युधिष्ठिर ने कहा:—महाराज ! हम ज्याब्रपदी गोत्र के ब्राह्मण हैं। हमारा नाम कङ्क है। हम पहले राजा युधिष्ठिर के प्रिय मित्र थे। जुत्रा खंलने में इम बड़े निपुष्त हैं।

विराट ने कहा:—जुआ खेलनं में निपुष मनुष्य को हम बहुत चाहते हैं। इसलिए आज से तुम हमारे भी मित्र हुए। तुम नीच काम करने के पात्र नहीं। इसलिए तुम हमारे साथ हमारी ही तरह राज्य करो।

बुधिष्ठिर ने कहा: — हमारी आपसे केवल यही एक प्रार्थना है कि हमें किसी नीच और कपटी आहमी के साथ न खेलना पड़े।

विराट ने यह बात मान ली। उन्हेंने कहा:-

तुम्हारं साम्र जो कोई म्रान्याय करंगा उसं हम ज़रूर दण्ड देगे। पुरवासियों को सुना कर इस कहते हैं कि म्राज से इस राज्य में हमारी ही तरह तुम्हारी भी प्रभुता होगी।

इस तरह ब्रादर के साध नौकरी पा कर युधिष्ठिर बड़ं सुख से समय वितानं लगे।

इसके बाद महाबलवान भामसंन काल कपड़े पहन और काली छुरी तथा भाजन बनाने के उपयोगी सामान लेकर आये। उन्हें आते देख कर मत्स्यराज कहने लगे:—

्यह ऊँचे कन्धेांवाला धीर रूपवान युवा पुरुष कीन है ? इसे तो हमने पहले कर्मा नहीं देखा । कोई जल्डी सं जाकर पूछ ध्रावे कि यह क्या चाइता है ।

यह सुन कर सभासद लोग शीब्रही भीमसन कं पास गयं श्रीर राजा की श्राज्ञा के श्रनुसार सब बातें उनसं पूर्छी । भीमसेन का जैमा वेश श्रा उसके श्रनुसार दीन भाव संवे राजा के सामनं त्राकर बोलं:—

हम उत्तम रसीइया हैं। हमारा नाम बक्कम है। क्रुपा करके आप हमें अपना रसी-ईदार बना लीजिए।

विराट ने कहा:—हे सीम्य ! तुम्हें देखने सं मालूम होता है कि तुम कोई मामूली रसेाइयं नहीं हो। तुम्हारा तेज और बल कह रहा है कि तुम राजा बनने के याग्य हो।

भीम ने कहा:—है विराटेश्वर ! पहले हम राजा युधिष्ठिर के यहाँ नौकर थे। हमारे बनाये हुए भाजनों से वे बड़े प्रसन्न हाते थे। इसके सिवा कुश्ती लड़ने में भी हम बड़े चतुर हैं। इसलिए हमें विश्वास है कि हम आपको प्रसन्न कर सकेंगे।

विराट ने कहा:—वक्सभ ! यश्चिष हम तुम्हें इस काम के योग्य नहीं समभ्रते तो भी तुम्हारी इच्छा पूर्ण करते हैं । तुमको हम श्रपना प्रधान रसोहया बनाते हैं ।

इस तरह राजा के प्यारे बन कर भीम भी मनमाने काम पर नियुक्त हो गये। किसी ने इन पर ज़रा भी सन्देह नहीं किया।

इसके बाद लम्बे और कोमल बालों की चोटी बाँधे और एक मैला कपड़ा पहने हुए काले नेत्रोंबाली द्रौपदी, सौरिन्ध्रो की तरह, दीन भाव से राजभवन की त्रोर चली। उसकी अलौकिक सुन्दरता की देख कर नगर-निवासी स्नी-पुरुषों की बड़ा कीत्रहल हुआ। वे एक एक करके द्रौपदी से पूछने लगे:—

तुम कीन हो, कहाँ जाओगी और क्या चाहती हो ? द्रौपदी ने सबसे कहा:-

मैं सैरिन्ध्रो हूँ। सिङ्गार करने की विद्या मैं बहुत अच्छी जानती हूँ। जो कोई मुभे नौकर रक्खेगा उसका काम मैं जी लगा कर अच्छी तरह करूँगी।

महल के ऊपर से विराट की रानी सुदेष्णा इधर उधर देख रही थी। इसी समय दिहों के से कपड़े पहने हुए श्रीर श्रलीकिक स्वस्त्यवाली द्रीपदी की उन्होंने देखा।

सुदेष्णा नं उसं पास युला कर कहा:-

भद्रे ! तुम कै।न हा श्रीर क्या चाहती हो ?

द्रौपदी ने पहले ही की तरह सैरिन्ध्रां का काम पाने की प्रार्थना की। तब रानी ने कहा:—

हे सुन्दरी ! तुमको अपनी सखी बनाने में हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। पर तुम्हारी सुन्दरता को देख कर डर लगता है कि कहीं राज-घराने के लेग तुम्हारे लिए चब्चल होकर कोई अनिष्ट न कर बैठें।

द्रौपदी ने कहा:—हं रानी! मैं महाप्रतापी गन्धवें। की खी हूँ। इसलिए मेरा अपमान कोई नहीं कर सकता। ऐसा कीन राज-पुरुष है जो यह बात जान कर भी मेरे लिए मन में बुरे बिचार ला सके? इसलिए आप मुक्ते ब-खटके नीकर रख सकती हैं। मैं पहले यदुकुल में श्रेष्ठ कृष्ण की रानी सत्यभामा और कुरुवंश में महासुन्दरी द्रौपदी के यहाँ नौकर थी। मैं बाल सँवारने, उबटन लगाने और तरह तरह के हार गूँ अने में बड़ी निपुष्ण हूँ। पर मेरी एक प्रार्थना है। वह यह कि मुक्ते भूँठी चीज़ छूने या पैर धोने का काम न करना पड़े।

रानी ने—- अरुक्का— कह कर और उपयुक्त कपड़े तथा गद्दने दे कर द्रौपदी दो। अपने घर में रख लिया।

इसके बाद सहदेव ग्वालों का ऐसा वेश बना और उन्हीं की ऐसी बोली सीम्ब कर विराट के यहाँ आये और राजसनलों से मिली हुई गोशाला के पास खड़े हो गये। उनका तेजस्वी रूप श्रीर वह ग्वाली का वेश देख कर राजा बहुत विस्मित हुए। उन्हेंने उनकी बुलाया श्रीर पृक्काः—

हमने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तुम किसके पुत्र हो और कहाँ से आयं हो ? यह सब हम जानना चाहते हैं।

सहदेव ने कहा:—हम वैश्य हैं; सब लोग हमें तिन्त्रपाल कहते हैं। पहले हम राजा युधिष्ठिर की गायों की देख-भाल करते थे। अब वहीं काम पाने के लिए आप से प्रार्थना करने आयं हैं।

सहदंव के सुन्दर शरीर का देख कर विराट बड़े प्रसन्न हुए श्रीर बोले:— तुम श्राज सं हमारी सारी पश्शाला के श्रधिकारी हुए।

इसकं बाद उन्होंने उनकी मुँहमागी तनस्त्राह देने की आज्ञा दी। इस तरह आदर से नौकरी पाकर सहदंव सुख से समय बिताने लगे।

इसके बाद ऊँचे, पूरे ग्रीर गठोली दंहवाले ग्रार्जुन नाचनेवालों की तरह श्री-वेश बना कर ग्रीर कान में कुण्डल, मस्तक में लम्बे बाल, हाथ में शक्क ग्रीर कड़ं धारण करके विराट के दरबार में पहुँचे। उस तंजस्वी मूर्ति का बंडील नारी-वेश देख कर राजा ने सभासदें। सं पृद्धाः—

यें कौन हैं ग्रीर कहाँ सं आते हैं ? हमने तो ऐसी मूर्ति पहले कभी नहीं देखी। सभासद् लोग बोले:—हमारी समक्त में नहीं आता कि ये कौन हैं।

जब अर्जुन निकट पहुँचे तब विराट नं पृछा:-

तुम्हारा पुरुषों का ऐसा बल और स्त्रियों का ऐसा वेश देख कर हम बड़े विस्मित हैं। तुम कौन हो ?

अर्जुन ने कहाः — महाराज ! हमारा नाम बृहज्ञला है। हम राजा बुधिष्ठिर के अन्तः पुर में नाच-गाकर स्त्रियां का मन बहलाते और उनको नाचनं गाने की शिचा भी देते थे। इस विषय में हम बड़े निपुष हैं। हम बे मा-बाप के हैं — हमारे माता पिता कोई नहीं। इसिक्वए हमें अपना लड़का या लड़की समभ्क कर राजकुमारी उत्तरा को तृत्य-गान सिखाने के लिए नौकर रख लीजिए।

विराट ने कहा: — वृहश्रला ! तुम हमारी कम्या उत्तरा और नगर की अन्य क्षियों को नाचना, गाना आदि सिखाओ । इससे हम बड़े प्रसन्न होंगे। पर तुम्हारी कान्ति श्रीर तेज देखने से मालूम होता है कि तुम इस काम के पात्र नहीं।

राजा की ग्राज्ञा के ग्रनुसार ग्रर्जुन ग्रन्त:पुर में गयं ग्रीर रानियां की शिचा देने

लगे। राजकुमारी उन्हें पिता की तरह मानने लगी। धीरे धीरे सभी खियाँ उन्हें प्यार करने लगीं! अर्जुन अदिमियों से मिलते ही न थे। इसलिए यह भी शङ्का न रही कि उन्हें कोई पहचान लोगा।

इसके बाद एक दिन नकुल अस्तवल के घोड़ों की देख रहे थे। इसी समय उनकी असाधारस्र कान्ति देख कर राजा की निगाह उन पर पड़ी।

उन्होंने उनको घोड़ों की विद्या जाननेवाला समक्त कर नौकरों के। आज्ञा दी:— इस तेजिखी आदमी की हमारे सामने लाओा।

राजा की अ। ज्ञा सुनते ही नकुल पास आकर बेलि:-

महाराज की जय हो ! हम घोड़ों से सम्बन्ध रखनेवालो विद्या बहुत अच्छी जानते हैं। सब लोग हमें प्रंथिक के नाम से पुकारते हैं। पहले हम राजा युधिष्ठिर के अस्तबल में नौकर थे। अब आपकी घुड़साल में नौकरी करना चाहते हैं। हम घोड़ों का स्वभाव, उनकी शिक्ता और उनकी दवादारू करना अच्छी तरह जानते हैं।

विराट ने कहा:—तुम हमारं अश्वपाल होनं के अञ्छो तरह उपयुक्त हो । इसिलिए आज से सब सवारियाँ तुम्हारे अधीन हुई ।

इस तरह एक एक करके सब पाण्डव मनमानी नै। करी पा गवे ग्रीर विराट के घर में छिपे छिपं रहने लगे।

महर्षि बृहदश्व की शिक्षा के प्रभाव से युधिष्ठिर जुन्ना खेलने में बड़े ही निपुष्त हो गये थे। इससे राजपुरुषों से जुन्ना में मनमाना धन जीत कर वे भाइयों की बाँट देते थे। राजा की रसोई से पाये हुए तरह तरह के उत्तम भीजनों से भीमसेन सबको तृप्त करते थे। अन्त: पुर में अर्जुन को बहुत इनाम मिला करता था। इससे उनकी भी अच्छी आमदनी थी। सहदेव दूध, दही और घी आदि से तथा नकुल राजमहल से पाये हुए धन के द्वारा सबके सुख की सामग्री इकट्टी करते थे।

पाण्डवों के अज्ञात वास के चौथे महीने मत्स्य नगर में एक बड़ा भारी उत्सव आरम्भ हुआ। उस समय दानवों के समान बड़े बड़े पहलवान लोग अपना अपना बल दिखाने और परीचा देने के लिए चारों तरफ़ से आये। उनमें से एक सबसे मोटा ताज़ा पहलवान सबको हरा कर अखाड़े में कूदने और सबको बार बार ललकारने लगा। पर किसी ने भी उसके मुकाबले में उतरने का साहस न किया।

तब मत्स्थराज को भीमसेन की बात याद द्या गई। उन्होंने उनको लड़ने की ध्राज्ञा दी। उनके प्रचण्ड बाहुबल को देख कर लोग कहीं पहचान न जायँ, इस डर से वे लड़ना न चाहते थे। पर उन्होंने राजा की भाज्ञा न मानना श्रतुचित समभ्ता। इसिलिए लड़ने को वे तैयार हो गये।

पहले ता उन्होंने विराट की प्रकाम किया; फिर धोरे धारे अखाड़े में पहुँचे। उनका बिलिष्ठ शरीर देखकर सब लीग प्रसन्न हो गये। इसके बाद उन्होंने जीमून नाम के उस प्रसिद्ध पहलवान की ललकारा। तब दीनों वीरों में घोर युद्ध होने लगा।

वे स्रापस में एक दूसरं की दवाने का स्रवसर हुँढ़ते हुए कभी भुजास्त्रों का स्राधात करते, कभी घूँसे मारते, कभी पेर की ठोकर मारते, कभी सिर से सिर लड़ा देते थे। उनके इन स्राधातों स्रीर ठोकरों से बड़ा भयङ्कर शब्द उत्पन्न होता था। स्रंत की महा-घलवान भोमसेन ने उस गर्जन तर्जन करनेवाले पहल्वान की एक-इम पकड़ कर उठा लिया स्रीर ज़मीन पर इतनी ज़ोर से पटका कि उसकी हिड्डियाँ तक चूर हो गई।

प्रसिद्ध पहलवान जीमूत को हराने से भीमसेन का वंहद अद्दर हुआ। तब से राजा विराट भीमसेन को सिंह, बाघ आदि हिंस जन्तुओं से अकसर लड़वाते और तमाशा देखते थे। अन्तः पुर की खिड़िकयों से रानियाँ भी भे मसेन का अद्भुत बल-विक्रम देखती थीं। वहाँ द्रीपदी को भी ज़रूर जाना पड़ता था। पर वह डरती थो कि भीमसेन को कहीं कुछ हो न जाय। इससे वह व्याकुल हो जाती थी। उसकी यह बात कभी कभी प्रकट हो जाती थी। इसलिए लोग समभनं थे कि वह उस रूपवान रसोइये पर धानुरक्त है। अतएव उस पर बहुधा व्यंग्य वचनों की वर्ष होती थी। नीव नर्तक-वेश में महावीर अर्जुन को अन्तः पुरवासिनी खियां की सेवा करते देख कर भी द्रीपदी की बड़ा कष्ट होता था।

शीघ ही एक बात और ऐसी हुई कि जिससे अभागिनी द्रौपदी का कष्ट और भी बढ़ गया। रानी का भाई कीचक बड़ा बली था। वह विराट का सेनापित था। वह, श्रीर उसके सजातीय, तथा नौकर-चाकर लोग ऐसे पगक्रमी और योद्धा थे कि उनके बिना राज्य की रचा होना असम्भव था। ख़ुद राजा उनसे बहुत डरते थे। इससे मत्स्थराज में उन लोगों का प्रभुत्व बहुत बढ़ गया था। वे जो चाहते थे करते थे। एक दिन द्रौपदी की अलौकिक सुन्दरता देख कर सेनापित कीचक उस पर मोहित हो गया और बहन के पास जाकर बोला:—

इस रूपवती को को विराट-भवन में हमने पहले कभी नहीं देखा। इसने हमारे चित्त को चञ्चल करके हमें बिलकुल ही अपने वरा में कर लिया है। इसलिए इसके माथ हमारा विवाह करवा दो। बहन से यह बात कह कर कीचक खुद द्रौपदी के पास गया भीर बेाला:—

हे सुन्दरी ! तुम्हारी सी रूपवती स्त्रों का दूसरे की संवा करना उचित नहीं। इससे ध्रच्छा तो यह है कि तुम हमसे विवाह करके हमारी स्वामिनी बने। हे सुहासिनी ! तुम्हारे लिए हम पहले की ध्रपनी सारी प्रियनमाश्रीं को छंड़ देंगे। वे सब तुम्हारी हासी होकर रहेंगी। हम भी तुम्हारे दास बन कर तुम्हारी शुश्रूषा करेंगे।

द्रीपदी ने कहा: — हे सेनापित ! मैं नीचवंश में उत्पन्न सैरिन्ध्रो हूँ । मैं एक निगाह से आपके द्वारा देखी जाने योग्य भी नहीं। इसके सिवा मैं दूसरे की पत्नी हूँ। इस-लिए धर्म का ख़्याल करके आप ऐसी बात अब कभी न कहिएगा।

पर की चक्र द्रौपदी पर ऐसे लट्टू हो रहेथे कि उसको दूसरे की स्नो जान कर भी खुपन रह सके। वे फिर कहने लगे:—

हे सुन्दरी ! हम तुम पर अव्यन्त मोहित हैं और तुन्हारं वश में हैं। इसलिए तुन्हों ढिचत नहीं कि हमारी बात न माना । जो पित तुमसे दास्री का काम करवाता है उसे छोड़ देा और हमारे अनुल ऐश्वर्य की स्वामिनी बना ।

तब द्रीपदी ने रुष्ट होकर कहा:-

हे सारिश्व-पुत्र ! होश में आश्रो ! मैं महा बलवान गन्धर्वी की की हूँ। यदि वे कुद्ध होंगे ते। तुम कदापि न बच सकीगे । इसिलए मुक्ते पाने की आशा छोड़ दे। । सुमार्ग पर चल कर जीवन की रक्ता करे।।

जब दुरात्मा कीचक का मनोरध सिद्ध न हुआ तब वह सुदेष्णा के पास आकर बे:ला:—हे बहन ! ऐसा यब करो जिसमें यह अपूर्व लावण्यवती युवती हमारी हो जाय। यदि ऐसा न होगा तो हम, सच कहते हैं, प्राण दे देंगे।

भाई की ऐसी दुरवस्था देख ग्रीर उसका विलाप सुन कर रानी के। दया ग्रा गई। उन्होंने कहा:—

है कीचक ! मैं एक उपाय बताती हूँ । दुम त्यौहार के दिन मद्य और खाने-पीने की की ज़ें तैयार रखना । मैं उन्हें लाने के बहाने सैरिन्ध्रों को तुम्हारे पास भेजूँगी । उस समय एकान्त में तुम इच्छानुसार बचनों के द्वारा उसे राज़ी कर लेना ।

बहन के धीरज देने से कीचक कुछ शान्त हुए। उनकी सलाह के अनुसार उन्होंने धनेक प्रकार के व्यञ्जन और राजों के पीने योग्य बढ़िया शराब तैयार करके सुदेष्णा को खबर दी। तब द्रीपदी को बुला कर रानी ने कहा:—

सैरिन्ध्रो ! हमें बढ़ी प्यास लगी है। तुम कीचक के घर से अच्छी शराब ले आस्रो।

द्रौपदी ने कहा:—हं रानी ! मैं कीचक के घर कभी नहीं जा सकती । मुक्ते मालूम हा गया है कि वह कितना निर्लेज हैं। मैं आपसे पहले ही कह चुकी हूँ कि मैं अपमानित होकर आपके घर में न रहूँगी। इससे इस काम के लिए किसी और दासी को आप भेजें।

सुदेण्या ने कहा:—हं कल्याखी ! तुम्हें तो हम भेजती हैं। कीचक तुम्हारा अपमान क्यों करेंगे ?

यह कह उन्होंने द्रौपदो के हाथ में एक सोने का प्याला वस्त्र में छिपा कर रख दिया। बंचारी द्रौपदो जाने को खाचार हुई।

श्रांखों में श्राँसू भरं हुए वह डरती डरती चली श्राँर चौकन्ना हिरनो की तरह घबराई हुई कीचक कं घर के पास पहुँची। पार जाने की इच्छा रखनेवाले जैसे नाव पाकर श्रानन्दित होते हैं वैसे ही दुरात्मा कीचक भी द्रौपदी को श्राते देख बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा:—

प्रियं ! तुम्हारे त्राने मं हमें जैसी प्रसन्नता हुई है उसे हम कह नहीं सकते। आज का दिन हमारे लिए बड़ा ही शुभदायक है। देखां, तुम्हारे लिए हमने अनंक देशों से सीने के हार, कड़े, बाजूबन्द, कुण्डल, रेशमी वस्त्र आदि कितनी ही चीज़ें मँगा रक्खी हैं। यहाँ सुन्दर सेज भी बिछी हुई है। आओ, दोनों जने बैठ कर मचपान करें।

द्रौपदी ने इस बात का काई उत्तर न दिया। वह काँपती हुई कहने लगी:—

रानी बड़ी प्यासी हैं। इसिलिए उन्होंने मुक्ते शराब लाने के लिए भेजा है। मैं वही स्रोने आई हूँ।

तब कीचक ने मुसकरा कर कहा:-

रानी के लिए कोई श्रीर शराब ले जायगा। तुम हमारे पास बैठा।

यह कह कर इसने द्रीपदी का दाहिना हाथ पकड़ा। तब द्रीपदी ज़ोर सं चिल्ला कर बड़ं ही श्रार्त्तस्वर से कहने कांगी—श्ररे दुरात्मा! यदि मैंने मन से भी कभी पित का श्रनादर न किया हो तो उस पुण्य के प्रभाव से मेरी रचा हो।

पर कीचक ने तब भी न माना । उसने द्रौपदी की चादर पकड़ ली । तब द्रौपदी ने बड़े क्रोध से कपड़ा खींच लिया । इससे कीचक ज़मीन पर गिर पड़ा । यह सुयाग पाकर वह राजसभा की ख्रोर जस्दी जल्दी भागने लगी । इस तरह गिरने च्रीर प्रमानित होने से कीचक को बड़ा क्रोध झावा । वह क्रोध झीर चमण्ड में चूर होकर द्रौपदी के पीछे दौड़ा । ज्यांदी द्रौपदी राजसभा में पहुँची त्योंही उसके निकट जाकर

उसने बड़ं क्रोध से उसके बाल पकड़ कर खींचे श्रीर सब राजों के सामने उसके लात मारी। यह करके वह वहाँ से चल दिया।

उस समय भीमसेन भी सभा में बैठे थे। द्रौपदी का अपमान होते देख उन पर वज्र सा गिरा।

एकदम से आँखें लाल लाल करके वे दाँत कटकटाने लगे और कीचक को मारने के लिए कूद कर दौड़ने को तैयार हुए। यह देख कर युधिष्ठिर डरं कि ऐसा न हो जो हम लोग पहचान लिये जायँ। इसलिए उन्होंने भीमसेन को होशियार करने के लिए इशार से कहा:—

हे सूद ! क्या तुम लकड़ो के लिए पेड़ को देख रहे हो ? यदि तुम्हें लकड़ो दरकार हो तो बाहर के पेड़ से ले लेना।

उस समय अपमानिता द्रौपर्दा नं अपने पतियों और विराटराज की ओर इस तरह देखा, मानां उन्हें जला कर वह भस्म कर देगी। वह कहने लगी:—

हाय ! आज मैंने जाना कि मस्त्यराज बड़ं आधर्मी हैं। क्योंकि निरपराध स्त्री को मार खाते देख कर भी उन्होंने कुछ न कहा। जब राजा ही ने विचार न किया तब श्रीर किससे मैं न्याय के लिए प्रार्थना करूँ ?

मत्स्यराज ने कहाः—हम तुम्हारं कलह का पूरा पूरा द्वाल ही नहीं जानते। फिर बिना जाने कैसे विचार कर सकते हैं ?

सभासदों में से कोई तो कीचक की निन्दा और कोई द्रौपदी की प्रशंसा करने लगा।
पत्नी के अपमान को देख कर युधिष्ठिर के मार्च से पसीना बहने लगा। किन्तु बड़े
कष्ट से उन्होंने अपने क्रोध का राका और तिरस्कार के बहाने द्रौपदी की हितोपदेश
करने लगे। वे बोले:—

हे सैरिन्ध्री ! यहाँ पर प्रधिक देर तक तुम्हारे रहने की ज़रूरत नहीं है । तुम रानी के महल में चली जाव । श्रीर क्षियों की तरह तुम क्यों राजसभा में री रही हो ? तुम्हारी रचा करनेवाले गन्धर्व लोग मौका पाते ही तुम्हारे शत्रुश्चों का ज़रूर नाश करेंगे।

यह बात सुन कर क्रोध से लाल लालं आँखें किये हुए द्रौपदी सुदेश्खा के घर पहुँची। उसे बे-तरह कुपित देख कर रानी ने पूछा:—

हे सुन्दरी ! तुम क्यों राती हो ? किसने तुम्हें कष्ट पहुँचाया है ? द्रीपदो से सब हाल सुन कर सुदेध्या क्रोध से जल डिटो। वह बोली—मेरी आश्रित स्त्री के साथ ऐसा बुरा न्यवहार ! कीचक का यह उद्धतपन ! वतलाभी उसे क्या दण्ड दिया जाय ?

द्रौपदी ने कहा:—हमारे अपमान से जिन गम्धवों का अपमान हुआ है वही यथा-समय इस दुरात्मा को उचित दण्ड देंगे।

इसके बाद मन ही मन कीचक की मृत्युकामना करती हुई द्रौपदी अपने घर गई। वहाँ उसने स्नान किया और कपड़े धोये। किर राते राते यह सोचने लगी कि इस समय क्या करना चाहिए। अन्त में उसने एक बात करने का निश्चय किया। रात की वह बिछौने से उठ कर भीमसेन के घर गई। शाल के बड़े भारी दृच्च से जैसे लता लिपट जातो है वैसे ही द्रौपदी सोते हुए भीमसेन के शरीर से लिपट गई और वीणा के समान मधुर कण्ठ से बंली:—

हे नाथ ! बड़े आश्वर्य की बात है ! मालूम होता है कि तुम प्राग्य छोड़ कर हमेशा को लिए से। गये हो। यदि ऐसा न होता ते। तुम्हारं जीते जी तुम्हारा स्त्री का अपमान करकं दुष्ट कीचक अब तक कैसे जीता रहता।

भीमसेन उठ कर पलुँग पर बैठ गये ग्रीर कहने लगे:-

तुम इस समय हमारे पास क्यां ऋाई ? तुम दुबली और पीली पड़ गई हो। तुम इतनी दुखी क्यों हो ? ऋपना हाल बहुत जल्द कह कर किसी के जागने के पहले अपने घर चली जाव। हम ऋवश्य ही तुम्हारा दु:ख दूर करेंगे।

द्रीपदी ने कहा:—हे भीम! जिसके पित राजा युधिष्ठिर हों उसे सुख कहाँ ? तुम भी मेरे दु:खों को जान कर क्यों इस तरह पूछते हां ? कौरवां की सभा में छीर वन-वास के समय जो दु:ख मैंने भीगे हैं वे अब तक मेरे हृदय को जला रहे हैं। कोई छीर राजकुमारी इतने असहा दुख भीग कर क्या जीवित रह सकती थी ? अब दुष्ट कीचक नं सबके सामने मुक्ते लात मारी। तब भी तुम मेरे दुखों की परवा नहीं करते। अब भी जी कर क्या कहाँगी ?

भीमसेन ने कहा: — प्रिये ! तुन्हें सचमुच ही बड़ा दुख मिला। हमारे बाहुबल धीर श्रर्जुन के गाण्डीव को थिकार है। हाय ! जिस समय सभा में दुरात्मा कीचक नं तुन्हारा ध्रपमान किया उसी समय ऐश्वर्य के मद से मत्त उस पाखण्डी के सिर की हम अपने पाद-प्रहार से चूर कर डालते अथवा सारं मत्त्यदेश का नाश कर देते। पर दुधिष्टिर ने इशारे से हमें रोक दिया। क्या कहें, धर्मराज समय देख कर ही काम करना

भच्छा समभ्तते हैं। किन्तु जो जो अपमान तुम्हें सहने पड़े हैं वे हमारे हृदय में काँटे की तरह खटक रहे हैं।

द्रौपदी बाली:--जैसा बुरा व्यवहार मेरे सात्र किया गवा है उससे यदि तुम्हें क्केश होता हो तो अपने उस जुआरी भाई की बात तुम न माना । यदि धर्म्भराज धन से वर्षें। तक प्रति दिन सुबह शाम जुम्रा खंलतं तो भी हमारा इतना बड़ा ख़ज़ाना ख़ाली न होता। जुए का ऐसा कीन शीकीन होगा जा भाई और स्त्री की दाँव पर रक्स्वे या एक बार शिक्ता पांकर भी वनवास जाने की प्रतिज्ञा की दाँव में लगा कर खेले ? पर ज़ुए के नशे में चूर होकर पागल की तरह युधिष्ठिर ने सब कुछ स्त्रो दिया और श्रव बोती हुई बातों की मन ही मन सीचन हुए मूढ़ों की तरह चुपचाप बैठे हैं। तुम लीग श्रायन्त नीच श्रीर श्रनुचित काम करके अपने जीवन की रचा कर रहे हो। यह सब दुर्दशा देख कर में कैसे सुखी रह सकती हूँ ? इससे बढ़ कर दुख की बात और क्या हा सकती है कि तुम लोगों के जीवित रहते दुख पर दुख भागने से मंग शरीर सूखता चला जाय ! आर्ट्या क्रन्ती के सिवा मैंने किसी की सेवा पहले नहीं की था। श्रव मैं सुदेख्या के पीछे पीछे फिरती हूँ और उसके लिए चन्दन थिसती हूँ । मैं कौरवों के घर में किसी से भी नहीं डरती थी। पर यहाँ दासी के रूप में रह कर विराट से बे-तरह डरा करती हूँ। चन्दन आदि पदार्थ अच्छी तरह विसे गये हैं कि नहीं ? कहीं राजा अप्रसन्न ते। न होंगे ? इस प्रकार की-शङ्काओं से मेरा हृदय सदा ही कॅपा करता है। क्योंकि मेर सिवा और किसी का घिसा हुआ चन्द्रन राजा पसंद नहीं करते।

इस तरह श्रपने दुखों का वर्धन करके द्रौपदी ने भीम की तरफ़ देखा श्रीर रोने लगी। इससे भीम का कलेजा फटने लगा। तब उसने फिर ठंडी साँस भर कर कहा— मालूम होता है कि पूर्व जन्म में मैंने देवताश्रों का कोई बड़ा भारी अपराध किया था। इसी सं इतने हेश पाकर भी जीती हूँ।

काम करते रहने के कारण द्रौपदी का कठेर हाथ पकड़ कर ग्रीर मुँह पर बहते हुए आँ यू पेंछ कर भीमसेन कहने लगे:—

प्रियं ! अब तुम आर्ग और कुछ न कहो । तुमने धर्मराज का जो तिरस्कार किया है उसे वे यदि सुन लोंगे तो अवश्य ही प्रास्त त्याग हेंगे । उनके मरने पर अर्जुन, नकुल या सहदेव कोई भी जीते न रह सकेंगे । उनके न रहने से हम भी जीवन धारस न कर सकेंगे।

द्रीपदी ने कहा:--नाव ! मैंने राजा का तिरस्कार नहीं किया। बात केवल इतनी ही

है कि दु:सह दु:ख के कारण मेर आँसुओं का बहना नहीं रुकता था। जो हो, अब बीती हुई बातों की आलोचना करना व्यर्थ है। दु:ख सदा एक सा नहीं बना रहता। सभी दु:खों का अन्त हाता है। बह समम कर तुम्हारी ही तरह मैं भी समय की प्रतीचा करूँगी। पर इस समय जो कुछ करना उचित हो करा। कामान्ध कीचक सुफसे न कहने योग्य बातें सदा कहता है और उसके लिए मेरा अपमान करता है। बोलो उसे क्या दण्ड दोगे? जब मैं उसे अपने गन्धर्व-पितयों के क्रोध का डर दिखाती हूँ तब वह सिर्फ़ ज़ोर से हँस देता है। विराटराज भो उसे दण्ड नहीं दे सकते। यदि तुम लोग कलङ्कित न होना चाहो तो इस समय अपनी खो की रचा करें। इस दृष्ट ने तुम लोगों के सामने ही मेरे लात मारी। और क्या कहूँ, यदि कल सबेरे तक वह पाणी जीवित रहा तो मैं विष खा कर मर जाऊँगी। यह कह कर भोमसेन की छाती पर अपना मुँह रख कर द्रीपदी फिर रोने लगी। तब भोमसेन ने द्रीपदी का आलिङ्गन करके उसके आँसू पेंछि और उसे धीरज दिया। फिर कीचक पर बड़ा क्रोध करके अपना होंठ दांतों से काटते हुए बाले:—

हे द्रौपदो ! तुमनं जो कुछ कहा, हम ज़रूर वही करेंगं। तुम इस दुष्ट को रात के समय निर्जन नाट्यशाला में किसी बहाने लिवा लाना। हम वहाँ उसे उचित दण्ड देंगे। पर उसके साथ तुम्हारी जो बातचीत हो उसे कोई न जानने पावे।

भीमसंन की बात सुन कर द्रौपदी की धीरज हुआ। कीचक की फाँसने का उपाय सीचते सीचते वह अपने घर लीट गई । भीमसंन बड़ी अधीरता सं समय की प्रतीचा करने लगे।

दृसरे दिन सबंगं कीचक द्रौपदी के पास फिर आया और पूर्ववत् प्रस्ताव करके कहने लगा। हे डरपोक ! दंखां जब हमनं तुम पर कीप किया तब विराटराज भी तुम्हें न बचा सके। विराट तो मल्यदेश कं नाम मात्र राजा हैं। असल में राज्य ता हमीं करते हैं— मल्यदेश में हमारा ही एकाधिपत्य है। यदि तुम हमें प्यार करने लगोगी तो हम खुद तुम्हारे दास हो जायँगे। इसलिए एमारी बात मान लो।

मानों कुछ कुछ राज़ी होकर द्रीपदी कहने लगी:-

सबके सामने ऐसी बातें करते मुक्ते बड़ा डर लगता है। इसिलए यदि तुम आज रात को निर्जन नाट्यशाला में मिलो तो मैं तुम्हारी बात मान लूँगी। पर यह हाल किसी को मालूम न होने पावे।

यह बात सुन कर दुष्ट् कीचक बहुत प्रमन्न हुन्ना। उसके दिल की कली कली खिल

उठी। वह ख़ुशी ख़ुशी अपनं घर गया। इधर द्रीपदी भी जल्दी से भीमसेन के पास आई और उनसे सब हाल कह सुनाया।

यह समभ कर कि अब तो मनोकामना सिद्ध हो गई, रात की कीचक सुगन्धित माला आदि विहार की सामग्री से अपनं को सजाने लगा। उसका मन इतना चञ्चल हो रहा था कि वह थोड़ा सा समय भी उसे कल्प तुल्य जान पड़ता था। ठीक समय पर वह उस अँधेरे स्थान में पहुँचा। भीमसेन वहाँ पहले ही से पहुँच गये थे और एक कोने में बैठे थे। मोहान्ध कीचक उन्हें द्वीपदी समभ कर कहने लगाः—

देखेा, असंख्य स्त्रियों से भरा हुआ अपना घर छोड़ कर हम तुम्हारं लिए यहाँ आयं हैं। स्त्रियाँ सदा कहा करती हैं कि हमारी तरह सुन्दर आदमी दुनिया में श्रीर कहीं नहीं देखा।

तुमने भी ऐसा स्वर्श-सुख कभी न पाया होगा—यह कह कर भीमसेन भ्रपटे श्रीर कीचक के बाल पकड़ कर उस पर त्राक्रमण किया।

कीचक चैंक पड़ा। बड़ं ज़ोर से बाल ख़ुड़ा कर भीमसेन के दोनों हाथ उसने पकड़ लियं। तब उस अन्धकार में महा भयङ्कर बाहु-युद्ध होने लगा। पहले कीचक ने भीम पर बड़े वेग से आधात किया। पर भीम उससे ज़रा भी न धबराये। वे उसे घर के बीच में खींच लाये और इधर उधर रगेदने लगे। क्रोध के मारे भीम बड़ी अधीरता से लड़ रहे थे। इससे अवसर पाकर कीचक ने टाँग मारी और एकदम से भोम को ज़मीन पर गिरा दिया। पर भीम ने इसकी कुछ भी परवा न की। उठ कर पहले की अपेचा दूने क्रोध और दूनी सावधानी से उन्होंने फिर कीचक पर आक्रमण किया। उन्होंने कीचक के एक ऐसा धका मारा कि वह ज़मीन पर गिर पड़ा और उठने के योग्य न रहा। धका खाने और गिरने से कीचक को निर्वल देख कर भोम फिर उसके बाल पकड़ कर घसी-टने लगे। इससे उसे बड़ा कष्ट हुआ। जब कुछ उपाय न चला तब कीचक ज़ोर से चिछाने लगा। तब भीमसेन ने उसका गला दबा कर बोल बन्द कर दिया और कमर में हाथ देकर पशुआों की तरह मार डाला।

कीचक के मर जाने पर भी भीम का क्रोध शान्त न हुआ। उन्होंने उसके शरीर की ज़मीन पर कई बार ज़ोर ज़ोर से रगड़ा। फिर उसके हाथ, पैर श्रीर सिर उसके पेट के भीतर घुसेड़ दिये। इससे उसकी देह की ऐसी दुईशा हो गई कि यह पहचानना मुश्किल हो गया कि यह मनुष्य की लोश है। इधर पास ही के बर में बैठी हुई द्रीपदी युद्ध के

समाप्त होनं की राह देख रही थीं। भीमसेन नं उसे बुला कर श्राग जलाई श्रीर उस मुर्दे की ठोकर मार कर द्रीपदी की निगाइ के समाने कर दिया। फिर कहा:—

देखेा, इस कामी की कैसी दुर्दशा हुई है। जो तुम्हारा भ्रापमान करंगा उसकी यही दशा होगी।

यह कह कर भीमसेन चल दिये।

तब द्रौपदी ने सभासदों की कहला भेजा:-

हे सभासद ! देखे।, जिस आदमी ने हमारा अपमान किया या उसकी हमार गन्धर्व-पतियों ने कैसी दुईशा की है।

तब सब लोग मशालें ले लेकर नाचघर में पहुँचे ग्रीर मृत कीचक का इाय, पैर ग्रीर मस्तक-रहित तथा छून से लथ पथ शरीर दंख कर बड़ं विस्मित हुए। उन्हें निश्चय हो गया कि यह काम मनुष्य का नहीं, किन्तु गन्धवीं ही का है। कीचक कं महाप्रतापी श्रात्मीय लोग भी धीर धीर वहां श्रायं ग्रीर चारां धार बैठ कर राने लगं जब अन्त्यंष्ट-किया की तैयारी की बातचीत हो रही थी तब कीचक के भाइयां ने पास ही खड़ी हुई द्रीपदी का दंख कर कहा:—

हे भाइयां ! जिसके लिए हमारं भाई का नाश हुआ, यह देखा, वही पापिनी खम्भे को पकड़े खड़ी हैं। इसलिए इसे मारा । अध्यवा इस समय इसे मारने की ज़रूरत नहीं। कीचक की चिता के साथ इसे भस्म कर देना चाहिए। ऐसा करना इस लोक में न सही तो परलोक में तो अवश्य ही कीचक की प्रसन्नता का कारण होगा।

की चक को भाई-बन्धुओं को पराक्रम की विराटराज अच्छी तरह जानते थे। इसिलए उन्हें इस बात का साहस न हुआ कि उन लोगों की ऐसा करने से राकें। अपन्त की कीचक के आत्मीय जनों ने द्रीपदी की बाँध कर मुद्दें के ऊपर रख लिया और श्मशान की ओर चले।

प्राम्य जाने के भय से अध्यन्त व्याकुत होकर द्रौपदी चिल्लाती हुई चली:— सूत-पुत्र मुक्तं रमशान लिये जाते हैं; अब गन्धर्व लोग मेरी रच्चा करें।

द्रीपदी का यह विलाप सुनते ही भोमसेन पलेंग से उठ बैठे और वेश बदल डाला । फिर सदर दरवाज़े को छोड़ एक और जगह से दीवार फाँद कर बाहर निकल आयं और जल्दी जल्दी रमशान की भोर देेड़े। रमशान के पास पहुँचते ही उन्होंने एक पेड़ उखाड़ लिया और साजात यमराज की तरह सूतपुत्रों पर आक्रमण किया।

भीम की अब्धुत शक्ति की देख कर उन लोगों ने उनका गन्धर्व ही समभा।

इसिलिए द्रीपदी को छोड़ कर नगर की तरफ़ भाग। पर क्रुद्ध भीमसेन ने पेड़ की मार संउन सबको मार कर कल की। किर उन्होंने डबडबाई हुई आँखों सं प्रियतमा का बन्धन खोल कर कहा:—

जा लोग विना अपराध के तुम्हें कष्ट देंगे उनकी यही दशा होगी। अब किसी बात का डर नहीं है। तुम नगर की जाव। हम और रास्ते सं राजा कं महल में जायेंगं।

इधर जो लोग की चक का ध्रमिसंस्कार देखने आयं थं वे की चक के भाई-बन्धुश्रों का मारा गया देख शीघ ही राजा के पास पहुँचे और सब हाल कह सुनाया। गन्धर्वे। के इस उपद्रव से राजा बहुत उरे और रानी के पास जा कर बेले:—

प्रियं ! तुन्हारी सैरिन्ध्रो बड़ी रूपवती है श्रीर उसके रचक गन्धर्व लोग भी बड़े पगक्रमी हैं। इससे उसे घर में रखने से हमें अपने राज्य की रचा करना मुश्किल हो जायगा। इसलिए उसे निकाल दे।।

भीमसंन के विकट कामों को देख कर लोग सचमुच ही इतने डर गये थे कि जब द्रीपदी श्मशान से नगर की स्रोर धाने लगी तब जिसकी स्रोर वह देखती वही अपने प्राष्ण ले कर भागता।

इस तरह होपर्दा राज्महल में पहुँची। जब वह सोने के कमरे के पास से निकली तब विहाटराज की कन्य। श्रीर उसकी सिखयाँ श्रर्जुन से नाच सीख रही भी। निर-पराध सैरिन्ध्र। की श्मशान से कुशलतापूर्वक लीट श्राई देख सबकी बड़ी प्रसन्नता हुई। श्रर्जुन के साथ वे सब उसके पास श्राकर कहने लगीं:—

सैरिन्ध्री ! बड़ं सौभाग्य की बात है कि तुम संकट से बच कर फिर लौट आई। जिन लोगों ने तुम्हें कष्ट दिया था वे भी मारंगये।

भ्रर्जुन नं कहा: —हे सैरिन्ध्रो ! यह सुनने की हमारी बड़ी इच्छा है कि तुम विपद से किस तरह छूटी श्रीर वे पापी लोग कैसे मारे गयं।

द्रीपदी ने कहा: — हं कल्याणी बृहन्नले ! तुम्हें कन्याओं के साथ आनन्दपूर्वक रहने से काम । जो क्रेश सैरिन्ध्री की भागने पड़ते हैं वे तुम्हें तो भागने पड़ते नहीं । इससे तुम उसे आत्यन्त दुखी देख कर भी हँस हँस कर बातें कहती हो ।

श्रर्जुन ने कहा:—सैरिन्ध्री! बृहन्नला तुम्हारे दुख से बहुत दुखी है। तुम उसे निरा पशु न समभो। सच ते। यह है कि कोई किसी के मन की बात कभी नहीं जान सकता। इसी लिए तुम हमारं मन की बात नहीं समभ सकतीं। श्चर्जुन से इस प्रकार बातचीत करके द्रौपदी रानी के पास गई। उसे देखते ही सुदेख्या ने राजा की आज्ञा सुना कर कहा:—

सैरिन्ध्री ! गन्धर्वें। के अप्रवाचार सं सब लोग बहुत डर गये हैं । इसिखए तुम जहाँ चाहो जाव । यहाँ तुम्हारा रहना अच्छा नहीं।

द्रौपदी ने कहा:—दंबी ! राजा थोड़े दिन और जमा करें । कुछ दिन बाद मेरे गन्धर्व-पति मुक्ते लें जायँगे । यदि गन्धर्व लोग राजा से प्रसन्न रहेंगे तो इस राज्य की बहुत कुछ भलाई होगो; इसमें सन्देह नहीं ।

## १२-पागडवों के अज्ञात वास की समाप्ति

जब पाण्डवों के एक वर्ष के भ्रज्ञात वास का समय आ पहुँचा तब राजा दुर्योधन नं उनका पता लगाने के लिए देश विदेश में दूत भेजे। उन लोगों ने कितने ही गाँव, नगर और देश छान डालं। पर पाण्डवां का पता न च जा। भ्रन्त में जब साल समाप्त हाने में थोड़ं ही दिन रह गयं तब वे हस्तिनापुर लौट आयं। राजा दुर्योधन की सभा में द्रोण, कर्ण, छप, भीष्म और महाबली त्रिगर्जराज बैठे खे। इसी समय दूत लोग लीटे और हाख जोड़ कर कहने लगे:—

महाराज ! इमने बड़ी सावधानी से अगम्य जङ्गल और पहाड़ों के शिखर हूँढ़ डाले; सारे देश-देशान्तर और शत्रुओं की राजधानियाँ रक्ती रक्ती हूँढ़ डालीं। पर पाण्डवों का पता न पाया। पाण्डवों के सारिश्ययों को खाली रख द्वारका की ओर ले जाते देख एक बार हम लोगों ने उनका पीछा किया। पर उनसे भी कुछ पता न चला कि पाण्डव और द्रीपदी कहाँ हैं या किधर गये हैं। मालूम होता है कि वे अब जीवित नहीं। इसलिए आप स्वतन्त्रतापूर्वक सारे साम्राज्य का भोग कीजिए।

महाराज ! एक श्रीर ख़बर है ; वह भी सुन लीजिए । मत्स्यराज की रचा करने-वाले उनके प्रवल पराक्रमी सेनापित कीचक की रात के समय गन्धवें ने मार डाला । उनके भाई-बन्दों को भी उन्होंने जीता नहीं छोड़ा।

दूत की बातें सुन कर दुर्योधन बड़ी देर तक चुप रहे। उन्हें चुप देख मन्त्री स्रोग कहने स्रगे:---

पाण्डवें। के ग्रज्ञात वास का समय ध्रव समाप्त होने को है। ज्यें। हो वे एक दफ़ें प्रतिज्ञा के बन्धन से छूट ज़ायँगें त्यें। सत्त हाथी की तरह क्रोध में आकर वे कीरवें। का मुकाबला करेंगे। इसलिए यदि इम समय उनका पता न लगेगा ते। बड़ी भ्राफ़त स्रावेगी।

यह सुन कर कर्ण ने कहा:-

महाराज ! कुछ ऐसे वेश बदले हुए धूर्त आदमी, जो पाण्डवों को अच्छी तरह पहचानत हों, हर एक बस्ती में लोगों के बैठने की जगह और तीर्थ आदि में भेजिए। वे नदी, कुआ, नगर, गाँव, आश्रम और पहाड़ों की गुफाओं में फिर पता लगावें।

कर्ण की हाँ में हाँ मिला कर दुःशासन ने भाई से कहा:-

महाराज ! पाण्डवों की खोज आप उत्साह के साथ बराबर लगाते रहें। या ता वे कहीं छिपे बैठे होंगे, या दुईशा-प्रस्त होने के कारहा मर गये होंगे।

द्राणाचार्य ने कहा:—-पाण्डव लोग बड़ं वीर, विद्वान, बुद्धिमान श्रीर जितेन्द्रिय हैं। इसलिए वे मरे न होंगे। वे ज़रूर कहीं छिपे हुए समय की प्रतीक्षा करते होंगे। धतएव श्रव्ही तरह खोज करना बहुत ज़रूरी है।

भीष्म ने कहा:—हमारा भी यही विश्वास है कि पाण्डव लोग मरे नहीं। धर्मराज बड़े समभदार हैं। इसलिए इम समभते हैं कि वे भाइवां ग्रीर क्ली के साथ किसी नीतिमान सुशील राजा के हरे भरे नगर में रहते होंगे। पाण्डव लोग ग्रसाधारण बुद्धिमान भीर चतुर हैं। उनका पता लगा लेना किसी सामान्य ग्रादमी का काम नहीं।

कुपाचार्य ने कहा:—हमारी समभ में महात्मा भीष्म का कहना बहुत ठीक है। पर पाण्डवों के प्रतिज्ञा किये हुए तेरह वर्ष पूरे होने में अब थोड़े ही दिन बाक़ी हैं। इस-लिए उनके अभ्युदय के पहले ही हम लोगों को सब बातों की सलाह और तैयारी कर लेना चाहिए। हे राजन ! इस समय आप अपना ख़ज़ाना और बल बढ़ाइए। और सब कायदे कानून ठोक कर लीजिए। इसके सिवा अपने सहायकों, मित्रों और सेना के सिपाहियों के सामर्थ्य की जाँच भी कीजिए। इसके बाद पाण्डवों का बल देख कर हम बतावेंगे कि उनके साथ मेल कर लेना चाहिए या लड़ाई।

इसके पहले कीचक की मदद से विराट ने त्रिगर्सराज को कई बार परास्त किया था। इस समय त्रिगर्त्तराज ने भच्छा अवसर हाथ आया जान कर्ण की तरफ़ देख कर कहा:—

हे दुर्योधन ! महापराक्रमी कीचक के मारे जाने से विराटराज का घमण्ड ज़रूर चूर हो गया होगा। वे इस समय ज़रूर निराध्य हो गये होंगे। क्योंकि उनकी सहायता करनेवाला श्रव कोई नहीं रहा। इसलिए यदि हम लोग मिल कर मत्स्यराज पर श्राक्रमण करें ते। श्रवश्य हमारी जीत होगी श्रीर वहाँ की बहुत सी गायें, धन श्रीर रत्न हम लोगों को मिलेंगे। उन्हें हम लोग श्रापस में बाँट लेंगे। इसके सिवा मत्स्यराज हाथ में श्रा जाने से तुम्हारा बल भी ज़रूर बढ़ जायगा।

त्रिगर्त्तराज, सुशर्मा, की बात का अनुमोदन करके कर्य ने दुर्योधन से कहा:-

महाराज ! त्रिगर्त्तराज नं बड़ं माँके की बात कही है। इसलिए यदि बुद्धिमानों में श्रेष्ठ भीष्म, द्रोग्धाचार्य श्रीर कृपाचार्य इसे श्रच्छा समभें तो हम लोग शीव ही मत्स्यराज्य पर धाक्रमण कर। दरिद्र श्रीर निर्वल पाण्डवों की खोज करने में समय वृष्टा नष्ट करने से तो श्रपना बल बढ़ाना श्रच्छा है।

कर्स की बात सं प्रसन्न होकर दुर्योधन ने दुःशासन को प्राज्ञा दी:—
भाई ! तुम बृद्ध लोगों सं सलाह करके शीघ ही सेना तैयार करो।

इसके बाद त्रिगर्त्तराज अपनी सेना सजा कर कृष्णपत्त की सप्तमी को मत्स्यराज की श्रोर चले। कैरिव लोग भी विराटराज पर श्राक्रमण करने के इरादे से दूसरे दिन भिन्न मार्ग से रवाना हुए।

इधर गुप्त वेशधारी पाण्डव लोग विराटराज के सब काम अच्छी तरह करते थे। जिस तरह कीचक उनकी सहायता करते थे उसी तरह वे भी उनकी यथेच्छ सहायता करते थे। इस तरह प्रतिज्ञा किये हुए अज्ञात वास का समय वे लोग बिता रहे थे। इसी समय त्रिगर्त्तराज ने मत्स्यदेश पर चढ़ाई करके विराट नगर के एक प्रान्त से बहुत सी गायें हरश कर लीं।

तब गायों की रच्चा करनेवाले ग्वाले शीघ्र ही रथ पर सवार होकर बहुत जल्दी पुरी में पहुँचे श्रीर पाण्डवों सं घिर हुए विराटराज जहाँ बैठे थे वहाँ रथ से उतर पड़े। फिर राजा के पास जाकर वे प्रशामपूर्वक बोले:—

महाराज ! त्रिगर्त्त लोगों ने बड़ी भारी सेना लेकर हम लोगों पर आक्रमण किया और आप की हज़ारों गायें छोने लिये जा रहे हैं। आप रचा कीजिए।

यह सुनते ही विराटराज ने रथ, हाथी, घोड़े और पैहल सेना की लड़ने के लिए तैयार होने की आज्ञा हो। विराट की आज्ञा पाकर राजपुरुष बड़ी व्ययता से चित्रविचित्र कवच धारण करके युद्ध के लिए तैयार होने और सब सामानों से लैस रथों में लोहे की भूतलें पड़े हुए घोड़े जुतने लगे। श्रीमान मत्स्यराज के सुन्दर सुनहले रथ पर उनकी पताका फहराते ही महाबली चित्रय लोग अपने अपने रथों पर सवार हो गये।

विराटराज ने कहा:—महावीर कङ्क, बल्लभ, तिन्त्रपाल श्रीर प्रनिथक भी युद्ध करेंगे। इसलिए उन्हें अच्छे रथ, मज़्बूत कवच श्रीर तरह तरह के हिथयार दिये जायें।

राजा की श्राज्ञा पाकर युधिष्ठिर, भीम, नकुल श्रीर सहदेव उत्तमीत्तम हिश्रयार लेकर प्रसन्नतापूर्वक रथ पर सवार हुए श्रीर मत्स्वराज के पीछे पीछं चले। महाबली मत्स्यसेना ने दीपहर के पहले ही नगर के बाहर निकल कर गायों को हरण करनेवाले त्रिगर्त्तों पर ब्राक्रमण किया। ज्यों ही युद्ध-कुशल योद्धा लोग मैदान में पहुँचे त्यों ही घार युद्ध होने लगा। दोनें। तरफ़ का बल बराबर था। इसलिए बड़ी देर तक कोई किसी को हरा न सका। मरे हुए सिपाहियों का खून बहने से पृथ्वी पर कीचड़ ही कीचड़ हो गया।

इसी दशा में सूर्य्य ग्रस्त हुन्रा। युद्ध के मैदान में श्रॅंधेरा द्धा जाने से थोड़ी देर के लिए लड़ाई रुक गई। श्रन्धकार की दूर करके ज्यों ही त्र्याकाश में चन्द्रमा उदित हुन्ना त्यों ही चित्रियों ने फिर एक दूसरे पर धावा किया।

इतने में त्रिगर्त-नरंश सुशर्मा ने अपने छंाटे भाई की रथ में बिठा कर विराटराज पर आक्रमण किया और पास जाकर हाथ में गदा लिये हुए शीव्र ही रथ से उतर पड़े। विराट के रथ के निकट बड़ी शीव्रता से पहुँच कर उन्होंने उनके सारिथ को मार गिराया। फिर विराट को पकड़ कर अपने रथ पर बिठा लिया और उन्हें लेकर भागे। इससे सैनिक लोग बं-तरह डर गयं और इधर उधर भागनं लगं। यह दशा देख युधिष्ठिर ने भीम से कहा:—

हे भीम ! यह देखा, सुशम्मा विराट को लियं जा रहे हैं। अब तक इम लोग इन्हीं के आश्रम में सुरू और स्वतन्त्रता से रहे हैं। इसलिए तुम्हें उचित है कि उसके बदले में उनको शत्रु के हाथ से शीघ्र ही छुड़ाओ।

भीम ने कहा:—श्रापके कहने के श्रनुसार हम महाराज को श्रभी ह्युड़ाये लाते हैं। यह सामनेवाला पेड़ उखाड़ कर उससे वैरियों का हम संहार करने जाते हैं।

युधिष्ठिर ने कहा:—हे भीम ! तुन्हें ऐसा श्रद्भुत युद्ध न करना चाहिए। नहीं तो सब लोग तुन्हें पहचान जायँगे। इमारी समक्ष में इस समय साधारण रीति से युद्ध करके श्रपना काम निकालना ही श्रष्टिका है।

तंत्र महावली भीमसेन धनुष लेकर धड़ाधड़ वाणों की वर्ष करते हुए सुशन्मी के रथ के पीछे दौड़े। त्रिगर्त्तराज ने पीछं फिर कर देखा कि भीमसेन साचात् यम के समान झा रहे हैं। इसलिए उन्होंने रथ फंर दिया श्रीर युद्ध करने लगे। ज़रा ही देर में बहुत सी सेना मार कर क्रोध से भरे हुए भीमसेन त्रिगर्सराज के पास जा पहुँचे। इस बीच में अन्य पाण्डन लोग भी उनकी मदद के लिए वहाँ जल्दी से पहुँच गये। सब लोगों ने एक ही साथ ऐसा भीषण युद्ध किया कि त्रिगर्तीं की सारी सेना कट गई। इतने में मौका पाकर भीमसेन ने सुशम्मी के सारिष्ठ को मार डाला और उनके रथ पर चढ़ कर विराट के बन्धन खोल दिये। फिर सुशम्मी को रथ से गिरा कर पकड़ लिया। यह देख कर युधिष्ठर ने हँसते हँसते कहा:—

इस बार ता त्रिगत्तराज हार गयं। श्रव उन्हें छोड़ हो।

फिर उन्होंने सुशम्भी से कहाः—

इस दफ़े तो तुम्हें छे। इंदेते हैं। पर दूसरे के धन के स्त्रोभ में आप कर ऐसे साहस का काम अब कभी न करना।

युधिष्ठिर की कृपा से छूट कर लजा से सिर भुकाये हुए त्रिगर्सराज ने विराट की प्रयाम किया भीर वहाँ से चल दिया।

विराट ने वह रात लड़ाई के मैदान ही में बिताई। दूसरे दिन सबरे पाण्डवों को बहुत सा धन देने की आज्ञा देकर वे कहने लगे:—

तुम्हारे ही पराक्रम से हम छूटे हैं; तुम्हारी ही कृषा से हमारी मान-रक्ता हुई है। ग्राज से हमारे सारे धन-रत्न के हमारी ही तरह तुम भी मालिक हुए। तुमने हमें शत्रु के हाथ से बचाया है। इसलिए तुम्हीं यहाँ राज्य करें।

पाण्डव लोग हाम जोड़ कर विराट के सामने खड़े हुए भौर उनकी कृतज्ञता-भरी कातों का उन्होंने श्राभनन्दन किया। तदनन्तर सबकी तरफ़ से युधिष्ठिर ने कहा:—

महाराज ! हम इसी से बड़ं सन्तुष्ट हैं कि आप शत्रु के हाथ से बच गये। इस समय दूतों को नगर में भेजिए। वे जाकर सब लोगों को खुशख़बरी सुनावें भीर सार नगर में भापकी विजय-वेषका करें।

इधर राजा नगरं में लौटने भी न पायं थे कि दुर्योधन, भोष्म, द्रोख, कर्क आदि ने कौरव-सेना लेकर विराट-नगरी घेर ली और ग्वालों को मार पीट कर साठ इज़ार गायें अपने अधिकार में कर लीं। उन लोगों को गायें ले जाते देख ग्वालों का सरदार घवराया हुआ राजभवन में पहुँचा और राजकुमार उत्तर से बोला:—

कौरव लोग भापकी साठ इज़ार गायें ज़बरदस्ती लिये जा रहे हैं। इसलिए आप जो उचित समिक्तए कीजिए। महाराज सारा राज-काज आपको सौंप गये हैं। इस-लिए आप ही अब शत्रु को दण्ड देने का यत्न कीजिए।

कुमार उत्तर उस समय कियों के बीच में बैठे थे। इस बात की सुन कर वे शेखी के साथ कहने लगे:--

यदि हमें एक अच्छा सारिश्व मिल जाय ती इस युद्ध में शत्रुओं की सहन ही में मार डालें धीर कीरवें की आज ही ध्रपना बलवीर्य दिखला दें।

राजपुत्र की यह बात सुन कर ऋर्जुन ने एकान्त में द्रीपदी से कहा:—

प्रियं ! तुम राजकुमार उत्तर सं कहे! कि पाण्डवें का सारिश बन कर बृहन्नला ने एक बार एक बड़ी भारी लड़ाई जीती थी। इसलिए उसे सारिष्ठ बना कर श्राप सहज ही युद्ध में जा सकते हैं।

अर्जुन के कहने के अनुसार द्रीपदी राजकुमार के पास गई और लजाती हुई धीर धीर कहने लगी:--

इस भारी डील-डीलवाले बृहजला ने एक बार महाबली अर्जुन के रथ पर सारिय का काम किया था। वह अर्जुन ही का शिष्य है और धनुर्विद्या मे उनसं किसी तरह कम नहीं। जब मैं पाण्डवें के घर में थी तब मैंने यह हाल हुना था।

उत्तर ने कहा:--तुम्हें ता भला यह सब हाल मालूम है। पर इस क्या समभ कर इस स्त्री-वेशधारी युवा की सारिध बनने का अनुरोध करें ?

द्रीपदी ने कहा:-यदि आपकी बहन उत्तरा बृहन्नला से कहेंगी ता वह उनकी बात ज़रूर मान लेगा।

तव उत्तर के आज्ञानुसार उनकी बहन कपट-बेशधारी अर्जुन के पास तुरन्त गई। उसे देखते ही अर्जुन ने हॅंस कर कहा:-

राजकुमारी ! मालूम होता है आज तुम किसी सीच में हो । कही क्या माजरा है ? हमारे पाम इतनी जल्दी जल्दी आने का कारब क्या है ?

उत्तरा ने स्नेष्ट-भरे वचनों से कहा:-

ष्ट्रहन्नला ! इमारे राज्य की सारी गायां को कौरवों ने छीन लिया है। कुछ दिन हुए राजकुमार का सारिष लड़ाई में मारा गया है। इसलिए विना सारिष्ठ के वे युद्ध में नहीं जा सकते। सैरिन्ध्री कहती है कि तुमने एक बार सारित्र का काम किया है। इसलिए भाई के सारित्र बन कर इस बिपद से हम लोगों का उद्घार करे।

यह कह कर इत्तरा अर्जन की अपने भाई के पास ले गई। बन्हें दूर से देखते ही बत्तर कहने लगे:--

हमने सुना है कि तुम पहले म्रर्जुन के सारिश्य थे। इसलिए हमारे सारिश्य बन कर हमें कैरिवों के पास ले चलो।

म्रर्जुन ने इँसी के तीर पर कहा:-

क्या सारिश्व का काम इमें श्रोभा देता है ? इमारा काम ते। गाना-बजाना धीर नाचना है। कहिए तो हम वह काम सहज ही में कर सकते हैं। रथ हाँकना भला इम क्या जानें।

फिर, उलटा कवच पहन कर उन्होंने ऐसा भाव दिखाया माना वे कवच पहनना जानते ही नहीं। इससे कियां को बड़ा कीतुक हुआ। हैंसते हैंसते उनका पेट कूल उठा। उन्हें सुप करके राजकुमार ने अर्जुन को खुद अपने हास से वर्म, कबच आदि पहना कर उन्हें अपना सारिश्व बनाया।

धर्जुन का उस अद्भुत नेश में देख उत्तरा आदि कन्याओं ने कहा:—

शृहत्रला ! भीष्म, द्रांस, कर्स श्रादि की इरा कर, उनके मुन्दर सुन्दर कपड़े छीन कर इमारे लिए लं श्राना । इस उनकी गुड़िया बनावेंगी ।

अर्जुन ने हँस कर कहा:-

सदि राजकुमार कैरियों की हरा हैंगें तो उनके चित्र विचित्र कपड़े हम ज़रूर ले आयोंगे।

यह कह कर श्रर्जुन रख पर सबार हुए श्रीर राजकुमार की कौरवें की सेना की तरफ ले चले। उत्तर बड़ी निर्भयता से कहने लगे: —

बृह्जला ! हमारा रथ शीघ हो कौरवें। के पास ले चली । उन दुष्टों की हम उचित दण्ड देंगे।

यह सुन कर ऋजुन ने बड़ी तेज़ों से घोड़े दें। हाबे श्रीर श्राशन कं पासवाले उस शमी वृत्त के पास पहुँचे । वहाँ से समुद्र के समान कौरव-सेना दिखाई पड़ने लगी। बड़े बड़े योद्धाश्री से रच्चा की गई कौरवें। की वह इतनी बड़ों सेना देख कर राजकुमार के रेगिटे खड़े हो गयं। वे घबरा कर कइने लगे:—

हं सारिष्य ! इन लोगों के साथ अकंले हम कैंसे लड़ेंगे ? बड़ं बड़ं वीरों से रिचित्त इस सेना को तो .खुद देवता भी नहीं जीत सकते । हमें तो ऐसा ही मालूम होता हैं। इनसी लड़ना तो दूर रहा, इन्हें देख कर ही हमारे होश ठिकाने नहीं रहे; हमारा शरीर सन्न हो गया है; हमारा सारा उत्साह जाता रहा है। पिता सब सेना लंकर चले गये हैं और हमें अकेले घर में छोड़ गये हैं। अब हस अकेले क्या करें ? मर्जुन ने उन्हें उत्तेजित करने के लिए कहा:-

हे कुमार ! इस समय घबरा कर शत्रुक्षों के श्रानन्दं का कारण मह हो । श्रभी तक उन्होंने ऐसा कीन काम किया है जिससे तुम इतना डर गये ? चलते समय ते। सबके सामने तुमने बड़े घमण्ड की बातें की थीं । अब यदि गायें लेकर न लीटोगे ते। सारे खो-पुरुष तुम्हारी दिख्लगी करेंगे । सैरिन्ध्री ने सबके सामने हमारे सारिश्रपन की प्रशंसा की है । इसलिए हमारी भी हँसी होगी । श्रतएव हम कौरवें के साथ युद्ध किये बिना कैसे रह सकते हैं ? तुम्हें ज़रूर युद्ध करना पड़ेगा ।

उत्तर ने कहा:—चाई कै।रव लोग हमारा सर्वस्व छीन ले जायँ, चाहे लोग हमारी जितनी हँसी उड़ावें, ग्रथना चाहे पिता हमारा जितना तिरस्कार करं, पर हम किसी तरह युद्ध नहीं कर सकते।

यह कह कर राजकुमार नं धनुष-बाग्र रख दिया श्रीर रथ से कूद कर भागने लगे। तब प्रार्जुन ने कहा:—

हे राजकुमार ! चत्रियों का यह धर्म नहीं कि युद्ध में पोठ दिखावें। डर कर भागने की अपेचा युद्ध में मर जाना ही अञ्छा है।

यह देख कर कि कुमार पर हमारो बात का कुछ भी घसर नहीं हुआ अर्जुन रथ से उत्तर पड़े और उत्तर के पीछे दें। दें। इने सं उनकी वेशी खुल गई और कपड़ं दीलें हाकर हवा में इधर उधर उड़ने लगे।

यह अद्भुत दृश्य देख कर पास ही ठहरी हुई कौरव-सेना के वीर हँसने लगे। अर्जुन के शरीर की गठन देख कर कंाई कोई कहने लगे कि हमने ते। इस मनुष्य कंा शायद कहीं देखा है। वे लंग इस बात की चर्चा करने लगे कि यह स्त्री-वेशधारी मनुष्य कीन है।

इधर ऋर्जुन ने सी ही क़दम पर भागते हुए राजकुमार के बाल पकड़ लिये श्रीर इसे रथ पर ज्वरहत्ती बिठा लिया। उत्तर ने झार्तस्वर से कहा:—

बृहत्रला ! तुम शीव्र ही रथ लीटाक्री । हम तुम्हें बहुत सा धन देंगे ।

राजकुमार को मारे डर के प्रायः बे-होश देख कर द्यार्जुन ने हँस कर कहाः— हे बीर ! यदि तुममें लड़ने का उत्साह न हो तो सारिश्य बन कर रथ चलाक्रो। डरने की कोई बात महीं। हम अपने बाहु-बल से तुम्हारी रच्चा करेंगे।

यह सुन कर उत्तर की धीरज हुआ। वे रथ चलाने की तैयार हुए। वेश बदले हुए अर्जुन की रथ पर संवार होते देख भीष्म, होशा आदि बोद्धा लोग उन्हें अच्छी तरह

पहचान गयं । इधर तरह तरह के अशकुन भी होने लगे। तब भीष्म से द्रोण कहनं लगे:—

मालूम होता है कि आज अर्जुन के सामने हम लोगों को हार माननी पड़ेगी। वे इन्द्रलोक से दिव्य अस्त्र चलाना सीख आये हैं। इम लोगों में कोई भी ऐसा नहीं जो उनका मुकाबला कर सके। इस पर कर्ण बोलो:—

हं ग्राचार्य्य ! अर्जुन की प्रशंसा श्रीर हम लोगों की निन्दा भ्राप सदा ही किया करते हैं। पर यदि हम श्रीर दुर्योधन दोनों युद्ध करेंगे तो अर्जुन की क्या मजास कि इमें हरा सकें।

इस बात सं प्रसन्न होकर दुर्वोधन बोले:—

हे कर्ष ! यह स्नो-वेश-धारी पुरुष यदि सचमुच ही झर्जुन हो तो बिना लड़े ही हमारा मतलब सिद्ध हा जायगा । क्योंकि प्रतिज्ञा किये हुए तेरह वर्ष समाप्त होने के पहले ही हम उन्हें पहचान लेंगे । इससे पाण्डवें। की फिर बारह वर्ष वनवास करना पड़ेगा । और यदि और ही कोई यह अद्भुत वेश बना कर भाया है तो हम उसे ज़रूर मार डालेंगे ।

इधर प्रार्जुन ने उत्तर से उसी शमी वृत्त के पास चलनं की कहा। वे बोले:--

है राजकुमार ! यह तुम्हारा धतुष-बाख बहुत ही कमज़ोर है। लड़ाई के समय हमारे बाहुबल को यह न सह सकेगा। इस पेड़ पर पाण्डवें। ने अपने हिश्रवार रक्कों हैं। इस पर चढ़ कर तुम उन्हें ले आश्रो। उन्हीं को लेकर हम युद्ध करेंगे।

उत्तर ने कहा:—हमने सुना है कि इस पेड़ पर एक मुर्दा बँधा है। हम राजकुमार हैं; इसलिए इस भपवित्र चीज़ को कैसे छू सकते हैं ?

ऋर्जुन नं कहा:—कपड़ं में लिपटे हुए हिश्यार मुर्दे की तरह जान पड़ते हैं। हम जानते हैं कि तुम ध्रच्छे कुल में उत्पन्न हुए हो। यदि कोई अपवित्र चीज़ होती तो उमे ह्यूनं के लिए हम तुमसे कभी न कहते।

त्रर्जुन के कहने से उत्तर उस शामी वृत्त पर चढ़ गये श्रीर हिश्चयारों की ज़मीन पर खतार कर उन्हें खोला। पाण्डवों के धनुष-त्राण श्रादि सब श्रख-शक्त एक एक करके उन्होंने बाहर निकाले। उन बड़े बड़े सुनहले हिथयारों की देख कर उत्तर बड़े विस्मित हुए श्रीर पृक्षने लगे:—

पाण्डवें। के हिश्रियार ते। सब साफ़ रक्खे हैं, पर वे लोग इस समय कहाँ हैं ? प्रसिद्ध की-रत्न द्रौपदी भी बनके साथ बन में गई थी; उनका भी कुछ पता है ? तब मर्जुन ने उत्तर से म्रपना भीर भ्रन्य पाण्डवों का सचा हाल कह सुनाया। इत्तर चैंक पड़े। उन्होंने विनयपूर्वक म्रजुन को प्रशाम करके कहाः—

हे महाबाहु ! बढ़े सौभाग्य की बात है जो श्रापके दर्शन हुए । श्रज्ञानता के कारख यदि कोई श्रनुचित बात हमारे मुँह से निकल गई हो ता हमे चमा कीजिए । श्रापका परिचय बाने से हमारा सब डर दूर हो गया । हम बड़ी प्रसन्नता से श्रापके सारिष्य बनेंगे। बताइए, किस तरफ़ चलना होगा ।

अर्जुन ने कहा:— हं राजकुमार ! हम तुम पर बहुत प्रसन्न हुए हैं। तुम बे-खटके शत्रुओं के बीच में रख ले चलो । हमने बहुत दफ़े अर्नक लेशों के साब अर्कले युद्ध किया है। अब तो महादेव की कृपा सं हमें कितने ही दिव्य। आप्राप्त हो गये हैं। इस-लिए जीत में कोई सन्देह नहीं।

यह कह कर अर्जुन ने स्त्रियों का वेश बदल डाला और हिश्ययों के साथ रक्खा हुआ कवच पहन कर सफ़ेंद्र कपड़े से बालों को उक लिया । फिर सारे शस्त्रास्त्र और गाण्डीव लेकर असन्त भयङ्कर धनुषटङ्कार और महा विकट शङ्कध्वनि करते हुए वे कौरबों की ओर चले। यह देख द्राष्ट्राचार्य्य कहने लगे:—

हे कौरवगण ! देखे। इनके रथ की चाल से पृथ्वी काँपती है। अतएव ये निश्चय ही अर्जुन हैं। इनकी परिचित धनुपटङ्कार और शङ्क्षध्विन सुन कर योद्धा लोग सहम गये हैं और उनके चेहरं पीले पड़ गये हैं। इससे गायों की यहाँ से हटा कर और मोरचा-बन्ही करके होशियार हो जाना चाहिए। नहीं तो बचना कठिन है।

दुर्योधन भी कुछ डर कर कहने लगे:--

इस बात का अच्छी तरह निश्चय कर लेना चाहिए कि पाण्डवों के प्रतिज्ञात तेरह वर्ष बीत गये कि नहीं। लोग समभते थे कि सभी कुछ दिन बाक़ी हैं। पर हमें स्रव इसमें सन्देह होता है। अपने मतलब की बात सोचते समय लोगों का श्रम में पड़ जाना कुछ आश्चर्य की बात नहीं। पितामह भीष्म हिसाब लगा कर इस बात को ठीक ठीक जान सकते हैं। किन्तु कुछ भी हो, डरने का कोई कारण नहीं; हमने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि यह आदमी चाहे कोई मत्स्यबीर हो, चाहे मत्स्यराज हो, श्रवा बाहे छुइ अर्जुन ही क्यों न हो, हम इससे लहेंगे ज़रूर। अपने शिष्य अर्जुन का आचार्य बहुत प्यार करते हैं। इससे उनकी शिक्त को वे बढ़ा कर बताते हैं जिसमें हम लोग डर जायें। किन्तु हम सबको सुना कर कहते हैं कि चाहे पैदल हो, चाहे सवार, जो कोई इस युद्ध से भागेगा वह हमारे बाण का निशाना होगा। यदि स्वयं इन्द्र अथवा यम भी

गायें लीटाने त्रावें तो भी कोई त्राहमी बिना लड़े हिस्तिन।पुर न लीट सकेगा। महारथी लोग क्यों इस समय रथें। पर घबराये से बैठे हैं ? उन्हें इस बात का शीघ्र ही निश्चय करना चाहिए कि किस तरह युद्ध करना होगा।

कर्स ने कहा:—बड़े आश्चर्य की बात है कि हमारं सारं धनुर्धारी योद्धा हर से गये हैं। जान पड़ता है वे लड़ना नहीं चाहतं। यह मनुष्य चाहे मत्स्यराज हो, चाहे अर्जुन, इसने ऐसा कैन काम किया है जिससे सब लोग हर गये ? यह ठीक हैं कि अर्जुन नामी धनुर्धारी हैं; किन्तु हम उनसे किस बात में कम हैं ? आज हम लड़ाई के मैदान में अर्जुन को मार कर दुर्याधन के सामने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेंगे।

दुर्योधन का आचार्य पर दोषाराप करना और कर्ण की आत्मश्राचा कोई भी न सह सका।

कृप ने क्हा:—हं कर्ण ! कृर युद्ध करना और बुरी सलाह देना तो तुम खूब जानते हो; पर यह ज़रा भी नहीं जानते कि राज्य की सर्वा भलाई किस बात में हैं। दंश और काल का विचार करके ही युद्ध करना अच्छा होता है। एंसा न करने से हानि के सिवा लाभ नहीं होता। हमारी राय तो यह है कि अर्जुन से इस दशा में युद्ध करना हमारे लिए किसी तरह अच्छा नहीं। इस महाबीर ने अकंले ही कुरुदेश की रचा की है और अप्रि को तम किया है। इसके सिवा पाँच वर्ष कठोर ब्रह्मचर्य्य रख कर साचात् भगवान् के दर्शन किये हैं। हे कर्ष ! तुमनं कब और कौनसा बड़ा काम अकेले किया है जो अर्जुन का युकाबला करने का साहस करते हो ? वृष्टा घमण्ड करने की ज़रूरत नहीं। आओ, हम लोग मोरचा बाँध कर सावधानी से युद्ध करें।

अधिकार में नहीं श्राई । इसलिए श्रभी से क्यों उछल कूद मचाते हो ? जुश्रा खेल कर कपट से तुमने जिनका धन हरण किया है क्या उनके साश्र सम्मुख युद्ध करके कभी जीते भी हो ?

इस वरंत्र भगड़े को होतं देख भीष्म बड़े दुखी हुए। वे सबको समभा कर कहने तागे:—

कृप श्रीर अश्वरंथामा का कहना बहुत ठीक है। पर वे कर्ण का मतलब नहीं समभे। इसी से रुष्ट हो गये हैं। सिर्फ़ सबको उत्तेजित करने के लिए कर्ण ने महारथियों को उरपोक कहा है। पर दुर्योधन को यह उचित न था कि वे ध्राचार्य्य पर दोष लगाते। जो हो, श्रभी हमें बहुत बड़ा काम करना है। सबको उचित है कि एक दूसरे को चमा करके यह स्थिर करें कि युद्ध कैसे करना चाहिए। हे दुर्योधन ! हमारी राय सुनिए। हम समभते हैं कि भरतवंश के श्राचार्य द्रोग से बढ़ कर इमारा श्रगुश्रा होने योग्य श्रीर कोई नहीं है। हे श्राचार्य्य-पुत्र ! यह श्रापस के भगड़े का समय नहीं। इसिलए तुम भी चमा करके युद्ध में शामिल होश्री।

तव ग्रश्वत्थामा ने कहा:--

हमारी भी इच्छा विवाद करने की नहीं। पिता ने ते। एक उदार ये। द्वा की तरह शत्रु के गुर्णों का केवल वर्णन किया था। पत्तपात की उन्होंने कोई बात नहीं की।

दुर्योधन ने भी द्रोग सं कहाः—

महाशय ! चमा कीजिए । आपके सन्तुष्ट रहने ही सं हमारी भलाई है ।

द्रोख ने उत्तर दिया:-

महात्मा भीष्म की वात ही से हम प्रसन्न हो गये हैं।

फिर वे भीष्म से बोले:-

हे भीष्म ! दुर्याधन की रक्ता करना हमारा कर्तव्य है। यह नहीं हो सकता कि तेरह वर्ष पूरे होने के पहले ही अर्जुन ने अपने की प्रकट कर दिया हो। इसिलए हिसाब लगा कर पहले इस बात का निश्चय कर लेना चाहिए।

कुछ देर सीच कर भीष्म ने कहा:-

ताराग्रें की चाल में अन्तर होने के कारण हर साल कई दिन बच रहते हैं। फल यह होता है कि प्रति पाँचवें वर्ष दो महीने बढ़ जाते हैं। इसलिए यद्यपि साधारण हिसाब से तेरह वर्ष पूरे होने में कई दिन बाक़ो हैं, तथापि उक्त गणना के अनुसार पाण्डवों के निश्चित तेरह वर्ष पूरे हो गयं। यही नहीं, किन्तु पाँच महीने छः दिन और अधिक हो गये। इसी लिए आज अर्जुन लड़ाई के मैदान में इस तरह बे-खटके विराजनान हैं। अब इसके सिवा और कोई उपाय नहीं कि बड़ी होशियारी से युद्ध किया जाय। अतएव धर्म के अनुसार युद्ध करना चाहिए: यह तो निश्चित हो है कि एक पचवाले जीतेंगे और दूसरे पचवाले हारेंगे। इसलिए इसकी चिन्ता करना व्यर्थ है। हमारा उपदेश सुनिए—यह सारी सेना चार भागों में बाँट दी जाय। एक भाग की रक्ता में दुर्योधन शीघ्र ही अपने नगर लीट जायें। दूसरा भाग गायें लेकर जाय। बाक़ी दो भागों से हम लोग अर्जुन का मुक़ाबला करें।

इस बात को सब लोगों ने पसन्द किया। भोष्म ने पहले तो दुर्योधन को, फिर गायों को, हिस्तिनापुर की स्रोर रवाना किया। इसके बाद वे मेरिचाबन्दी करने के लिए सैयार हुए। वे बोले:— हं आचार्य्य ! आप बीच में रहें । अश्वत्थामा बाई तरफ़ और कृपाचार्य्य दाहिनी तरफ़ रहें । कर्स आगे बढ़ें और हम पीछे मदद करने के लिए रहें ।

सब लोग सज कर अर्जुन के आने की प्रतीका कर ही रहे थे कि इतने में द्रोगा-चार्य्य को बहुत दिनों के बाद अपने प्यारे शिष्य के दर्शन हुए। वे सब की तरफ़ देख कर कहने लगं:—

यह सुनो, गाण्डीव की भयङ्कर टङ्कार सुनाई देती है। देखा, देा बाख ते। हमारे पैरां तले था गिरे थीर अन्य दा कानां का छूकर सनसनाते हुए निकल गये। इनके द्वारा महाबली धर्जुन हमारे पैर छूते हैं श्रीर कुशल पूछते हैं।

तब निकट पहुँच कर अर्जुन ने राजकुमार उत्तर सं कहा:—

हे सारिष्य ! तुम घोड़ों की रास खींचो; रथ की खड़ा करो। हम यह देखना चाहते हैं कि कुरुकुलाधम दुर्योधन इस सेना में कहाँ पर है। धन्य कीरवें सं लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। दुर्योधन के हारते ही सब हार जायेंगे। पर वह तो इन लोगों में कहीं देख नहीं पड़ता। यहाँ से कुछ दूर सेना के चलने सं जो गुबार उड़ रहा है उसी के साथ वह दुरात्मा ज़रूर भागा जाता है। इसलिए इन महारिथयों को छोड़ कर उधर ही शीध रथ ले चलो।

डत्तर ने बड़े यह से रास साध कर जिधर दुर्योधन जाते थे उधर ही घोड़े दैं। डांगं। कीरव लोग अर्जुन का मतलब समभ गये। इससे उनको रोकने के लिए दैं। ड़े। अर्जुन ने अपने तेज़ बाबों से सैनिकों को बे-हद पीड़ित करके पहले गायों को घर लौटा दिया। फिर दुर्योधन पर आक्रमस करने का अवसर हूँ दुने लगे। मैं। का देखते ही उन्होंने उत्तर से कहा:—

हे राजपुत्र ! इस रास्ते से जल्दी चलो । इससे सेना के बीच में पहुँच जायेंगे। यह देखेा, मस्त हाबी की तरह कर्य हमसे लड़ने ब्राते हैं । इसलिए पहले इन्हीं की तरफ़ चलो ।

ष्यों ही राजकुमार दशर दधर चलं त्यां ही बहुत से सहायकों के साथ कर्क अर्जुन पर बाख बरसाने लगे। अर्जुन ने रुष्ट होकर पहले तो विकर्क को रथ से गिरा दिया, फिर अधिरश्व के पुत्र अर्थात् कर्क के भाई को मार डाला। यह देख कर्क की बड़ा कोध आया। वे सामने आकर लड़ने लगे। अन्य कैरिव लोग ठिठक कर यह भयङ्कर युद्ध देखने लगे।

पहले जब कर्ज ने अर्जुन के फेंके हुए बाबों की रास्ते ही में रीक कर उनके घेड़ी

का घायल किया तब वे लोग बड़े धानन्द से ताली देकर और शहू भेरी धादि बजा-कर कर्ग की प्रशंसा करने लगे। इससे ध्रर्जुन सेकर जागे हुए सिंह की तरह कोध से जल उठे। उन्होंने हज़ारों बाख चला कर कर्य के रथ की ढक दिया और एक तेज़ बाग्र से धन्हें घायल कर दिया। फिर धनेक प्रकार के तीच्य शखों से कर्य की बाँह, सिर, जाँघ, मस्तक और गर्दन की घायल किया। इससे कर्य प्राय: मूर्छित हो गये और लड़ाई का मैदान छोड़ कर भागे।

कर्स के भागने पर दुर्योधन से न रहा गया। वे अपनी सेना लेकर अर्जुन पर आक्रमस करने के लिए युद्ध के मैदान की ओर लौटे। शत्रु की सेना से अपने को घिरा हुआ देख अर्जुन ने पहले कृपाचार्य पर आक्रमस करने की इच्छा की। इसलिए उन्होंने उत्तर को उधर ही चलने की आज्ञा दी।

क्रुप ने अर्जुन के बागों के टुकड़े दुकड़े करके पहले उनकी घायल किया । इससे अर्जुन ने पहले ही की तरह उत्तेजित होकर क्रुप के घोड़ों को अपने शरसमूह से छेद दिया। इसलिए घोड़े भड़क कर इस तरह उछलने कूदने लगे कि क्रुपाचार्य रथ से गिर पड़े। यह देख कर अर्जुन ने क्रुप पर और बाख न चलाये। गिरे हुए शत्रु की मारना उन्होंने अनुचित समभा। पर ज्यों ही वे रथ पर फिर चढ़े खों ही फुरतीले अर्जुन ने उनका धनुष काट कर उनके घोड़े और सारिथ को मार डाला। तब कृप की विपद को देख कर अन्य थोद्धाओं ने उनकी वहाँ से हटा दिया और अर्जुन का मुकावला करने दौड़े।

इसके अनन्तर अर्जुन की आज्ञा से विराट के पुत्र उत्तर ने द्रोशाचार्य की तरफ़ रभ खलाया। बराबर बलवाले गुरु और शिष्य का मुक़ाबला सब लोग विस्मित हो कर देखने लगे और सेना में बड़े ज़ोर से शङ्कथ्विन होने लगी। गुरु को देख कर अर्जुन ने प्रसन्नतापूर्वक उन्हें प्रशाम किया और विनीत भाव से कहने लगे:—

हे आचार्य ! वनवास करा कर हमें बड़े बड़े कष्ट दिये गये हैं। इस कारब अब हमारी गिनती कौरवें के शत्रुओं में हैं। अतएव आप हम पर कष्ट न हूजिएगा। यहि आप पहले हम पर वार न करेंगे तो हम आपसे युद्ध न कर सकेंगे। इसलिए पहले आप ही वाय चलाइए। अर्जुन के इच्छानुसार द्रोग ने जो बाब चलाया ते। अर्जुन ने रास्ते ही में उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। इस तरह द्रोग और अर्जुन की लड़ाई शुरू हुई। दोनें ही महारबी थे; दोनें ही दिव्य अब चलाने में निपुण थे। सब लोग पिकत होकर उनके अद्भुत काम देखने लगे। कौरवों ने कहा: — आचार्य की वरावरी आर्जुन के सिवा श्रीर कोई न कर सकता आ। चित्रिय धर्म्भ कैसा भयानक है कि अर्जुन को गुरु के साथ लड़ना पड़ा।

इधर दोनों वीर सामने आकर एक दूसरे पर बाण चलाने श्रीर घायल करने लगे। आर्जुन का फुरतीलापन, उनका लच्य-भेद-कौशल, श्रीर बहुत दूर से बाख मारने की योग्यता देख कर द्रीण को बड़ा आश्राश्चर्य हुआ। धोर धोरे कोध में धाकर आर्जुन दोनों हाओं से इतनी तेज़ी से बाण बरसाने लगे कि वे कब बाण उठात हैं श्रीर कब फेंकते हैं — यह कोई भी न देख सकता था। आचार्य को अर्जुन के बाणों से छिप गया देख सैनिक हाहाकार करने लगे। तब अश्वत्यामा एकाएक धर्जुन की तरफ़ दौड़े। इससे उनका ध्यान दूसरी तरफ़ चला गया। फल यह हुआ कि द्रीणाचार्य को वहाँ से हट जाने का मौका मिल गया।

इसके बाद अर्जुन और अश्वत्यामा का युद्ध छिड़ गया। सुयोग पाकर महातेजस्वी आचार्यपुत्र ने एक धारदार बाख सं गाण्डीव की डोरी काट डाली। यह देख कर कौरव लोग अश्वत्यामा को धन्य धन्य कहने लगे। परन्तु अर्जुन ने गाण्डीव पर फटपट दूसरी डोरी चढ़ा दी और अश्वत्यामा को फिर अपने ऊपर वार करने का मौका न दिया। उन्होंने कुद्ध हुए सर्प के समान इतने बाख अश्वत्यामा पर बरसाये कि उनको रोकते रोकते अश्वत्यामा के सारे अस्त-शस्त्र चुक गयं।

इस बीच में बोड़ा सा विश्राम लेकर कर्श फिर लड़ाई के मैदान में आहे। यह देख कर कोध से भरे अर्जुन ने अध्यक्षामा को तो छोड़ दिया; कर्श के सामने उपस्थित होकर वे बोले:—

हे कर्ण ! कौरवें की सभा में तुमने बड़े घमण्ड से कहा था कि हमारे बराबर बोद्धा दुनिया भर में नहीं है ! सो थ्राज हम तुम्हें बता देंगे कि तुम कितने पराक्रमी हो । इससे तुम दूसरे का अपमान किर कभी न करेगो । तुमने आज तक जितने कठोर वचन कहे थीर जितने दुष्कम्मी किये हैं उन सबका पूरा बहला आज तुम्हें मिल जायगा । रे दुरात्मा ! जिस क्रोध की हम बारह वर्ष तक वनवास में रोके रहे हैं उसे आज प्रसन्त देख ।

कर्या ने इत्तर दिया:-

हे अर्जुन ! जो कुछ तुमने कहा उसे कर दिखाओ। तृथा वकवाद से क्या लाभ ? तुम अपने को स्वतन्त्र समभते हो, यह तुम्हारी भूल है। अब तक तुम प्रतिज्ञा के बन्धन में जैसे बाँधे को वैसे ही अब भी हमारे बल-विक्रम से अपने की बाँधा हुआ। समभ्ता । लड़ने की यह तुम्हारी इच्छा शीध ही दूर हो जायगी।

अर्जुन ने कहा: — हं सारिश्व-पुत्र ! तुम इसी युद्ध के मैदान से अभी भाग गये थे; तिस पर भी तुम्हारा शंखी मारना न गया । तुम सा निर्ल ज दुनिया में और कहीं न होगा। यह कहते कहते बीर अर्जुन ने कवच को तोड़ कर भीतर घुस जानेवाले बाख बरसाना आरम्भ किया। उन्होंने बाख से कर्या के तरकश की डोरी काट डाली। तब कर्य ने दूसरी तरकश सं वाय लेकर अर्जुन कं हाथ पर मारा। इससे थोड़ी देर के लिए उनकी मुट्ठी ढीली पड़ गई। पर तुरन्त ही क्रोध में धाकर उन्होंने कर्य का धनुष काट डाला और उनके फेंके हुए अन्यान्य अक्षों को व्यर्थ कर दिया। उन्होंने कर्य के सारे शक्ष खर्च करा दिये। इसके बाद, कौरवें की सेना आने के पहले ही अर्जुन ने कर्य के वोड़ों का नाश करके उनकी छाती में एक तेज़ बाख मारा। इससे कर्य व्याकुल होकर ज़मीन पर गिर पड़े और बेहेश हो गये। जब बोड़ी देर बाद होश में आये तब पीड़ा से अधीर होकर युद्ध-चेत्र छोड़ भागे।

इस बीच में दुर्वीधन आ गये। यह देख कर कि अर्जुन को जीतना बहुत कठिन है उन्होंने भाइयों के साथ दल बाँध कर अर्जुन पर आक्रमण किया । पर महाबीर अर्जुन ने सेना-सिहत दुर्योधन आदि को सहज ही में मार भगाया। अन्त में उन्होंने पितामह भीष्म का सामना किया।

पहले दोनों योद्धा तरह तरह के दिव्य श्रस्त चलाने लगे। पर बड़ी देर तक युद्ध करने पर भी कोई किसी को पीड़ित न कर राका। कुछ देर में बाशों से लड़ाई होने लगी। उस समय श्रर्जुन की निपुलता श्रीर फुरतीलापन देख कर सब लोग चिकत हो गये। भीष्म का धनुष तोड़ कर उन्होंने उन्हें श्रवसर दिये बिना ही उनकी छाती में बाख मारा। इससे महात्मा भीष्म रथ की पटिया पकड़ कर बड़ो देर तक अपचेत रहे। उनकी यह दशा देख उनका सारिष्ठ रथ को युद्ध के मैदान से बाहर भगा ले गया।

इसके बाद पहले हारे हुए योद्धा लोग बार बार युद्ध के मैदान में लीट कर कभी भलग अलग, और कभी धर्म-युद्ध के ख़िलाफ़ दल बाँध कर, अर्जुन पर आक्रमण करने लगे। तब अर्जुन ने गाण्डीव पर चढ़ा कर प्रचण्ड गरज के साथ एक ऐसा सम्मोहन बाग छोड़ा कि सारे कीरव बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़े।

इस समय राजकुमारी उत्तरा की बात अर्जुन की याद आई। उन्होंने उत्तर से कहा:— हे उत्तर ! कौरव लोग इस समय बेहोश पड़े हैं। अतएव रथ से उत्तर कर तुम डनके कपड़े राजकुमारी के लिए ले आवे। देखे। सावधान रहना। भीष्म इस सम्मोहन-ध्रम्भ का ते। इ जानते हैं। इसलिए उनके घोड़ों के बीच होशियारी से जाना। तब उत्तर ध्रम्मेत पड़े हुए वीरों के बीच में जाकर द्रोबा और क्रम के सफ़ेद कपड़े, कर्ण के पीले कपड़े और अश्वत्थामा तथा दुर्योधन के नीले कपड़े लेकर किर अपने २थ पर जा चढ़े और घोड़ों की रास थाम गायों के पीछं नगर की ख्रीर चले। इतने में कीरवीं की कुछ कुछ होश ध्राने लगा। दुर्योधन ने देखा कि अर्जुन चुपचाप गायें लिये जाते हैं। इससे खन्होंने बड़ी व्याकुलता से कहा:—

हे यांद्धागया ! तुमने अर्जुन को क्यां छोड़ दिया ? उसे ऐसा वायल करे। कि अपने बर न लीट सके।

तब भीष्म ने हँस कर कहा:-

हे दुर्थोधन ! तुम्हारी बल-बुद्धि इस समय कहाँ गई है ? जब तुम लोग भेहोरा पड़े थे तब महाबीर अर्जुन ने कोई निर्दयता का काम नहीं किया। तीनों लोक पाने के लिए भी वे धर्म नहीं छोड़ते। इसी लिए इस युद्ध में तुम लोग मारे जाने से बच गयं हो। अब शेखी मारना तुम्हें शोभा नहीं देता। अर्जुन गायं लेकर जायँ। तुम जीतें जी हैस्तिनापुर लीट चलो, यही बड़े सीभाग्य की बात है।

पितामह की यह यथार्थ बात सुन कर दुर्योधन ने ठंडी साँस ली भ्रीर किर कुछ न कोले।

विराट के नगर की लीटते समय श्रर्जन ने उत्तर से कहा:—

हें कुमार ! यह बात सिर्फ़ तुम्हीं जानते हो कि पाण्डव लोग तुम्हारे पिता के आश्रय में रहते हैं। परन्तु उचित समय आने के पहले इसे प्रकट करना मुनासिब नहीं। इसिल्ए तुम सबसे यही कहना कि युद्ध में तुम्हीं जीत कर गायें लौटा लाये हो।

उत्तर ने कहा:—हे बीर ! किसी को भी विश्वास न होगा कि जो काम आपने किया है वह इससे हो सकता है। जो हो, आपकी आज्ञा पाये विना यह बात इस पिता से भी न कहेंगे।

अर्जुन ने कहा: - अब ग्वाले नगर में जाकर आपकी जीत का समाचार सुनावें। हम तीसरे पहर चलेंगे। क्योंकि हमें बृहक्रला का वेश किर धारण करना पढ़ेगा।

इधर पाण्डवों के साथ विराटराज त्रिगर्तों को हरा कर प्रसन्नतापूर्वक अपने नगर लीट झाये और शीघ ही ऋन्त:पुर में पहुँचे। वहाँ यह खबर पाकर कि उत्तर अकेले ही कीरवें से लड़ने गये हैं वे बड़े व्याकुल हुए। उन्होंने याद्धाओं की आज्ञा दी कि वे सारी सेना लेकर उत्तर की सहायता के लिए तुरन्त जायें। उन्होंने कहा:—

हे सैनिक ! हमें वह समाचार बहुत जल्द देना कि कुमार जीवित हैं या नहीं। उस स्त्री-वेशधारी नर्तक को ध्रपना सारिथ ध्रीर सहायक बना कर क्या वे ध्रव तक जीते बचे होंगे !

यह सुन कर युधिष्ठिर ने मुसकरा कर कहा:--

महाराज ! जब बृहन्नला राजकुमार का सारिष्य है तब श्राप चिन्ता न कीजिए। कौरव लोग गार्थेन ले जा सकेंगे।

यं बातें हो ही रही भीं कि दूतें ने द्राक्षर उत्तर के जीतने की ख़बर ही। विराट ने बड़ी प्रसन्नता से उन्हें इनाम दे कर मन्त्रों से कहा:—

सङ्कों पर ध्वजा-पताकार्ये तुरन्त उड़ाई जायँ और यथाविधि देवताओं की पूजा की जाय। बाद्धा लोग धीर बाजेवाले द्यागे जाकर उत्तर सं मिलं धीर बजाते गाते उन्हें नगर में ले धावें। सब लोग मतवाले हाथियां पर सबार हो कर चारों तरक जीत की ख़बर फैलावें। कुमारियां के साथ उत्तरा भ्रष्ट्छे भ्रष्ट्छं कपढ़ं पहन कर भाई की भगवानी के लिए तैयार रहे।

उत्सव की यं सब तैयारियाँ जब होने खर्गी तब बड़े प्रसन्न होकर विराट ने द्रौषदी संकहा:—

हे सैरिन्ध्री ! अब पासं लाग्री, कड्क के साथ हम जुन्ना खेलेंगे ।

युधिष्ठिर ने कहा:—मारे आनन्द के अधवा और किसी कारस से जो मनुष्य मत्त हो रहा हो उसके साथ जुआ खेलना उचित नहीं। इसिलए कोई और काम करने की आप हमें आज्ञा हैं।

विराट ने कहा:—हे कड्क ! जुन्ना खेलने की हमारी बड़ी इच्छा है। श्रीर कोई खेल हम नहीं खेलना चाहते। जुए में सब कुछ हार जाने पर भी हम दुःखित नहीं होते। इसिलए तुम सङ्कोच न करो।

कङ्क ने कहा:—महाराज ! श्रापने सुना होगा कि महाराज बुधिष्ठिर खुए ही में अपना राज्य हार गयं थे। तब से जुए को हम बिलकुल ही पसन्द नहीं करते। नो हो, यदि श्रावकी बढ़ी ही इच्छा हो तो आरहए खेलें।

जुआ आरम्भ होने पर विराट कहने लगे:-

त्राज कैसं सौभाग्य की बात है कि इमारे पुत्र ने बुद्ध में सारे कैं।रवीं की हरा दिया।

युधिष्ठिर नं कहाः—महाराज ! वृहत्रका जिसका सारिय होगा वह ज़रूर ही युद्ध में जीतेगा।

इस बात सं कुछ रुष्ट हो कर राजा ने कहा:--

कङ्क ! कौरवें। कं। क्या हमारा पुत्र नहीं हरा सकता ? तुम बार बार उसकी उपेचा करके एक सामान्य नाचनेवालें की क्यों प्रशंसा करते है। ?

युधिष्ठिर ने कहा: — महाराज ! जिस युद्ध में भीष्म, द्रोग, कृप श्रीर 'कर्ण इकट्ठे हुए हैं वहाँ बुहन्नला के सिवा श्रीर कोई नहीं जीत सकता। तब केाथ से अधीर होकर मत्स्यराज बोले: —

कङ्क ! हमारे बार बार मना करने पर भी तुम चुप नहीं होतं। तुम्हें वृद्ध समभ कर अभी तक हमने चमा किया था। पर यदि तुम जीवित रहना चाहते हो ते। फिर कभी ऐसी बात न कहना।

युधिष्ठिर की इस तरइ डाँट कर विराट ने उनके मुँह पर बड़े ज़ीर से पाँसे फेंक कर मारे। इससे धर्मराज की नाक सं ख़ून बहने लगा। यह देख कर सैरिन्ध्री साने के १क लोटे में जल ले घाई ग्रीर उनकी सेवा करने लगी।

इसी समय राजकुमार उत्तर महल के दरवाज़े पर आ पहुँचे। द्वारपाल ने उनके आने की ख़बर राजा को दी। मत्स्यराज ने बहुत प्रसन्न होकर कहा:——

हं द्वारपाल ! उत्तर भ्रीर बृहञ्जला को शीध्र भीतर ले भाभ्यो । उन्हें देखने के लिए हम बड़े ज्याकुल हैं ।

यह सुन कर युधिष्ठिर ने द्वारपाल को अलग ले जाकर उसके कान में कहाः— ऐसा करना जिसमें बृहक्षला कुछ देर बाद आवे। नहीं तो, बदि वह देख लेगा कि अकारख ही हमारी नाक से खून गिरा है तो महाराज न बचेंगे।

कुमार उत्तर ने सभा में आपकर पिता के पैर छुए और कङ्क को प्रमाम किया। उन्हें।ने देखा कि युधिष्ठिर का मुँह खून से खयपय है। इससे व्याकुल हो कर पिता से पृछा:—

हे पिता ! इन्हें किसने मारा ! किस साहसी को यह पाप करने की हिम्मत हुई ? विराट ने कहा:—पुत्र ! तुन्हारी जीत तुन कर हम बढ़े प्रसन्न हुए। इससे हम तुम्हारी प्रशंसा करने लगे। पर यह ब्राह्मण इमारी बात न मान कर बार बार बृह-श्रुला की प्रशंसा करने लगा। इसलिए इमीं ने इसे मारा है।

उत्तर ने कहा:--महाराज ! आपने वड़ा अन्याय किया। इनको शीव ही प्रसन्न कीजिए। नहीं तो ब्रह्मशाप से आप अवश्य ही नष्ट हा जाइएगा।

जब विराट ने धर्मराज से चमा माँगी तब उन्होंने कहा:-

महाराज ! घबराइए नहीं । हमने आपको पहलं ही सामा कर दिया है । बलवान मनुष्य भ्रापने अधीनों पर कभी कभी बिना कारण ही के क्रीध कर बैठते हैं।

कुछ देर में युधिष्ठिर की नाक संस्वन निकलना बन्द हो गया। तब बृहक्रला ने म्राकर सबको प्रशास किया। राजा ने उनका म्राभिनन्दन करके उनके सामने ही पुत्र की प्रशंसा ग्रारम्भ की:-

वत्स ! तुम्हारं होने ही से हम सर्व पुत्रवान हुए । जी महाबनी कर्स दिन रात लंड कर भी नहीं सकते उन्हें तुमने कैसे हराया ! जिन कुरुकुल-श्रेष्ठ भीष्म के बराबर बोद्धा तमाम दुनिया में नहीं उनसे तुमने कैसे युद्ध किया ? सब शाकों में निपुण श्रीर यादवों तथा कौरवों के गुरु आचार्य द्रोश की विकट मार की तुम कैसे सह सके ? तमने हरी हुई गायं लौटा कर बड़ा भारी काम किया है।

उत्तर ने बड़ी नरमी से कहा:-

हे बिता ! हमारी क्या मजाल कि ये सब भयङ्कर काम हम खुद कर सकते। हम तो डर कर भगे आते थे। पर एक देवपुत्र हमारं पास आया। उसी ने हमारे डर को दर करके कौरवों की हराया श्रीर गायां का उद्घार किया।

पुत्र की बात सून कर बिराट की बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंनेकहा:-

बेटा ! जिस महात्मा ने हमारा इतना उपकार किया वे इस समय कहाँ हैं ?

उत्तर ने कहा:- हं पिता ! वे उसी समय अन्तर्धान हो गये हो। कल या परसों फिर प्रकट होंगे।

तब महाराज की आज्ञा से अर्जुन अन्तःपुर में गयं और राजकुमारी को वे सब लूटे हुए वस्त्र दियं। गुड़ियों के लिए वहं वहं मूल्यवाम वस्त्र पाकर उत्तरा वही प्रसन्न हुई।

इसके बाद पाण्डव लोग कुमार उत्तर के साथ एकान्त में सलाह करने लगे कि किस समय भीर किस तरह इस भ्रपने की प्रकट करें।

## १३-पागडवों का प्रकट होना और सलाह करना

प्रतिज्ञा से छूटे सुए पाण्डवें ने अपने को विराटराज पर प्रकट करने के लिए उप-युक्त समय स्थिर कर लिया। निश्चित दिन आने पर स्नान के बाद सफ़ेद कपड़े और तरह तरह के गहने पहन कर वे लोग राजसभा में पहुँचे और विराट के सिंहासन पर धर्म्भगज को बिठा कर उनके चारों तरफ़ बैठ गयं। सैरिन्ध्री का वेश त्याग कर द्रौपदी भी वहाँ आ गई।

जब राज्य का काम करने का समय आया तब विराटराज सभा में भ्राये। पाण्डवों का यह अद्भुत व्यवहार देख कर पहलं तो वे विश्वित और कुपित हुए। पर यह समभ्क कर कि शायद इसमें कोई गृढ़ रहस्य हो कुछ देर सोच कर बोलं:—

हे कड्क ! हमने तुम्हें जुन्ना खेलने में निपृष्ण समक्त कर त्रापना सभासद बनाया था। इस समय राजों का सावेश बना कर हमारे सिंहासम पर क्यों बैठे हो ?

श्रर्जुन ने इँस कर उत्तर दिया:-

हे राजन् ! ये महातेजस्वी पुरुष हैं। ये ते। देवताओं के भी बराबर बैठने योग्य हैं। इनका वश सूर्य के प्रकाश की तरह चारां दिशाओं में फैला हुआ है। ये कुरुवंश में श्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर हैं। इसिलए आपके सिंहासन पर बैठने के ये सर्वश्रा योग्य हैं।

बड़े श्राह्मर्य्य में श्राकर विराटराज ने कहा:--

यदि यही राजा युधिष्ठिर हैं तो इनके भाई और इनकी की द्रौपदी कहाँ है ?

श्राप्ति ने कहा:—हे राजन ! जो श्रापकी रसोई बनाते थे श्रीर जिन्होंने श्रवना नाम यद्मम बताया था वर्षः महावली भीनसेन हैं। जिन्होंने दुरात्मा कीचक श्रीर इसके वंश का संहार करके सैरिन्धी की रक्षा की श्री वे गन्धर्व भी यही हैं। श्रापके घोड़ों श्रीर गायों के श्रिधकारी ही मादी के दोनों कान्तिमान पुत्र नकुल श्रीर सहदंव हैं। यह श्राली-किक रूपवती श्रीर पतिव्रता सैरिन्धी ही दौरदीहै। इन्हीं के लिए कीचक मारा गया या। श्रीर हम भीमसेन के छोटे भाई श्राप्ति है। हमारा विशेष वृक्षान्त श्रापने सुना ही होगा। हे राजन ! हम लोगों ने श्रापके राज्य में, गर्भ में रहने के समान, साल भर बड़े सुख से श्रज्ञात वास किया है।

इस समय कुमार उत्तर इतने दिनों की रुकी हुई कृतझता प्रकट करके बोले:—
हे पिता ! जिस तरह सिंह हिरनें। के भुरुष्ठ को मारता है उसी तरह इन सम्बी
भुजाओंनाले, पनुर्धारियों में श्रेष्ठ शर्जुन ने शशुश्रों को मार गिराया द्या। जिस समय

सारे रथें। को तोड़ कर लड़ाई के मैदान में ये बे-खटके फिरते थे उस समय इन्होंने बड़े बड़े हाथियां को मार गिराया था। इनके बाध लगते ही वे बड़े बड़े दाँतों को ज़मीन में गाड़ कर मर जाते थे। इनके शङ्क की भयाबनी ध्वनि सुनते ही हम भय से व्याकुल हो गये थे।

यह सुन कर विराटराज प्रसन्नतापूर्वक युधिष्ठिर के पास वैठे श्रीर उनका यथोचित सम्मान किया। फिर श्रपनी सेना, ख़ज़ाना श्रीर नगर-समेत समस्त राज्य देकर उनकी पूजा की। तदनन्तर श्रपने भाग्य की बड़ाई करते हुए उन्होंने श्रन्य पाण्डवें। के माथे सूँघे श्रीर उनका श्रालिङ्गन किया। इसके बाद उन्होंने युधिष्ठिर से कहा:—

हे धर्मिराज ! बड़े सौभाग्य की बात है जो आप लोग वनवास और अज्ञात वास समाप्त करके प्रतिज्ञा से छूट गये । दुरात्मा कौरवें को अज्ञात वास के समय आपकी कोई ख़बर न मिली, यह बहुत ही अच्छा हुआ । इस समय हमारे राज्य में जितनी सम्पत्ति है वह सब आप ही की है । महाबली अर्जुन हमारी कन्या के उपयुक्त पात्र हैं । इसलिए वे उत्तरा का पाणिष्रहण करें।

श्रर्जुन की इच्छा जानने के लिए युधिष्ठिर ने उनकी तरफ़ देखा । उनका श्रमिप्राय जान कर श्रर्जुन ने विराटराज से कहाः —

हे राजन् ! इसमें सन्देह नहीं कि पाण्डव श्रीर मत्स्य लोगों में परस्पर सम्बन्ध होना बहुत अच्छा है। किन्तु आपके अन्तः पुर में हम राजकुमारी के गुरु की तरह रहते रहे हैं। वह भी हमें पिता की तरह मानती रही हैं। इसलिए यदि आप उचित समिक्षि ते। सुभद्रा के गर्भ से उत्पन्न हुए हमारं पुत्र अभिमन्यु के साथ उच्चरा का विवाह कर दीजिए।

श्रर्जुन की बात से प्रसन्न होकर विराट ने कहा:—

हे अर्जुन ! तुम बड़े धर्मात्मा हो । उत्तरा के साथ विवाह करने से इनकार करके तुमने बहुत ही उचित काम किया । अब बहुत जल्द अभिमन्यु के साथ उत्तरा के विवाह की तैयारी करना चाहिए।

तदनन्तर विवाह में आने का न्योता देने के लिए पहले ते कृष्ण के पास फिर अन्य मित्रों के राज्य में दृत भेजे गये। यह ख़बर फैलते ही कि पाण्डव लोग प्रतिज्ञा-पालन करके ख़ूट गये हैं उनके मित्र राजा लोग उनकी सहायता के लिए सेना ले लेकर भुण्ड के भुण्ड आने लगे।

पहले युधिष्ठिर के मित्र काशिराज और शिविराज एक एक असौहिशी सेना लेकर

विराट-नगर में आये। फिर महाबली द्रुपद और धृष्टद्युस्न, शिखण्डी और द्रौपदी के पाँचों पुत्रों के साथ, एक अचौहिग्री सेना लेकर उपस्थित हुए।

ध्यर्जुन को पुत्र ध्यभिमन्यु का सा वर पाने से विराटराज बड़े प्रसन्न थे। इसलिए देश विदेश से श्रायं हुए राजों को श्रगवानी वे बड़े ध्रादर से करने लगे।

इसके बाद द्वारका से ऋषा, बलदेव, सात्यिक आदि यादव-वीर अभिमन्यु को लेकर आये। पाण्डवों के नौकर इन्द्रसेन आदि भी रथ आदि लेकर आये। पाण्डवों के लिए राजोचित धन और वस्नों की ज़रूरत समक्त कर ऋषा सब चीज़ें अपने साथ लाये और पाण्डवों को दीं।

इसके बाद विधि के अनुसार विवाह का कार्य आरम्भ हुआ। शह्ब, भेरी, ढेल आदि बाजं बजने लगं। बहुत सा मांस, मळली और अनंक प्रकार की मदिरा आने लगी। गानेवाले, कहानी कहनेवाले, नट, बन्दीगण, स्तुति-पाठ करनेवाले और भाट महमानें का मन बहलाने लगं। सुदेख्या आदि परम रूपवती खियाँ सजी हुई उत्तरा को लेकर विवाह-मण्डप में आई। पर अत्यन्त सुन्दरी द्रीपदी के सामने सबका रङ्ग भीका जान पड़ता था। कृष्ण की सहायता से बिराट और युधिष्ठिर ने विवाह-सम्बन्धी सब काम धीरं धीरे पूर्ण कियं और विवाह के बाद आये हुए ब्राह्मणों को बहुत सा धन देकर सन्तुष्ट किया।

विवाह समाप्त होने पर पाण्डवों ने अपने भाई-बन्धुओं से सल्लाह करने का विचार किया। यह निश्चय करने के लिए कि अब क्या करना चाहिए सब लोग बिराट के सभा-भवन में इकट्ठे हुए।

विराट भ्रीर हुपहराज के बैठ जाने पर सब लोग अपने अपने आसनों पर बैठ गये। सुन्हर वेशों से विभूषित राजा लोग पहले तो श्रोड़ी देर तक तरह तरह की बात-चीत करते रहे। किर काम प्रारम्भ करने के उद्देश से बुद्धिमान कुष्ण की श्रोर देख कर चुप हो। गयं। इस तरह भ्रनुमित पाकर कुष्ण पाण्डवों की भन्नाई-मुराई की आलोचना करने लगे।

बे बोले:—हे नृषितगर्य ! श्राप लोगों को मासूम ही है कि शकुनि ने दुष्टता कर के धर्म्भराज को जुए में हराय। श्रीर उनका सब कुछ छीन कर उनसे बनवास की प्रतिज्ञा कराई । यद्यपि पाण्डव लोग बलपूर्वक सारी पृष्टवी जीत सकते थे, तथापि चन्होंने केवल सचाई के ख़्याल से यह कठिन बत पालन किया । श्रव आप लोग ऐसी तरकीब सोचिए, जिससे कीरवें श्रीर पाण्डवों, दोनों, की भलाई हो श्रीर उनका धर्म भी बना रहे । यद्यपि धृतराष्ट्र के पुत्रों ने इन लोगों को चित्रय-धर्म के श्रवुसार बलपूर्वक नहीं हराया, किन्तु छल से इनका पैतृक राज्य छीन लिया है, तथापि ये लांग कीरवें की बुराई करना नहीं चाहते। ये लांग सिर्फ़ अपने बाहुबल से जीते हुए साम्राज्य ही को माँगते हैं। पर सब लांग जानते हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्रों ने लड़कपन ही से किस तरह नाना उपायों से इनका राज्य छीनने की चेष्टा की है। इसलिए कौरवों का लोभ, युधिष्ठिर की धार्मिकता और इनका आपस का सम्बन्ध ध्यान में रख कर आप लोग यह स्थिर कोजिए कि ध्रव क्या करना चाहिए। कृष्ण की ये पचपात-रहित बातें सुन कर बलदेव बड़े प्रसन्न हुए धीर आदर के साथ उनका अनुमादन करके कहने लगें:—

श्राप लांगों ने कृष्ण की बातें सुनीं ? वे धर्म के भी श्रानुकूल हैं श्रीर दुनियादारी सं भी खाली नहीं। जैसी वे धर्मराज युधिष्ठर के लिए लाभदायक हैं वैसी ही दुर्योधन के लिए भी। पाण्डव लांग सिर्फ श्राधा ही राज्य लंकर सन्तोष करना चाहते हैं। अत-एव कौरवों का चाहिए कि वे उसे दं दं श्रीर सबके साथ मिल जुल कर सुन्त से रहें। हमारी राय यह है कि इस समय एक चतुर दूत दुर्योधन के पास मंजा जाय। वह महात्मा धृतराष्ट्र, कुरु-वंश में शिरामाण भीष्म, महाबुद्धिमान द्रोणाचार्य्य श्रादि के सामने दुर्योधन से बड़ी नरमी के गाथ युधिष्ठिर का सँदेसा कहें। कुल राज्य धृत-राष्ट्र के पुत्रों ही के श्रिधकार में हैं। इसिलिए उन लोगों से कोई रूखी बात कह कर उन्हें कुद्ध करने की ज़रूरत नहीं। युधिष्ठिर भी सम्पत्तिशाली थे। परन्तु उन्होंने व्यसन में पड़ कर श्रपनी सम्पत्ति श्रपने ही देश से खो दी। जुश्रा खेलने में वे निपुग्ध नहीं हैं। तथापि, मित्रों के मना करने पर भी महाधूर्त शकुनि के साथ वे खेलने को राज़ो हो गये। धीर धीर खेल में वे इतने हुव गयं कि उन्हें भलें बुर का ज्ञान न रहा। एक नादान श्रादमी की तरह वे एक के बाद एक दाव बदते गयं श्रीर श्रन्त में सब कुछ हार गयं। इसके लिए दुर्योधन दोषों नहीं। इसिलिए कोई बातृनी श्रादमी नम्रतापूर्वक दुर्योधन से मेल करने के लिए प्रस्ताव करे।

बलदेव की बात समाप्त भी न होने पाई श्री कि महावीर सात्यिक भत्यन्त कुद्ध होकर इठ खड़ें हुए श्रीर कहने लगे:—

जिसका जैसा स्वभाव होता है वह वैसी ही बात कहता है। हे बलदेव ! इसी क्षिप हम तुमको तुम्हारे दुर्वाक्यों के लिए दोषी नहीं ठहराते। िकन्तु जिन लोगों ने तुम्हारी यं बाते चुपचाप बैठे बैठे सुनी हैं उन्हीं पर हमें क्रोध आता है। ऐसा कौन आहमी है जो निर्दोष धर्मराज पर एक बार बे-खटके दोषारोप करके फिर उसी सभा में दुवारा बाल सकं ? कपट जुआरी खेलने मे बेईमानी करके इन नीतिज्ञ महात्मा को हरा दे,

यह कोई धर्म की बात है ? यदि धर्मराज शकुनि को खेलने के लिए अपने घर बुलाते तो निस्सन्देह उनकी हार धर्म के अनुसार होती। िकन्तु बात ऐसी नहीं है। दुर्यधिन ने यह जान कर कि यदि कोई आदमी जुआ खेलने के लिए बुलाया जाता है तो वह इनकार नहीं कर सकता, शठतापृर्वक युधिष्ठिर को हराबा है। िफर उसका मङ्गल कैसे हैं। यकता है ? इस समय पाण्डव लांग तेरह वर्ष के बाद प्रतिज्ञा से छूट कर अपने पैतृक राज्य के पृरे तौर से अधिकारी हुए हैं। िफर वे कौरवों के सामने क्यों सिर फुकावें ? यदि कोई दूसरे का राज्य भी लेना चाहे तो भी माँगने की अपेचा उसे बल्पूर्वक ले लेना ही अच्छा है। तब यं क्यों अपना पैतृक राज्य लेने के लिए दुर्याधन के हाथ जोड़ें ? कौरव लोग यदि धर्मराज का धर्म-सङ्गत प्रस्ताव न मानेंग तो हम उनको अपने वश में करके धर्मराज के पैरों पर उनका सिर रखाकेंगे। इसमें सन्देह नहीं। इस लोगों के एकत्र होने पर हमारं प्रवल प्रताय को कीन सह सकेगा ?

द्रुपद ने सात्यिक सं कहा:--

है वीर ! तुम्हारा कहना ठीक है । पाण्डवों को अपना पैतृक राज्य पाने का न्याय को अनुसार पूरा अधिकार है, इसमें सन्देह नहीं । परन्तु पाण्डवों के राज्यांश पर इस समय दुर्योधन का अधिकार है । उसे वे अपने मन से कभी न लौटावेंगे । बूढ़े राजा भृतराष्ट्र अपने पुत्र के विरुद्ध कोई काम नहीं कर सकते । दीनता के कारण भीष्म और होण, और मूर्खता के कारण कर्ण और शकुनि, उन्हीं की हा में हा मिलावेंगे । इसलिए बलदेव का उपदेश हमारी राग में भी ठीक नहीं है । बदि हम लोग इस समय दुर्योधन से मीठी मीठी बातें कहेंगे ते। वह पापी हम लोगों को निर्वत्त समभ्मेगा । इसलिए हमारी समभ में सबसे पहले राजां के पास दूत भेज कर अपना बन बढ़ाना और सेना इकही करना चाहिए । जासूसों के द्वारा दुर्योधन हमारी काररवाई ज़रूर ही जान लेगा । इसलिए वह भी दूत भेजेगा । इस दशा में जिसका दूत पहले पहुँचेगा इसी का काम सिद्ध होने की अधिक सम्भावना है । अतएव इस काम मे देर लगाना उचित नहीं।

कृष्ण ने कहा:—द्रुपदराज ने बहुत युक्तिपूर्ण उपदेश दिया है। इसलिए हम लोगों को निश्चिन्त होकर उन्हीं को सब काम सौंप देना चाहिए। जब तक सिन्ध की बात-चीत जारी रहे तब तक देानें पत्तों के आत्मीय जनों को उसी में लगे रहना उचित नहीं। हम लोग विवाह के उपलक्ष्य में यहाँ आयं थे। वह काम तो अच्छी तरह हो गया। अब हम लोग अपने अंपने घर लौट चत्तें। यदि दुर्योधन न्याय के अनुसार मेल कर लें तो वंश-नाश होने का कोई कारण न रहेगा। श्रीर यदि वे लालच में श्राकर युधिष्ठिर की बात न मानें तो पाण्डव लोग पहले श्रन्य मित्रों से सहायता लेकर फिर हम लोगों को खबर दें।

तब विराट ने सबका बद्योचित सत्कार करके कृष्ण श्रादि यादवें को बिदा किया। इसके बाद वे युधिष्ठिर भीर भ्रन्यान्य राजों की सलाह से कीरवीं के साथ युद्ध की तैयारी करने लगे। राजा द्रुपद ने पहले एक दूत की कौरवें के पास भेजना निश्चित किया । इस काम के लिए श्रपने बुद्धिमान पुरोहित की बुला कर उन्हेंनं कहा:-

हे ब्राह्मण-श्रेष्ठ ! स्मापको युधिष्ठिर श्रीर दुर्योधन का परिचय देने श्रीर उनके विवाद का हाल बताने की ज़रूरत नहीं। क्यांकि, श्राप सब जानते हैं। दुर्योधन श्रादि न सीधे सादे पाण्डवों को बहुत ठगा है। धृतराष्ट्र भी इस बात को जानते हैं। धर्मात्मा विदुर ने उस समय बार बार विनती की । पर उनकी बात पर किसी ने ध्यान न दिया। इसलिए इस बात की आशा नहीं कि वे अपनी इच्छा से धर्मराज की आधा राज्य लीटा देंगं। तब भी आप धृतराष्ट्र श्रीर भ्रन्य बड़े बड़े कीरवें की प्रसन्न करने की चेष्टा की जिएगा। यह निश्चय है कि इस विषय में वाखी द्वारा विदुर श्रापकी जरूर महायता करेगे। यदि भीष्म और द्रोग प्रादि पाण्डवें का विरोध न करें ते। दुर्यधित अकंले कभी लड़ने की इच्छा न करेंगे। ऐसा होने से अपने पक्ष के बड़े बड़े यो द्वाश्रों की फिर अपने वश में करने में दुर्योधन का जितना समय लगेगा उतने में हम लोग ययंष्ट बनसंग्रह कर लेंगे।

द्रपद का यह उपदेश सुन कर नीतिशास्त्र-विशारद पुरोष्टित ने राष्ट्र का खर्च लेकर हस्तिनापुर की झार प्रस्थान किया।

पुरोहित के चले जाने पर राजा लोगों से सहायता माँगने के लिए चारी श्रीर दूत भेजंगये। कृष्ण को लेनं कं लिए खुद अर्जुन द्वारका गये। जासूसों के द्वारा यह सब हाल दुर्योधन को मालूम हो गया। इससे उन्होंने भी सब जगह दूत भेजे । यह ख़बर पाते ही कि अर्जुन द्वारका जाते हैं वे भी एक तेज़ घोड़े पर सवार होकर, और थोड़े से नौकर साथ लंकर, जल्दी जल्दी उनके पीछे दौड़े।

श्रर्जुन श्रीर दुर्याधन दोनों एक ही साथ द्वारका पहुँचे श्रीर एक ही समय राज-भवन में गये। कृष्ण उस समय सोते थे। सोने के कमरे में पहले दुर्योधन गये श्रीर कृष्ण के सिरहाने बैठ गये। फिर धर्जुन गये धीर पैंताने बैठ कर कृष्ण के जगने की प्रतीचा करने लगे।

जगने पर कृष्णा ने पहले अर्जुन को, फिर दुर्योधन को देखा । कुशल-प्रश्न के बाद कृष्णा ने उनके त्राने का कारण पूछा । दुर्योधन ने हँस कर कहाः—

हे यादव-श्रेष्ठ ! जा युद्ध होनेवाला है उसमें तुम्हें हमारा पत्त लेना पड़ेगा । यद्यपि कौरव और पाण्डवों दोनों, का सम्बन्ध और मित्रभाव तुम्हारे साथ एक सा है; तथापि हम पहले द्याये हैं । लोक-रीति तो यही है कि जो पहले द्यावे उसी की प्रार्थना सफल की जाय ।

कृष्ण ने कहा:—हं कुरुवीर ! इसमें सन्देह नहीं कि तुम पहले आये हो । पर हमने अर्जुन ही को पहले देखा है । इसलिए हम दोनों पचों की सहायता करेंगे । हमारे पास एक अर्जुद प्रसिद्ध नारायणी सेना है । यह एक तरफ़ रहेगी । दूसरी तरफ़ हम अर्केले रहेंगे; पर न तो हथियार ही लेंगे और न लड़ेंहींगे । अर्जुन छोटे हैं । इसलिए पह वेले इन दोनों में से जो चाहें ले लें।

यह जान कर भी कि कृष्णा बुद्ध में शामिल न होंगे अर्जुन ने प्रसन्नतापूर्वक उन्हीं को लोना मंजूर किया। तब दुर्योधन एक अर्जुद नारायणी सेना पाकर और यह जान कर कि कृष्णा युद्ध न करेंगे बेहद प्रसन्न हुए।

इसके बाद दुर्योधन बलदेव के पास सहायता माँगने के लिए गयं। उनके आने का कारण जान कर बलदेव बोले:—

हे राजन् ! हमने कई बार कृष्ण को धिकारा है कि दोनों ही पत्तवालों से हमारा एक सा सम्बन्ध है; इसलिए इस युद्ध में हम लोगों का शामिल होना उचित नहीं। पर उन्होंने हमारी बात न मानी। किर भी हम कृष्ण के विराधी दल की सहायता नहीं कर सकते। इसलिए हमने निश्चय किया है कि हम किसी तरफ़ न रहेंगे। अतएव आप पधारिए। आपने प्रतिष्ठित भरतवंश में जन्म लिया है, इसलिए चत्रिय-धर्म के अनुसार ही युद्ध कीजिएगा। सावधान! इसमें कोई त्रुटि न होने पावे।

बलदेव की बात समाप्त होने पर दुर्योधन खन्हें गले से लगा कर बिदा हुए। इसके बाद वे कृतवर्म्मा के पास गयं और एक अचौहिस्बी सेना-समेत उनकी अपने साथ लिया। इस तरह वे महा-बलवान सेना-समूह को साथ लेकर लीटे। इससे कौरव लोग बड़े प्रसन्न हुए।

दुर्योधन के जाते ही कृष्य ने अर्जुन से पूछा:-

हे श्रर्जुन ! यह जान कर भी कि हम युद्ध में शामिल न होंगे क्यां तुमने हमें श्रपने पत्त में रखना उचित समका ? अर्जुन ने कहा:—है मित्र ! सेना लेने के लिए हम तुम्हारे पास नहीं आये । धृत-राष्ट्र के पुत्रों का तो हम अकले ही संहार कर सकते हैं । तुम अद्वितीय नीतिझ और हमारे पुराने मित्र हो; इसिलए तुम्हारी सलाह और मङ्गल कामना ही से हमारे सब काम सिद्ध हो जायेंगे । हे वासुदेव ! हमारा एक बहुत पुराना मनोरथ भी तुम्हें पूरा करना पड़ेगा। हमारी इच्छा है कि इस युद्ध में तुम हमारे सारिध बनो ।

कृष्य ने प्रसन्नतापूर्वक उनकी बात मान ली । उन्होंने कहा:---

हे अर्जुन ! तुम हमसे सब कुछ माँग सकते हो । हमारं पास ऐसी काई चीज़ नहीं जिसे हम तुम्हें न दे सकते हों।

इसके बाद बहुत से भोज, बृष्टि और दाशाई वीरां की साथ लेकर दोनीं मित्र युधिष्ठिर के पास आये।

इसी समय मद्र देश के राजा महावली शन्य ने दृत के द्वारा सुना कि कौरवें श्रीर पाण्डवें में युद्ध होनेवाला है। इसलिए वे अपने पुत्रं श्रीर बड़ी भारी सेना की साथ लंकर पाण्डवें की सहायता के लिए विराट-सगरी की रवाना हुए। दुर्योधन की ज्यों ही अपने मामा के चलने का हाल मालूम हुआ त्यं ही उन्होंने, उनकी प्रसन्न करके अपना काम निकालने के लिए, रास्ते में जगह जगह ठहरने के लिए घर बनवा दिये श्रीर उनमें तरह तरह की खाने, पीने, आराम करने श्रीर मन बहलाने की चीज़ें रखवा दीं। शत्यराज सुखपूर्वक विश्राम करते हुए धीरे धीर आगे बढ़ने लगे। उन्होंने समभा कि यह आदर-सत्कार राजा युधिष्ठिर ही की श्रीर से हैं। रहा है। एक बार बहुत ही अच्छे बने हुए एक घर की कारीगरी पर प्रसन्न होकर उन्होंने नौकरें से कहा:—

राजा युधिष्ठिर को जिस कारीगर ने यह मण्डप बनाया है उसं हमारं पास ले श्राश्रो । हम धर्म्मराज की श्राज्ञा लेकर उसे इनाम देंगे ।

युधिष्ठिर का नाम सुन कर नौकरों को आश्चर्य हुआ । उन्होंने शल्य की आज्ञा दुर्योधन से कह सुनाई । इस समय दुर्योधन गुप्त रूप में वहीं विद्यमान थे। अत्र प्रमद्भाज के सामने आकर उन्होंने सब सच्चा सच्चा हाल उनसे कह सुनाया। यह जान कर कि दुर्योधन ही ने ये विश्राम घर बनवाये हैं शल्यराज बड़े प्रसन्न हुए और उनसे कहा कि जो वर चाहो माँग लो। दुर्योधन बोले:—

है मामा ! यदि श्राप प्रसन्न हैं तो इस युद्ध में हमारे सेनापति बनिए । शस्य ने—तथास्तु ! कहा । वे बोने:—

इस समय ता तुम अपने घर जान । युधिष्ठिर से मिल कर हम तुम्हारे पास आवेंगे।

तब मद्रराज मत्स्यदेश को गयं और छावनी के भीतर जाकर पाण्डवों से मिले। पाण्डवों ने रीति के अनुसार पाद्य, अर्घ्य और गोदान देकर उनका सत्कार किया। शास्य ने पाण्डवें की पूजा प्रहण करके उनको आलिङ्गन किया! जब सब लोग बैठ गये तब शस्यराज ने अपने धाने का हाल, दुर्योधन की शुश्रूषा और उनको वर देने की सब बातें आदि से अन्त तक युधिष्ठिर सं कह सुनाईं। धन्त में उन्होंने कहा:—

हे धर्माराज ! भाइयों श्रीर ट्रांपदी के साथ श्रसहा छेश सह कर श्रीर बड़े बड़े काम करके तुम सब सङ्कटों से धर्मा के श्रनुसार पार हो गये। ध्रब श्राशा है कि शत्रुश्रों को हरा कर फिर सुख-भोग कर सकोगे।

युधिष्ठिर ने प्रसन्न होकर कहाः—

हे मामा! दुर्योधन ने आपकी जां ख़ातिरदारी की उसके बदले में उनकी सहा-यता करना आपने जो स्वीकार किया है सां उचित ही किया है। किन्तु दुर्योधन ने छल करके हम लोगां को आपकी महायता से वंचित किया है। इसलिए आपको हमारे कहने से, अनुचित होने पर भी, एक काम करना पड़गा। यदि युद्ध में किसी समय कर्या सेनापित बनाये जायँ तो निश्चय ही अर्जुन के साथ उनका युद्ध होगा। उस समय कर्या के सारिश्व बन कर और उनके युद्ध में विन्न डाल कर आपको अर्जुन की रचा करनी होगी।

शस्य ने कहा:— हे युधिष्ठिर ! तुम्हारी यह प्रार्थना हम अवश्य पूर्य करेंगे। सभा-मण्डप में कर्ण ने निरपराध द्रौपदी का अपमान किया है। इसलिए कर्ण और अर्जुन के युद्ध-समय में हम कर्ण के ज़रूर सारिध बनेंगे और उनका तेज नष्ट करने का हम अच्छी तरह यह करेंगे।

यह कह कर शल्य ने बिदा माँगां श्रीर सेना-सहित दुर्योधन के पास चल दिया। इधर अनेक देशों से राजा लोग बड़ी बड़ी सेनायें लेकर युधिष्ठिर की सहायता के लिए आने लगे। बहुतेरे तो विवाह ही के उपलक्त्य में आये हुए खे। इनके सिवा चेदिराज धृष्टकेतु, वृष्णिवीर सात्यिक श्रीर विराटराज के मित्र राजा लोग बहुत सी चतुरिङ्गिशी सेना ले लेकर आ पहुँचे। इस तरह पाण्डवों के पच्च में सात अचौहिशी सेना इकट्टी हो गई। विराटराज के उपप्रव्य नगर में डेरे डाल दिये गये। इतनी बड़ी सेना लेकर राजों के साथ पाण्डव लोग सुख से समय की प्रतीचा करने लगे।

दुर्योधन के पत्त में भगदत्त, भृरिश्रवा, शल्य, भोजराज, ऋतवस्मी, सिन्धुनरेश,

जयद्रश्र श्रीर श्रन्य कई राजा खोग श्रायं । इस तरह कौरवे! की तरफ़ ग्यारह श्रची-हिसी सेना इकट्टी हुईं।

इस प्रकार दोनों ग्रोर युद्ध की तैयारियाँ हो रही श्रीं कि द्रुपदराज का पुरोष्ट्रित राजा धृतराष्ट्र के पास पहुँचा। धृतराष्ट्र, भीष्म, विदुर ग्राद्धि ने उसका यथोचित सत्कार किया। तब वह त्राह्मध्य सभा में बैठे हुए बड़े बड़े कौरवें। श्रीर राजपुरुषों से कहने लगा:—

हे सभासदगब ! आव लोग सनातन राज-धर्म अच्छी तरह जानते हैं । तबाप इस समय उसका स्मरता दिलाने की बड़ी ज़रूरत है। इसी से उसके सम्बन्ध में दे। एक बातें हम कहना चाहते हैं। धृतराष्ट्र श्रीर पाण्ड एक ही पिता के पुत्र हैं; इसलिए पैतृक धन में दोनों का बराबर हक है। फिर इसका क्या मतलब कि पाण्डवें। की निकाल करके धृतराष्ट्र के पुत्र अकेले ही राज्य करें ? आप लोगों की यह भी मालूम होगा कि एक बार धृतराष्ट्र के पुत्रों ने पाण्डवों की मार तक डालने की तैयारी की थी; पर कृतकार्य न हुए। किर शकुनि की सहायता से छल करके उनका अपने बल से बढ़ाया हुआ राज्य छीन लिया। द्रीपदी-समंत पाण्डवें को बारह वर्ष वनवास और एक वर्ष अज्ञात वास करना पड़ा । उसमें उन्हें कैसे कैसे कष्ट भागने पड़े, यह आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। तबापि धृतराष्ट्र के पुत्रों के इन सब अन्यायों को भूल कर सबकी भलाई के लिए वे उनसे सन्धि करना चाहते हैं। अतएव दोनों तरफ की बातों का विचार करके श्राप लोग दुर्योधन को शान्त कीजिए। ऐसा कीजिए जिसमें व्यर्थ लोक-हिंसा श्रीर वंश-नाश न हो। युधिष्ठिर का पत्त लेकर लड़ने के लिए अनन्त सेना तैयार है। अर्जुन से बढ़ कर रख-चतुर श्रीर कृष्ण से बढ़ कर बुद्धिमान कोई नहीं है। फिर क्या समभ कर दुर्योधन पाण्डवें से लड़ने की तैयार हैं ? इसलिए आप लोग धर्मानुसार पाण्डवों को उनका हिस्सा लीटा दीजिए। अभी सन्धि के लिए समय है। ब्राह्म की बात सुन कर बुद्धिमान भीष्म ने उसके प्रस्ताव की बहुत प्रशंसा की

ब्राह्मण की बात सुन कर बुद्धिमान भीष्म ने उसके प्रस्ताव की बहुत प्रशंसा की द्यीर कहने लगे:—

हे ब्राह्मस-श्रेष्ठ ! सैी भाग्य की बात है कि पाण्डव लोग कुशल से हैं। श्रीर यह भी सीभाग्य की बात है कि बहुत सी सेना इकट्टो करके भी वे धर्म्म पर जमे हुए हैं श्रीर बन्धु-बान्धवों से लड़ने की इच्छा न करके मेल करना चाहते हैं। श्रापने जो कुछ कहा वह कठोर होने पर भी सत्य है। इसमें सन्देह नहीं कि निश्चित बनबास के बाद वे श्रपने पहले राज्य के श्रधिकारी हुए हैं। श्रर्जुन के बराबर योद्धा भी तीनों लोकों में कोई नहीं है। दूसरे पच्चवालों की, विशेष कर धार्जुन की, प्रशंमा कर्ण से न सही गई। भीष्म की बातें समाप्त भी न होने पाई थीं कि उनका धानादर करके धीर दुर्योधन की तरफ़ देख कर वे पुराहित से क्रोध-पूर्ण बातें कहने लगे:—

हे ब्राह्मय ! यह बात तमाम दुनिया जानती है कि जुए में हार कर पाण्डव लोग वनवास करने की लाचार हुए थे। इसलिए इसे बार बार कहने की ज़रूरत नहीं। इस समय अविध पूरी होने के पहले ही प्रतिब्रा भङ्ग करके उन्होंने अपने की प्रकट किया है। मत्स्य तथा पाश्वाल खोगों की सहायता पाकर वे फले नहीं समाते। पर याद रक्खें, हम लोगों को डराने की चंष्टा करना युथा है। डर कर हम एक पद भी भूमि न हेंगे। सुधिष्ठिर यदि धर्म्म सं राज्य लेना चाहते हैं तो निश्चित नियम के अनुसार उन्हें बारह वर्ष फिर वनवास करना चाहिए। क्योंकि समय के पहले ही वे प्रकट हो गये हैं। समय पूरा होने पर महाराज दुर्योधन उन्हें ज़कर ही आश्रय हेंगे। पर यदि धर्म्म की परवा न करके मूर्खता के कारश वे लड़ना चाहते हैं तो हमारी बात याद करके ज़रूर पद्धतायँगे।

भीष्म ने कहा:—हे कर्ण ! तुम बातों में जदा ही बड़ा बीरता दिखलाते हो। पर क्या तुम्हें याद नहीं कि अर्जुन ने अभी हाल ही में हमार छः महारिश्वयों की लड़ाई में हराया था ? इस ब्राह्मण की बात मान कर समय रहते ही यदि हम लोग मेल न कर खेंगे तो लड़ाई के मैदान में हमें निश्चय ही धूल कांकनी पड़ंगी।

भीष्म को विरक्त देख कर उनकी प्रसन्न करने के लिए धृतराष्ट्र ने उनकी बात का अनुमोदन किया और कर्या की डाँट कर कहने लगे:—

हे कर्ष ! भीष्म ने जी कुछ कहा उसी से हम लोगों की, पाण्डवों की श्रीर सब चित्रयों की भलाई है। इसिलिए हम उनकं कहने के श्रमुसार सक्षय की पाण्डवों के पास सिन्धिस्थापन करने के लिए भेजेंगे।

यह कह कर धृतराष्ट्र ने द्रुपद-पुरोहित को यथोचित सत्कार के बाद विदा किया। फिर सभा में सक्तय की बुला कर उन्होंने कहा:—

हे सख्य ! तुम इस समय उपष्ठज्य नगर में पाण्डवें। के पास जाव । वहाँ जा कर पहले उनकी कुशल पूछना। पाण्डव लोग बहुत भले आदमी हैं। छल-कपट करना वे नहीं जानते । इतने दु:ख सह कर भी उन्होंने हम पर क्रोध नहीं किया । अपने सुख की अपेसा धर्म को ही वे बड़ा समभते हैं। मन्द-बुद्धि दुर्योधन और सुद्र-हृदय कर्ण के सिवा हम सब लोग उनसे बड़े प्रसन्न हैं। इसलिए इन सब बातों की अच्छी तरह समभ कर अपयुक्त वाक्यों में युथिष्ठिर से कहना कि हम सन्धि करना चाहते हैं। हे सक्षय ! दोनों त्रोर इतनी सेना इकट्ठो हुई है कि उसका स्मरस करके हमें बड़ा डर लगता है। इसलिए समक्त बूक्त कर एमा प्रस्ताव करना जिसमें हम स्रोग इस घे।र विपद से बच जायें।

महाराज भृतराष्ट्र का श्रमिप्राय जान कर और उनकी भाज्ञा पाकर सञ्जय ने मत्स्यदेश की भोर प्रम्थान किया।

प्रथम खण्ड समाह !

## दूसरा खराड

## १-शान्ति की चेष्टा

ण्डवें से यह कहने के लिए कि ध्रव ग्रापस में शान्ति हो जानी चाहिए, धृतराष्ट्र की ग्राज्ञा से सज्जय ने हस्तिनापुर से प्रस्थान किया। यथा-समय वे उपप्रुष्य नगर में पहुँचे । वहाँ युधिष्ठिर को देख कर सज्जय बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रणाम करके युधिष्ठिर से कहा:—

दे धर्माराज ! ईश्वर की कुपा सं हम फिर आपको अन्छो दत्ता में देखते हैं। किसी बात की अब आपको तकलीफ़ नहीं। सब तरह की सहाबता आपको प्राप्त है। बुद्ध राजा धृतराष्ट्र ने आपका कुशल-समाचार पूछा है। कहिए आप, आपके भाई और आपको पत्नो, द्रपदनिन्दिनी द्रीपदी, सब लोग अच्छे ते। हैं?

युधिष्ठिर नं कहा:—हे सक्जय ! भ्राप तो अच्छी तरह हैं ? राह में कोई विन्न तो नहीं हुआ। इतने दिनों बाद राजा धृतराष्ट्र के कुशल-समाचार पाकर भीर तुम्हारे दर्शन करके हमें बड़ी खुशी हुई है। इस समय हमें ऐसा मालूम होता है, मानों हमने सभी कैरव-जतों के दर्शन कियं। परम बुद्धिनान पितामह भीष्म तो कुश्रल-पूर्वक हैं ? हमारे ऊपर उनका जो स्नेह था वह जाता तो नहीं रहा ? हम पर वे बड़ी कुपा करते थे। उस कुपा में कमी तो नहीं हुई ? द्रोस भीर कुप भादि हमारा सुरा तो नहीं चाहते ? क्या वे राजा धृतराष्ट्र और उनके पुत्रों की सलाह देते हैं कि सन्धि कर लो ? अर्जुन के बड़े बड़े बीरोचित काम भीर मेध-गर्जना के सहश उनके गाण्डीव धन्या की टक्कार, कीरव लोग भूल तो नहीं गये ?

सब्जय ने उत्तर दिवा:---

ज्ञापने जिन लोगों की बात पूछी वे सब कुझल से हैं। आपके चचा भूतराष्ट्र ने जो सँदेशा कहने के लिए हमें आपके पास भेजा है उसे सुनने की अब आप छपा कीजिए। बुद्ध राजा भूतराष्ट्र जी से चाहते हैं कि आपस में सन्धि हो जाय। इसलिए कृपा करके आप भी इस बात की मान लीजिए। आपने हमेशा ही धृतराष्ट्र के पुत्रों के अपराध जमा किये हैं और कोध के वशीभृत न होकर सुख की अपेन्ना धर्म्म ही की प्रधान माना है—उसी की तरक हमेशा दृष्ट रक्खी है। इससे इस समये लाखों मनुष्यों की हिंसा निवारस करने का एक-मात्र उपाय आप ही के अधीन है। आप चाहेंगे तो युद्ध कक जायगा और महाभयङ्कर मनुष्य-संहार होने से बच जावगा। इस युद्ध में एक तरफ़ तो महाबली भीम, अर्जुन और कृष्य हैं; दूसरी तरफ़ भीष्म, द्रोस, कर्ण आदि महारशी हैं। इस दशा में चाहे जिसकी जीत हो। चाहे जिसकी हार, वरिस्नाम दोनों अवस्थाओं में महा दु:ख-इ।यक होगा। इससे आप ही कोई ऐसा उपाय कीजिए जिसमें परस्पर सन्धि हो जाय।

यिष्ठिर ने कहा:-हे सब्जय! क्या हमने कोई ऐसी बात कही है जिससे यह सचित होता हो कि हम युद्ध करना चाहते हैं ? किर क्बों तुम युद्ध के डर से इतने भयभीत हो रहे हो ? यदि बिना काम किये ही-बिना हाथ पैर हिलायें ही-मन-चीती बात होती हो तो कौन ऐसा मूर्ख है जो उसके लिए युद्ध की तैयारी करे ? हम तो यह समभते हैं कि नाना प्रकार की विषय-वासनायें उन उन विषयों का भाग करने से श्रीर भी बढती हैं। भाग भागने से तृप्ति नहीं हाती। स्त्राग में आहुति डालने से स्नाग बुक्तता नहीं; वह और भी प्रज्वलित होती है। यही हाल वासनात्रीं का है। यही कारण है जो इतना एंश्वर्य्य पाकर भी-इतने भाग-विलास की सामग्री प्राप्त करके भी-दुर्याधन का लोभ बढ़ता ही जाता है। लोभ के कारख दुर्योधन की बुद्धि श्रष्ट हो गई है। इससे उन्होंने मन ही मन यह समभ रक्खा है कि सूत-पुत्र कर्स से अर्जन हार जायेंगे। **डन्होंने** प्रत्यच लड़ाई के मैदान में उतर कर देखा है कि एक नहीं छः रिश्ववों ने अर्जुन से द्वार खाई है। तिस पर भी वे समक्तते हैं कि कर्श को अर्जुन न जीत सकेंगे। यदि दुर्योधन की बुद्धि ठिकाने होती तो वे कभी ऐसा न समभने । कुछ भी हो, हम पर आज तक जो कुछ बीती है उसे हम भूले जाते हैं। हमें आज तक दुर्योधन ने जो हेश, दुःख श्रीर सन्ताप पहुँचाया है उस पर इम धूल डालतं हैं। इन्द्रप्रस्थ पहले हमारे ही अधि-कार में था। उसी को खेकर हम सन्धि करने के लिए तैयार हैं। यह बात तो हम पहले भी कह चुके हैं।

सक्जय ने कहा:—हे धर्म्मराज! ग्रापका कहना बहुत ठीक है कि मोह के वशीभूत होने से दुर्योधन इस समय बिना बुद्ध किबे राज्य न छे। होंगे। किन्तु ग्राप तो धर्म्म की गति जानते हैं ग्रीर यह भी जानते हैं कि राज-पाट का मोह बुरा होता है। किर ग्राप भया समभ्त कर धृतराष्ट्र के पुत्रों का नाश करने पर खतारू हुए हैं ? यदि युद्ध करके राज्य छीन लेने का विचार था तो वनवास में इतना हुश आपने क्यों व्यर्थ उठाया ! तब भी भ्राप की सहायता करनेवाले कम न थे । सब तरह की महायता आपको मिल सकती थी । जो बन्धु-बान्धव इस समय आपका साथ देने को तैयार हैं वे चिरकाल से भ्राप ही की तरफ़ हैं । दुर्योधन भी इस समय जितने बली हैं, उतने पहले न थे । उस समय ता धर्मा चुद्धि से प्रेरित हांकर आप बुद्ध से दूर रहे; अब भला क्या समभ्त कर आप बसे छोड़ने श्रीर जाति-द्रोह के पापपडू में गिरन जाते हैं ?

युधिष्ठिर बाले:—हे सक्जय ! धर्म ही श्रेठ है, इसमें सन्देह नहीं। किन्तु अपने राज्य का पालन करना और उसे शत्रु के हाथ से बचाना ही चित्रियों का मुख्य भर्म है। इससे इस मामले में हम भर्म छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते, इस बात का खूब बारीक़ विचार करके तब आप हमें दार्थी ठहराइएगा। एक तरक़ तो भर्म की रखा करना है; दूसरी तरफ़ युद्ध-निवारख। इन दोनों बातों में से इस समय हमें कीन बात करना उचित है, इस विषय में परम चतुर श्रीकृष्यजी हमें उपदेश देने की कृषा करें। अधर्म से राज्य पाने की हमारी कदापि इच्छा नहीं। इससे जो श्रीकृष्य कहें। इस बही करंगे।

## तब कृष्या ने कहाः—

है सक्जय! तुम्हारं मुँह से धर्म्भराज की धर्म का उपदेश शोभा नहीं देता। महा-सभा में द्रीपदी का अपसान होने पर, जिस समय उसने सहायता के लिए बार बार सभा-सदों से प्रार्थना की थी उस समय विदुर की छोड़ कर किसी और ने एक बात भी अपने मुँह से नहीं निकाली। दु:शासन की उस समय तुमने धर्म का उपदेश क्यों नहीं दिया? तब तुम्हारा धर्मीपदेश कहाँ था ? कुछ भी हो, जैसे हम पाण्डवों की मङ्गल-कामना करते हैं वैसे ही कौरवों की भी करते हैं। हम खुद ही चाहते हैं कि युद्ध का विचार छोड़ कर सन्धि-स्थापन करना चाहिए। यही बात दोनों पत्तों के लिए हितकर है। इससे अधिक और कुछ हम कहना चाहते ही नहीं। किन्तु, हे सक्जय! सर्वस्व छोड़ कर धर्म-पालन करने का उपदेश हम युधिष्ठिर को नहीं दे सकते। संसार-यात्रा चलाने के लिए—संसार में रह कर अच्छी तरह जीवन-निर्वाह करने के लिए—कौरवों को मारे बिना पाण्डवों का काम चलता नहीं देख पड़ता। यहि कौरवों का वध किये बिना ही संसार-यात्रा निर्वाह करने का कोई उपाय निकल आवे तो इससे उत्तम और क्या हो सकता है। परन्तु यह बात धृतराष्ट्र और उनके पुत्रें। ही के किये हो सकती है। पाण्डव लोग नरमी का वर्ताव करने के लिए भी तैयार हैं, और ज़करत होने परें कठोरता का वर्षाव करने के लिए भी तैयार हैं। यह बात तुम केरिवों से जाकर स्थावत् कह देना।

सक्जय नं उत्तर दियाः—हे धर्म्मराज ! श्रापका कल्याख हो ! हम अब जाते हैं। ध्रपना पक्ष समर्थन करने में यदि हमसे कोई बात अनुचित निकल गई हो ते। उसके लिए हम आपसे चमा माँगते हैं।

युधिष्ठिर ने कहा:—हे सञ्जय! आप विश्वासपात्र दूत हैं और हमारे हितचिन्तक भी हैं। आपकी कोई बात हमें अप्रिय नहीं हो सकती। जो कुछ हमने आपसे कहा है उसे आप कौरवों और अन्यान्य चित्रियों से अच्छी तरह कह हीजिएगा और दुर्योधन से आप हमारी तरफ़ से यह कहिएगा कि:—

हे दुर्योधन ! तुन्हारे हृदय में जा लीभ युमा हुआ है वही तुमकी सन्ताप दे रहा है और वही कुरुवंशियों का सबसं बड़ा शत्रु है। किन्तु हं बीर ! तुम यह न समभ्तना कि तुन्हारे मन का अभिलाष पूर्ध होगा। या ता तुम उस बुरे अभिलाष को छोड़ कर इन्द्रप्रस्थ हमारे हवाले करी या युद्ध के लिए तैयार रही।

पितामह भीष्म को प्रशाम करके यह कहना कि:-

हे पिनामह ! श्रापने पहले एक बार प्रायः पूरे तीर पर हूबे हुए कुरुवंश का उद्धार किया है। इस समय भी श्राप अपनी सम्मति प्रकट करके गुद्ध की श्राग से पौत्रों की रज्ञा कीजिए।

महाराज धृतराष्ट्र के सामने सिर भुका कर कहना कि:—

है राजन् ! त्र्याप ही की कृपा से त्र्यापके भतीजों को राज्य प्राप्त हुआ। या । स्रव इसी राज्य से उन्हें निकाल देने का क्यों स्राप यज्ञ कर रहे हैं ?

ग्रीर, विदुर से कहना कि:-

हे सौन्य ! आपने हमेशा हमारी ही तरफ़दारी की है। अब भी बही करके देाने। पक्षों की अनिष्ट से रज्ञा कीजिए।

इसके बाद कुछ देर तक सोच विचार कर धर्मराज ने फिर कहा:-

हे सब्जय ! तुमने यह सच कहा कि धन-सम्पत्ति का मोह नहीं छोड़ा जाता, यह हम जानते हैं। इस कारण इस विषय में सबसे अधिक ज़िम्मेदारी हमारे ही ऊपर है। इसलिए तुम हमारी आ़िल्री शर्त सुन लो। वह शर्त यह है कि हम पाँचों भाइयों को सिर्फ़ पाँच गाँव मिलने से राज्य का दावा छोड़ कर हम सन्धि करने को तैयार हैं।

इसके अनन्तर युधिष्ठिर की झाज्ञा से सञ्जय ने इस्तिनापुर की प्रस्थान किया।

सन्ध्या-समय वे राजमहलों के द्वार पर पहुँचे श्रीर द्वारपाल के द्वारा श्रपने श्राने का समाचार राजा धृतराष्ट्र के पास भेजा। हारपाल ने जाकर धृतराष्ट्र से निवेदन किया:—

महाराज ! पाण्डवों के पास सं सञ्जय लीट आयं हैं। इस समय वे द्वार पर खड़े हैं और भीतर आने के लिए आपकी आज़ा चाहते हैं।

धृतराष्ट्र ने कहा— उनकी शीघ ही भीतर ले आश्रो। समय हो या असमय, हम सब्जय से मिलने के लिए सदा ही समय निकाल सकते हैं।

तब सब्जय ने भीतर धाकर कहा:-

महाराज ! हम सञ्जय हैं । आपका प्रशास करते हैं ।

इसके बाद धृतराष्ट्र ने बड़े श्राप्रह के साथ सब्जय से प्रश्न करना श्रारम्भ किया। सब्जय ने पाण्डवों का कुशल-समाचार कह कर इस प्रकार उत्तर दिया:—

दूसरी दफ़ें जुआ खेलने कं पहलं आपने पाण्डवों को जो कुछ दिया था वही लेकर पाण्डव लोग सिन्ध करने की तैयार हैं। बात यद्यपि कड़ी है, तथापि कर्तन्यवश इस कहने के लिए लाचार हैं कि अपने मन्द-बुद्धि पुत्रों के प्रीति-जाल में फँस कर आपने बहुत बुरा काम किया। इस समय सावधान हूजिए, जिसमें आपके अपराध से कुरु-कुल का जड़ से नाश न हो जाय। महाराज ! हम बंतरह रख दोंड़ाते हुए आये हैं। इससे बहुत थके हुए हैं। आज़ा हो ते। इस समय हम अपने घर जायें। कल प्रातःकाल सभा में सब लोगों के सामने युधिष्ठिर आदि ने जो कुछ कहा है वह सब हम विस्तार-पूर्वक कहेंगे।

सञ्जय के चले जाने पर धृतराष्ट्र ने द्वारपाल से कहा:-

हम अदुर से मिलने कं लिए बहुत व्याकुत हो रहे हैं। इससे उन्हें तुरन्त गुला लाग्रो।

महाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा पाते ही विदुर राजभवन में धृतराष्ट्र के पास जाकर उपस्थित हुए श्रीर कोले:—

महाराज ! हम विदुर हैं। आपकं आज्ञानुसार आपकं पास उपस्थित हुए हैं।

ष्टुतराष्ट्र ने कहा— हं धर्म-प्रिय ! सञ्जय लौट आया है; परन्तु युधिष्ठिर ने क्या उत्तर दिया है सो अभी तक हम नहीं जान सके। इससे हमें बड़ी चिन्ता हो रही है। तुम्हारे साथ बात-चीत करके मन की शान्त करना चाहते हैं।

विदुर बीले - महाराज ! जी कीई श्रम्याय या बहुत बड़े साहम का काम करने का

विचार करता है उसी को नींद नहीं आती। आप कोई उस तरह का विचार ते। मन ही मन नहीं कर रहे ?

भृतराष्ट्र ने कहा—हे विदुर! इस समय क्या करना डिचत है, यही तुमसं सुनने की हम इच्छा रखते हैं। जो कुछ कर्तब्य हो कहो।

विदुर बेलं महाराज ! श्राप गाँखों से हीन हैं। इसिक् प्युद राज-काज नहीं देख सकते । परन्तु दुर्योधन, शकुनि, कर्ण श्रीर दुःशासन के ऊपर राज्य का भार रख कर किस प्रकार श्राप कल्याण की श्राशा रखते हैं ? वन में जन्म खेकर पाण्डु के पुत्र श्राप ही की कृपा से इनहें राज्य प्राप्त हुआ; श्रीर श्राप ही की कृपा से इनहें राज्य प्राप्त हुआ; श्रीर श्राप ही की कृपा से सब प्रकार के अच्छे अच्छे गुर्शों से वे अलंकृत हुए । इससे उनकी राज्य का उत्तित भाग देकर आप श्रानन्द से अपना सभय व्यतीत करें । ऐसा होने से अपनको किसी से कुछ भी डरने का कारण न रहेगा।

धृतराष्ट्र ने कहा—हे विदुर ! तुम जं। कुछ कहते हो वह परिष्णाम में ज़रूर हित-कर है। अन्त में उसका फल ज़रूर अच्छा होगा। इसमें कोई सन्देह नहीं। परन्तु वैसा करने से दुर्योधन क्षमसे खूट जायगा। यह ऐसी बात है जिसे हम किसी तरह नहीं कर सकते।

विदुर ने कहा— आप यदि अपने पुत्रों की किसी तरह भी काबू में नहीं रख सकते, ते। आप निश्चय जानिए कि थाड़ ही दिनों में, पाण्डवों की नहीं, किन्तु अपने ही पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुन कर आपकी ज्याकुल होना पड़ेगा। इसकी अपेका यदि आप पाण्डवें की दी चार गाँव ही दें डालने पर राज़ी हों, ते। भी आपके पुत्रों की रक्षा हो। सकती हैं।

धृतराष्ट्र ने कहा—हं चतुर-चूड़ा-मिश्व ! आपका उपदेश बहुत ही अच्छा है । उसे हम जी से मानते हैं । पाण्डबों को राज्य देने से हमें कोई इनकार नहीं । िकन्तु दुर्योध्या की बाते स्मरण होते ही हमारी बुद्धि ठिकाने नहीं रहती । इसी से मनुष्य की चंष्टा को हमने व्यर्थ समस्त कर भाग्य ही को मुख्य माना है।

इसी तरह बात करते करते वह रात बीत गई। विदुर नं धृतराष्ट्र से अनेक धर्म-कवायें कहीं और अनेक अच्छे अच्छे उपदेश दियं। जहाँ तक उनसे हो सका उन्होंने बार बार यही दिखाया कि पाण्डवों के साथ न्याय करना हो उचित है।

प्रातःकाल होने पर भाष्म को, द्रोख को और अपने मित्र राजों को आगे करके महाराज धृतराष्ट्र सभा-भवन में जाने के लिए घर से निकले। कर्ष, शकुनि और भाइवों के साथ दुर्योधन भी उनके पीछे पीछे चले। सबने सभाभवन में प्रवेश किया। सभाभवन खूब सजा हुआ था। सारे भवन में चन्दन का रस छिड़का गया था। उसके बीचीं बीच सीने का एक चबूतरा था। वहां सीने, चाँदी, हाथीदाँत, लकड़ी और पत्थर के उत्तमीत्तम आसने पर जी जिस येग्य था अपनी अपनी जगह पर बैठ गया। कुछ देर बाद हारपाल ने आकर निवेदन किया:—

महाराज ! हमारे दूत सूत-पुत्र सञ्जय तेज चलनेवाले रश्व पर सवार आ रहे हैं। इसके बाद ही सक्जय सभाभवन के द्वार पर आ गये। रश्व से उतर कर शीघ्र ही उन्होंने राजसभा में प्रवेश किया। सबको यथाविधि प्रशाम-नमस्कार करके वे बोले:—

हे कौरव-गण और हे राजवृन्द ! हम पाण्डवों के पास से लौट श्राये । श्राप श्रव वहां का सब हाल हमसे सुनिए । धर्मराज के पास जाकर महाराज धृतराष्ट्र का सब सँदेशा हमने कहा । उसे सुन कर पाण्डवों ने पहले तो सबका कुशल-समाचार पूछा । फिर जैसा जिसके लिए उचित था प्रणाम, श्राशीर्वाद श्रादि कहा ।

यह कह कर सञ्जय ने क्रम क्रम से युधिष्टिर श्रीर कृष्ण ने जो जो बातें कही श्री सब एक एक करके कह सुनाईं। युद्ध के लिए जो जो तैयारियाँ हुई श्रीं उन सबका वर्णन भी उन्होंने विस्तारपूर्वक किया। यह सुन कर धृतराष्ट्र श्रपने मन का वेग न सँभाल सकें। श्रीर किसी को बोलने क अवसर न देकर वे खुद ही पाण्डवों की बात का समर्थन करने के लिए उद्यत हुए। वं बोलें:—

पाण्डवों ने जैसी युद्ध-सामग्रा श्रीर सहायता प्राप्त की है, धर्जुन ने दिव्य श्रक्ष चलाने की जैसी शिचा पाई है, श्रीर भीममंन जितनं बलवान हैं, उसे देखते दुर्गोधन ने उनके साथ भगड़ा करके बुद्धिमानी का काम नहीं किया। युद्ध होने से कौरवकुल का बचाव होना बहुत कठिन है। यह बात हमें प्रत्यच्च देख पड़ती है; इसमें कोई सन्देह नहीं। इससे भीष्म, द्रोश, विदुर श्रादि जो उपदेश देते हैं उसे मानना हम बहुत ज़द्धरी समभते हैं। पाण्डवें ने जो प्रस्ताव किया है वह धर्म्भ संगत है। उनकी बात मान लेना चाहिए श्रीर उनकी शर्त पूरी करके साथ सन्धि-स्थापन करना चाहिए। इसी भें हमारा कल्यास है।

यह सुन कर भीष्म, द्रोश आदि सभी ने धृतराष्ट्र की सम्मित की प्रशंसा की। सबने यही कहा कि महाराज धृतराष्ट्र की बात मान लेने ही में भला है। परन्तु दुर्यी-धन को यह बात बहुत ही बुरी लगा। उससे यह उपदेश सहा न गया। वह बोला:— है पिता ! आप क्यों व्यर्थ डर कर हमारे लिए शोक करते हैं। हम अपने शत्रु की अपेक्षा किस बात में कमज़ोर हैं जो आप हार जाने के भय से इतना व्याकुल हो रहे हैं। पितामह भीष्म ने एक बार पहले कैसा अद्भुत युद्ध करके सारे राजों को जो अकेले ही हरा दिया था सो क्या आप भूल गयं ? द्रोग, ऊप और अश्वत्यामा हमारी तरफ हैं। फिर अर्जुन हमारा क्या कर सकेगा ? उससे हमारा एक बाल भी बाँका होने का नहीं। भीम को हम खुद गहा-युद्ध में हरा सकते हैं। इसके सिवा इस समय सारा राज्य हमारे हाथ में है और ये सब रशी, महारथी राजे हमारे अर्थान हैं। फिर आप ही कहिए कि पाण्डवों का निस्तार कैसे हो सकता है ? देखिए, हमारा बस, पराक्रम और प्रभाव देख कर युधिष्ठिर इतना डर गये हैं कि अन्त में पाँच नगर पाने की लालसा छोड़ कर पाँच गाँव ही लेकर सन्धि करने पर राज़ो हैं। आपने हमारे प्रभाव और प्रभाव शीर कली अर्थार करने पर स्थाली समभ रहे हैं।

धृतराष्ट्र ने देखा कि पुत्र हमारा बड़े ही विकट मोहजाल में फँसा है। इससे उनकी बहुत दु:ख हुआ। वे वोलं:—

हं कौरव-वर्ग ! हम बार बार विलाप करते हैं, तथापि हमारे मूर्ख पुत्र युद्ध करने की इच्छा नहीं छोड़ते । बेटा ! दुर्योधन क्या समभ्भ कर तुम सारी पृथ्वी पर अधिकार करने की बुरी अभिलाषा रखते हो ? उसकी अपेचा उचित यह है कि पाण्डवों को राज्य का जो अंश मिलना चाहिए उसे देकर सुखपूर्वक अपना राज्य करो । पाण्डव लोग बड़े धर्म्भीत्मा हैं । उन्होंने जो प्रसाव किया है वह बहुत ही उचित है । उनकी बात में, उन की शर्त में, अन्याय का लेश भी नहीं है । हम लोगों ने जो पीढ़ा उन्हों पहुँचाई है और जो अध्याचार उन पर किये हैं उन्हें भूल कर वे सिर्फ इसलिए नरमी का बर्ताव कर रहे हैं जिसमें जाति-चय होने से बच जाव । उनके इस धर्म्भवल को देख कर स्वयं देवता भी उनकी सहायता करेंगे । यदि हम पाप-युद्ध में लिप्त होंगे तो कुरु-कुल का जड़ से नाश हुए बिना न रहेगा । हे पुत्र ! दिन रात इसी चिन्तारूपी अपि में जलते रहने के कारण हमें नींद नहीं आती और हमारी विद्वलता बढ़ती जाती है । यही कारण है जो हम सन्धि करने के लिए इतने उत्सक हैं ।

दुर्योधन तो स्वभाव ही से क्रोधी था। पिता की बात सुन कर क्रोध के मारे वह द्यीर भी जल दठा ग्रीर कहने लगा:—

हे तात! काम, क्रोध, मोह अगदि विकारों की जीत कर ही देवताओं ने देवत्व

पाया है। इससे हम मनुष्यों के लड़ाई-भगड़ों में वे क्यों किसी का प्राप्त करने लगे। हम भी तो नियमपूर्वक प्रति दिन देवताओं की पूजा-अर्ची करते हैं। उसमें किसी तरह की कमी नहीं होने देते। फिर, देवता लोग केवल पाण्डवां की मनायता करेंगे, यह कैसे सम्भव हो सकता है? पाण्डव भी मनुष्य हैं, हम भी मनुष्य हैं। पर हम पाण्डवें से अधिक बलवान हैं। फिर क्या समभ कर अप हसेशा पाण्डवें ही की जीत की शङ्का करते हैं? हमें तो उनके जीत जाने का केर्द काम्य नहीं देख पड़ता। अन्य सहायता और सामन्नों की बात जाने दीजिए। हम केवल कर्या की लेकर पाण्डवें की पूर तीर से हरा सकते हैं। हे राजन ! युद्ध आरम्भ होने पर पाण्डवें की तरफ्वाले वीरें। की मृत्यु-वार्ता जब अप सुनेंगे तव आप समभेंगे कि जो कुछ मैं कहता था। सच कहता था।

धृतराष्ट्र को उत्तर देने का कावसर न देकर महावीर कर्ण वीच ही में बोल उठे। उनके उत्तर से दुर्योधन क्रादि बड़े प्रसन्न हुए। कर्ण ने दुर्योधन की एक एक बात का समर्थन किया। भ्रम्त में उन्होंने कहा:—

हे महाराज ! दिव्य-अञ्चल-विद्या के सबसे बड़े ज्ञाता महात्मा परशुराम हैं। उन्हीं से हमने अञ्चल-शिचा पाई है। इस युद्ध में प्रधान प्रधान पाण्डवें। की मारने का बीड़ा हमीं बठाते हैं।

कर्या ने जो अपने मुँह अपनी बड़ाई की वह महात्मा भीष्म से न सही गई। उन्होंने इस व्यर्थ डींग हाँकने ही की दुर्योधन के अनुस्वित साहस का कारम समका। यही नहीं, किन्तु सारं अनर्थ की जड़ उन्होंने इसी की ठहराया। इस कारम उन्हों बेहद कोध हो आया। कोध से उनका मुँह लाल हो गया। उन्हें ने कर्य की बहुत फटकारा; उसकी बड़ी निन्दा की। वे बोले:—

हे कर्ण ! काल नं तुम्हारी बृद्धि हर ली हैं। इसी से तुस इस तरह का प्रलाप करते हो। तुम्हें जो इस बात का अहंकार है कि हम पाण्डवां का संहार करेंगे से। व्यर्थ हैं। इस प्रकार की अहंकारपृर्ध बातें करते क्या तुम्हें लब्जा नहीं आती ? घाण्डव लोग जितने बली हैं तुम उसका एक सोलहवाँ हिस्सा भी नहीं। उन्हें ने जैसे बड़ं बड़े दुष्कर काम कियं हैं वैसे कान से काम तुमनं कियं हैं ? विराट नगर में जब अर्जुन ने तुम्हारं प्यारं भाई को मारा तब तुम क्या करते थे ? जब अर्जुन ने सारं कौरवें। को अपनेत करके उनके कपड़े-लत्ते छीन लियं तब क्या तुम वहाँ पर न थे ? इस समय तुम उन्मत्त बैल की तरह उकार रहे हो और व्यर्थ अपनी बहादुरी बधार रहे हो। किन्तु, घोष-यात्रा के समय जब गन्धर्व-गण कौरवों की दुर्दशा करने लगे तब तुम्हारं वहाँ उप- स्थित रहते भी क्यों पाण्डवें। को उनकी रक्ता के लिए आना पड़ा ? तुम जो बार बार गर्व सं भरी हुई मिछ्या बातें कहते हां और बार बार लड़ने की उत्तेजना देते हो। उसी से कीरब लोग मोहान्ध हां गये हैं, और उसी से यं सब दुष्कर्म करने के लिए उन्हें साहस हुआ है। तुम्हार ही दोष से यह गहा अनीति हो रही है। तुम जब बाह्यस बन कर परशुराम के पास अख-विका सीलने गये थे तभी उनके शाप से तुम्हारी शिक्ता का फल नष्ट हो गया था। तुम्हार सहश धम्मेश्रष्ट मनुष्य की सहायता का भरासा करने सं इस धार युद्ध में कीरब लोग ज़कर ही काल का मास हो जायेंग।

भीष्म के इन वाक्यरूपी बासों ने कर्स को बहुत ही सन्तप्त किया। उन्होंने श्रपने सारं श्रस्त-शस्त्र फेंक दिये श्रीर बीलो:—

हे पितामह ! आपने पाण्डवें के गुणं का जैसा वर्णन किया वे वैसे ही या उससे भो अधिक हो सकते हैं। परन्तु आपने इस सभा में जो ये कठोर वाक्य हमें कहे हैं उनका फल सुन लीजिए। देखिए, हमने अपने सारे अख त्याग दियं। जब तक आप जीते रहेंगे हम इनकी छुएँगे भी नहीं। धृतराष्ट्र के पुत्र जानते हैं, हम कभी धर्मिश्रष्ट नहीं हुए और लेशमात्र भी पाप हमने नहीं किया। हमने हमेशा ही राजाधृतराष्ट्र के मन का काम करने की चेष्टा की है—जो कुछ उन्हें पसन्द या वही हमने हमेशा किया है। युद्ध में आपके मारे जाने पर हम अपना प्रभाव और पराक्रम दिखला कर कीरवें। की रचा करेंगे।

यह कह कर महाधनुर्वारी कर्ण तुरन्त सभा से निकल कर अपने घर चल दियं। उनके चले जाने पर फिर सब लोग तरह तरह की बातें कह कर दुर्थोधन की समभाने लगे। परन्तु, दुर्योधन ने किसी की न सुनी। वह मन-मलीन हुए चुपचाप बैठे रहे। अन्त में बहुत उदाम होकर धृतराष्ट्र ने उस दिन की सभा भङ्ग कर दी।

इस सभा का सब वृत्तान्त सुनने पर युधिष्ठिर नं कृष्ण से कहा:-

हे ऋष्ण ! इस अवसर पर आपकी सलाह के बिना हमारा काम नहीं चल सकता । आपत्ति-काल आने पर जैसे आप यादवों की रचा करते आये हैं वैसे ही आप इस समय हमारी भी रचा कीजिए।

कृष्य ने कहा:—महाराज ! हम तो, देखिए, भाषके सामने ही उपस्थित हैं। जो भाजा भ्राप करेंगे वही करने का तैयार हैं।

युधिष्ठिर ने कहा: स्व क्या से जा कुछ इम लोगों ने सुना उससे धृतराष्ट्र के मन की सच्ची शब्धी बात साफ साफ मालूम होती है। वे लोग हमें राज्य दियं बिना ही

शान्ति रखना चाहते हैं। हमें अब तक यही विश्वास या कि निश्चित समय बीत जाने पर धृतराष्ट्र हम लागां को अपना राज्य ज़रूर लौटा देंग । इसी से हमने प्रतिक्वा भङ्ग नहीं की और अनंक प्रकार के कष्ट सहनं पर भी धीरज नहीं छोड़ा। इस समय अपने कुचाली पुत्र के बशीभृत हाकर हमारे साथ वे अन्याय करने पर उतारू हुए हैं। किन्तु हे जना-र्दन ! हम अपनी माता और अवने भाइयां को और अधिक कष्ट देने का कोई कारक नहीं देखते । जिसमें कुल-क्षय न हा, इसलिए अन्त में पाँच गाँव ही लेकर इस विवाद को शान्त करने की हमने इच्छा प्रकट की। किन्तु, सारे राज्य की अपने ही अधिकार में रखने के लोभी कौरवों ने इस शर्त की भी न माना। इससे श्रिधक दु:ख की बात श्रीर क्या है। सकती है ? हे केशव ! तुमनं अपनी आँख से देखा है कि लडाई भगडा बचाने के भय और धर्म्स के अनुरोध से आज तक हम लोगां ने कितना छेश उठाया है। श्रव हम न्याय से अपना राज्य पाने कं श्रधिकारी हैं। फिर भला, कहिए, अपनी इ ति को और श्रधिक कष्ट उठाते हम किस प्रकार देख सकेंगे ? इससे यद्यपि लडाई में हार जीत होना, दोनें बातें, इमारं लिए प्रायः एक सी हैं, क्योंकि चाहे हम हारें बाहे कौरव लोग, दोनों तरह से हमारे प्यारे बन्धुबान्धवों का नाश अवश्य ही होगा, तथापि हमने तो भ्रब यह निश्चय किया है कि यदि कठेग्यता दिखलाने की जरूरत होगी तो वही करेंगे और यदि राज्य पाने के लिए प्राम तक देने होंगे ते। इन्हें भी दे देंगे। हे चतर-शिरोमिश ! यह मामला बडा ही गम्भीर है । इससे तुम्हें छोड कर और किससे उचित सलाह की हम आशा करें। आप दोनों पत्तों के ग्रुभचिन्तक और प्यारे हैं। इस विषय में सब बातां का मर्म जाननेवाला आपके सिवा और कीन है ?

युधिष्ठिर के मुँह से यह सुन कर ऋषा ने कुछ देर तक विचार किया। फिर वे बोले:— हे धर्मराज ! बुद्ध सुरू होने के पहले इस चाहते हैं कि इम खुद एक बार हिस्त-नापुर जायँ श्रीर देनिंग पचों के हित के लिए श्राख़िरी चेष्टा कर देखें। हम वहां श्रापके खार्थ का पूरा पूरा ख़याल रक्खेंगे। यदि श्रापको किसी तरह की हानि पहुँचाये बिना हम शान्ति स्थापन कर सकें तो कुरु-कुल को मृत्यु के मुँह से बचा कर हम श्रपने की महा पुण्यवान समर्भेगे।

युधिष्ठिर ने कहा—हे कृष्ण ! हमारा मत तो यह है कि आपको कौरवें के पास न जाना चाहिए। राज्य के मोह से उनकी बुद्धि मारी गई है। इससे वे कभी आपका उचित आदर-सत्कार न करेंगे। आप जो कुछ उपदेश देंगे वह ज़कर ही युक्तिपूर्व और उचित होगा। परन्तु, हमें विश्वास है, दुर्योधन कभी आपकी बात न मानेंगे। रहे दूसरे राज-

पुरुष, सो वे भी दुर्योधन की हाँ में हाँ मिलावेंगे; क्यों कि वे सब उसी के वशा में हैं। हे माधव ! उन श्रधिर्मियों के घर जाने से आप पर यदि कोई आपित आवे तो, इस लोक का राज-पाट तो दूर रहे, देवताओं के समान ऐश्वर्य मिलने पर भी हमारे मन का दु:ख दूर न होगा।

कृष्ण बोले—हे धर्मराज ! हम दुर्योधन की पाप-बुद्धि का बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं। हमसे कोई बात छिपी नहीं। तथापि हमारा हिस्तापुर जाना किसी तरह व्यर्थ न जायगा। या तो हम अपने काम में सफल होकर सबका उद्धार करेंगे; या, यदि, ऐसा न होगा, तो अन्त तक शान्ति की चेष्टा करने के कारण लोक में कोई हमें निन्दनीय तो न समभेगा। हमारे लिए आप कुछ भी न डरें। यदि मूर्खता के कारण कौरव लोग हम पर अत्याचार करने की चेष्टा करेंग तो हम अपनी रचा करने की काफ़ी शक्ति रखते हैं।

युधिष्ठिर ने कहा—हे कृष्ण ! तुम यदि यही अच्छा समभते हो तो हम मना नहीं करते। आशा है, तुम सकल-मनोरथ होकर बिना विष्न-बाधा के लौट आओगे। पर, यदि, ऐसा न होगा तो हम युद्ध के लिए ज़रूर ही तैयारी करेंगे।

युधिष्ठिर की बात समाप्त होने पर भीमसेन कहने लगे:-

हे मधुसूदन ! आप ते। दुर्याधन के स्वभाव को अच्छी तरह जानते हैं। वह महाक्रोधी है; पहले दरजे का शठ है; दीर्घदर्शीपन ते। उसमें छू तक नहीं गया; आगे पीछे
की सब बातें सोच कर काम करना वह जानता ही नहीं। इस समय वह अपने ऐरवर्य के
मद में मत्त हो रहा है। उसके साथी उसे हमारे साथ शत्रुता करने के लिए उकसा रहे
हैं। वह अपने प्राणों से चाहे भले ही हाथ धो बैठे, पर नम्र होने का नहीं। इस समय
होनां तरफ़ युद्ध का जैसा सामान इकट्ठा हुआ है उससे ते। यही मालूम होता है कि युद्ध
होने से यह जगत् प्रसिद्ध भरतकुल जड़ से नाश हुए बिना न रहेगा। एक एक काल पुरुष
जन्म लेकर जैसे एक एक राजवंश के नाश का कारण होता है, उसी तरह, जान पड़ता
है, कुलाङ्गार दुर्योधन ने भरत-वंश के संहार ही के लिए जन्म लिया है। लच्चणों से
ते। साफ़ साफ़ यही मालूम हो रहा है। इसके कारण यदि भरत-वंश समूल ध्वंस हो।
जाय ते। कोई आश्चर्य की बात नहीं। इससे हे केशव! यदि किसी तरह दुर्योधन को
शान्त करके यह कुलनाश निवारण किया जा सके ते। बड़ी अच्छी बात है। यदि हम
लोगों को नम्र होने की ज़रूरत हो ते। इस इतने बड़े भरतकुल की रचा के लिए हम
वह भी करने को तैयार हैं। धर्म्पराज ते। नम्रता से काम लोने का वचन दे ही चुके
हैं; अर्जुन भी इस वंशनशकारी युद्ध को कभी अच्छा न समकेंगे।

पहाड़, जो बे-हद वज़नी होता है, यदि हलका हो जाय; श्रीर श्राग, जिसमें हमेशा जलाने की शक्ति रहती है, यदि शितल हो जाय; तो जैसे बहुत बड़े श्राध्यर्थ की बात हो, वैसे ही महा उप स्वभाववाले भीमसेन के मुँह सं नश्रता भरा हुद्या ऐसा मृदु वाक्य सुन कर महातेजस्वी शृष्ण को विस्मय हुआ। भीमसेन की बात का ठीक मतलब जान लेने की इच्छा से वे उनसे हँसी करने लगे। वे बोले:—

हे भीमसेन ! प्रतिज्ञा-पालन का वचन जब पूरा भी न हुआ था, तभी से तुम युद्ध की प्रशंसा करते थे। वनवास के समय नीचे मुँह किये हुए तुम पड़े रहते थे—रात रात भर तुम्हें नींद नहीं आती थी। हमेशा ही तुम क्रोध से जला करते थे। अकेले में हमेशा ही भींहें टेढ़ी किया करते थे। हमेशा ही बार बार लम्बी साँसें निया करते थे। दिन रात युद्ध की चिन्ता के सिवा और किसी बात में तुम्हारा मन ही न लगता था। आज वनवास का वह हेश कहाँ गया ? कीरवें की सभा में द्रौपदी का जो अपमान हुआ था वह, इस समय, क्या तुम्हें बिलकुल ही भूल गया ? क्या समभ कर तुम नम्रता दिखानं की सलाह दे रहे हो ? दुर्योधन कं पास अधिक फ़ीज दंख कर तुम्हें मोह तो नहीं हो आया ? तुम दर तो नहीं गयं ?

कृष्ण के इन वचनों का मतलब भोमसेन समभ गये। उन्होंने जान लिया कि इशार से कृष्ण हमें कायर बना रहे हैं। इससे उन्हें बड़ा सन्ताप हुआ। वे इस प्रकार क्रांध-पूर्ण वचन बोले:—

हे वासुदेव ! आप इतने दिन से हमारे साथ रहते हैं, तिस पर भी, जान षड़ता है, आपने हमें अन्छी तरह नहीं पहचाना । इसी से आपने ऐसी अनुचित बात अपने गुँह से निकाली । आपको छोड़ कर और किसी में शक्ति नहीं जो हम पर ऐसा अन्यायपूर्ण देख लगावे । हम अपनी बड़ाई अपने गुँह से नहीं करना चाहते; परन्तु हमारा वंश संसार में इतना प्रसिद्ध है कि उस पर हमारी बहुत अधिक समता है । इसीसे हमें जो छेश उठाने पड़े हैं उनको भूल कर, और उनके कारण उत्पन्न हुए कोध को रोक कर, हम शान्ति-स्थापन करने की इच्छा रखते हैं ।

तब कृष्ण भीम को शान्त करके कहने लगे:--

हे वृकोदर ! हम भूले नहीं—हमने तुम्हें श्रव्छी तरह पहचाना है । तुम्हारी बात का ठीक मतलब जानने के लिए हमने तुमसे वैसा कहा । उसे तुम हँसी समभो । तुमने श्रपने लिए जो कुछ कहा उसकी भी श्रपेषा हम तुम्हारे प्रभाव को श्रिधिक जानते हैं । हे भीम ! यद्यपि हम सन्धि स्थापन करने जाते हैं, श्रीर उसके लिए जहाँ तक हमसे हो सकेगा, कोई बात उठा न रक्खेंगे। तथापि मनुष्य की चेष्टा की अपेचा दैव हो को प्रधान समभ्यता चाहिए। इससे हमारे सकल-मनोरथ होने में बहुत सन्देह है। कौरव लोग यदि हमारी बात न मानेंगे तो भयङ्कर युद्ध हुए बिना न रहेगा। किर कोई बात ऐसी नहीं जिससे युद्ध का निवारण हो सके। इस युद्ध में हम लोगों को तुम्हारे ही बल और तुम्हारे ही पराक्रम पर पूरा पूरा भरोसा रखना होगा। इसी से तुम्हारी नम्नता को देख कर हमने तुम्हारे तेज को प्रज्वलित करना चिंत समभा।

अर्जुन ने कहा—हमें जो कुछ कहना था सो धर्मराज ही ने कह दिया है। आपके कहने से तो यही बोध होता है कि सन्धि होना आप एक प्रकार असम्भव समभते हैं। परन्तु, हे जनार्दन ! पहले ही से मन में इस तरह का सिद्धान्त करके सन्धि-स्थापन करने के लिए जाना उचित नहीं। आप दोनों पचों के प्रधान मित्र हैं। आपको हमारी भी मङ्गलकामना करनी चाहिए और कौरबों की भी। आपके मन में दोनों पचों के सन्बन्ध में कुछ भी भेद-भाव रहना सुनासिब नहीं। सन्धि असम्भव होने का हमें कोई कारता नहीं देख पड़ता। हम कोई बात ऐसी नहीं देखते जिससे सन्धि न हो सके। शकुनि, कर्णा आदि जो इस समब दुर्गीधम के मुख्य मलाहकार हैं, हमें अपना राज्य लीटा देने से उनकी रत्ती भर भी हानि न होगी। इससे यदि आप अच्छी तरह चेटा करेंगे तो, आश्चर्य नहीं, जो आपका यह सफल हो जाब।

कुष्ण ने कहा—हे अर्जुन! तुमने यथार्थ बात कही। हम देनों पत्तों के सम्बन्ध का अन्छी तरह स्मरण रख कर, जहाँ तक हो सकेगा, दोनों पत्तों की एक सी हित-चिन्तना करेंगे।

तब नकुल कहने लगे:--

हे छुट्या! धर्म्मराज आदि सभी ने शान्ति रखने की बात कही; परन्तु हमारे विचार में ते। यह आता है कि यदि पहले शान्ति-स्थापन करने में सकलता न हो, ते। ढर दिखा कर भी अपना मतलब निकाल लेना बुरा न होगा। इस लोगों को युद्ध-सम्बन्धी जो सहायता और जो सामग्री निली है उसे देख कर दुनिया में कौन ऐसा मूर्ख है जो हमारे साथ युद्ध के लिए तैयार होने का साहस करे। युक्ति से भरी हुई आपकी बात और कोई चाहे न सुने; परन्तु भीष्म, द्रोग और बिदुर ज़कर ही उन्हें आदरपूर्वक सुनेंगे और आपके अनुकूल अपनी राय भी देंगे। जहाँ आप बक्ता और वे लोग सहायक, बहाँ कीन काम ऐसा है जो सिद्ध न हो सके ?

सहदेव ने कहा-हे शत्रुनाश करनेवाले केशब ! महाराज बुधिष्ठिर श्रीर दूसरे

भाई तो धर्म्म-मार्ग ही को अच्छा समभ कर शान्ति-स्थापन की चेष्टा में ही अपना भला समभते हैं। परन्तु इमारी राय वैसी नहीं। इम तो ऐसी चेष्टा को किसी तरह अच्छा नहीं समभते। भरी सभा में द्रौपदी का जो इसना भारी अपमान किया गया है उसका प्रायिश्वत्त दुर्योधन की मृत्यु के सिवा और किस बात से हे। सकता है ? बिना दुर्यो-धन को मारे हमारे हृदय का वह सन्ताप और किसी तरह दूर होने का नहीं।

सहदेव के बत्तर की प्रशंसा करके सात्यिक ने कहा:-

हे पुरुषोत्तम ! श्रीमान् सहदेव ने बहुत सच कहा । पाँचों पाण्डव श्रीर तपस्विनी द्रीपदी के इतने दिन के बनवास श्रीर श्रज्ञात वास में उन्हें जो सैकड़ां तरह कं महा दु: सदायी छेश सहने पड़े हैं उनसे हम सबके मन में महा उत्कट क्रोध उत्वन्न हुआ है । दुर्योधन को मारे बिना वह क्रोध किस तरह शान्त हो सकता है ? कीन ऐसा योद्धा है जो इस बात का समर्थन न करे—जो यह न कहे कि ऐसे भारी अपराध के लिए दुर्योधन को ज़रूर मारना चाहिए ?

महावीर सालिक के मुँह से ऐसा वचन सुन कर वहाँ पर बैठे हुए बोद्धाओं में कोलाइल होने लगा। वे लोग सालिक के वाक्य की बार बार प्रशंसा करने लगे। कोई ऐसा न बा जिसने सालिक को शाबास न कहा हो।

इस समय द्रौपदी अपने पितयों के नम्र भाव को देख कर जीती ही मुर्दी सी बनी बैठी थी। परन्तु, सहदेव और सात्यिक के मुँह से जब इसने अपने मन की बात सुनी तब इससे खुप न रहा गया। तब इसने जाना कि मेरे दुख से दुखी होनेवा हो भी कोई यहाँ हैं। रोती हुई वह ऋष्ण से कहने लगी:—

हं मधुसूदन ! धृतराष्ट्र के पुत्रों में हम खोगों पर कहाँ तक अत्याचार किये हैं, इस की तुम्हें बार बार याद दिलाने की ज़रूरत नहीं । धर्मराज ने केवल पाँच गाँव लेकर सिन्ध कर खेने की इच्छा आपही के सामने प्रकट की । पर वह भी कौरवों ने नामंजूर की । ख़ैर, तुम कौरवों की सभा में जाते हो तो जाव । परन्तु, सारा राज्य लिये बिना और किसी शर्त पर सिन्ध न करना । कौरवों की सभा में जब हमारा इतना अपमान किया गया तब भी हमारे पित कोमलता धारण किये बैठे रहे । सारा अपमान सारा अनादर का चुप्ते ने चुप्ताप सह लिया । अब वे अपनी प्रतिज्ञा का पालन कर चुके हैं । इस समय उन्हें किसी तरह का बन्धन नहीं रहा । अब काम करने का समय आया है । तिस पर भी भीम और धर्जुन फिर मृदुता दिला रहे हैं ! उनकी बाते सुन सुन कर मेरा कलेला फटा जाता है । इस समय तुम्हारे सिवा और कोई मेरी रत्ता

करनेवाला नहीं। मैं तुम्हारी ही शरण हूँ। तुम्हीं धृतराष्ट्र के इन पापी पुत्रों को छिचत दंड दे।। यदि मेरे पित युद्ध न करना चाहें तो न करें; कोई हानि नहीं। मेरे घृद्ध पिता थीर महा बलवान भाई युद्ध करेंगे। ध्राभिमन्यु को छागे करके मेरे तेजस्वी पाँच पुत्र युद्ध करने में किसी तरह का छागा पीछा करनेवाले नहीं!

इतना कह कर द्रौपदी विद्वल हो उठी; वह ज़ोर ज़ोर रोने लगी। दुख का वेग कुछ कम होने पर उसने अपनी खुटी हुई काली काली अलकों को हाअ में लिया और कहने लगी:—

हें कीशव ! जब कौरबों की सभा में शान्ति की बात उठे तब पाषण्डी दुःशासन को हाथ से अपवित्र हुए मेरे इन बालों की बात न भूल जाना !

कृष्ण द्रौपदी को धीरज देकर बोले:---

हे कल्याग्यो ! तुम इस समय जिस तरह रो रही हो उमी तरह कौरवें की स्त्रियों को तुम थोड़े ही दिनों में रोती देखोगी। हे द्रीपदी ! श्रीर श्राधिक मत रोश्रो; श्राँसू पेंद्धो; तुम्हारे पति बहुत जल्द शत्रुश्रों का संहार करके अपना राज्य प्राप्त करेंगे।

इसी तरह की बात होते होते वह रात बीत गई। दूसरे दिन सबेरे ज्यों ही सूर्यं भगवान ने भ्रापनी किरखों का जाल फैला कर दसों दिशाओं को प्रकाशित किया त्यों ही यदुवंश-शिरोमिश कृष्ण हिस्तिनापुर जाने की तैयारी करने लगे। ब्रह्मखों के मुँह से मंगल-पाठ सुन कर उन्होंने स्नान किया। फिर कपड़े-लत्ते पहन कर सूर्य और भाग्नि की पूजा की। इसके बाद सात्यिक को बुला कर कहा:—

हे सात्यिक ! हमारे रथ में शह्ब, चक्र, गदा भीर दूसरे प्रकार के सब हथियार सजा कर रक्खो । दुर्योधन, शकुनि श्रीर कर्ष बड़े दुरात्मा हैं । इसिलए उनके पाप-कर्मी से श्रपनी रक्षा के लिए तैयार होकर जाना चाहिए।

कृष्ण की श्राज्ञा पाकर सात्यिक ने रथ में सब प्रकार के श्राह्म-शक्त श्रपने श्रपने स्थान पर सजा कर रख दिये। रथ को तैयार देख कृष्ण सबसे बिदा हुए श्रीर सात्यिक के साथ जाकर रश्न में बैठ गये। उनके साथ हिश्रयारों से सजे हुए दस महारश्री, एक हज़ार सवार, श्रीर एक हज़ार पैदल काँज रवाना हुई। इसके सिवा, खाने पीने का सामान लेकर बहुत से नौकर-चाकर भी उनके पीछे पीछं चले। श्रीकृष्ण का सारिश्व दाठक रथ हाँकने में बहुत ही प्रवीख था। घेड़ों की रास श्रामते ही वे हवा हो गयं। इस प्रकार कृष्ण ने हस्तिनापुर को प्रस्थान किया।

इधर दूत को मुँह से कृष्ण की आनं की ख़बर सुन कर धृतराष्ट्र को शरीर में रोमाश्व हो आया । भीष्म, द्रांग और विदुर आदि को सामने वे दुर्योधन से कहने लगे:—

हे कुरुनन्दन! बड़े आश्चर्य की बात हमने सुनी है। सुनते हैं कि महात्मा वासुदेव खुद ही पाण्डवें के दृत बन कर यहां आ रहे हैं। इस समय घर घर यही चर्चा हो रही है। कृष्ण हमारे मान्य ही नहीं, आत्मीय भी हैं; उन्हें हम अपना कुटुन्बी समक्तते हैं। इसलिए उन्हें आगं बढ़ कर खींने और उनका उचित आहर-सत्कार करने का प्रबन्ध होना चाहिए। हे पुत्र! रास्ते में उनके ठहरने के लिए खूब सजे हुए विश्राम-स्थान तैयार कराग्रें। सब काम इस तरह होना चाहिए जिसमें उन्हें किसी प्रकार का कष्ट न हो—जिसमें वे हम पर प्रसन्न हों।

भीष्म ने इस बात की बहुत उचित समका। उन्होंने कहा:—हाँ ज़रूर ऐसा ही करना चाहिए। यह सुन कर दुर्योधन नं कृष्ण के रास्ते में जगह जगह पर झत्यन्त रमणीय विश्राम-शालायं बनवाई ध्रीर उनमें धनेक प्रकार के ध्रासन, ध्रनेक प्रकार के सुगन्धित पदार्थ ध्रीर ध्रनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोजन ध्रीर पान द्यादि की सामग्री रखवा दी। इसके बाद धृतराष्ट्र ने फिर सबको बुला कर विदुर से कहा:—

सुनते हैं, कृष्ण इस समय उपप्रव्य नगर से चल कर युकस्थल में पहुँ व गये हैं। बहाँ से रताने होकर कल प्रातःकाल वे यहाँ झा जायेंगे। जितने यादव हैं, कृष्ण उन सबके शिरामणि हैं। इससं उनका अच्छी तरह आदर होना चाहिए। इसमें ज़रा भी श्रुटि न होनी चाहिए। इसने जो कुछ करना निश्चय किया है, सुनिए—अच्छे अच्छे चार घोड़े जुते हुए सोलह रथ, आठ हाथी, एक सी दास-दासी; इसके सिवा पहाड़ी देशवाले कोमल कोमल कम्बल और चीन देश के मृग-चर्म—बह सब उपहार के रूप में उन्हें भेट किया जायगा। अपने भाण्डार की विमल कान्तिवाली वे अधियाँ भी हम कृष्ण को देना चाहते हैं जिनका प्रकाश दिन रात एक सा बना रहता है। दुर्योधन को छोड़ कर हमारे और पुत्र उत्तमोत्तम कपड़े और गहने पहन कर रथों पर खवार हौकर कृष्ण की पेशवाई करेंगे। जिस रास्ते कृष्ण आवेंगे उस रास्ते में खूब पानी क्रिड़का जाय, जिसमें धूल का नाम न रहे। किर, वह, दोनों तरफ़, श्वजा-पताकाओं से सुशोभित किया जाय। दुर्योधन के घर की अपेका दुःशासन का वर अधिक अच्छा है। इससे वही खूब साफ़ करके सजाया जाय। उसी में श्रीकृष्ण ठहराये जायें। हमारे और दुर्योधन के पास रक्ष आदि जितने बहुमूल्य पदार्थ हैं उनमें से जो जो चीज़ें कृष्ण को योग्य हों वे सब उनकी देने के लिए उसी घर में रक्खी जायें।

विदुर ने कहा:—आपने जो सब तैयारी करने की आज्ञा दी, कृष्ण उसी के नहीं, इससे भी अधिक आदर-सत्कार के येंग्य हैं। परन्तु, हमें ता यह मालूम होता है कि यें सब धन-रत्न आप प्रीतिपूर्वक सच्चे हृदय से कृष्ण को नहीं देने जाते। हमें ती साक साफ़ देख पड़ता है कि महात्मा कृष्ण को अपने पन्न में कर लेने के इरादे ले रिश्नत के नौर पर आप ये सब चीज़ें उन्हें हेना चाहते हैं। किन्तु, आपकी यह कोशिश बेफ़ायदा जायगी—आपका यह सारा यत्न व्यर्थ होगा। आदर-सत्कार करके और धन-सम्पत्ति देकर आप कृष्ण को पाण्डवों से कभी अलग न कर सकेंगे। कौन नहीं जानता कि कृष्ण को धर्जुन प्राचों से भी अधिक त्यार हैं ? हे महाराज! कृष्ण हम लोगों से केवल इतना ही चाहेंगे कि उनके साथ साधारण शिष्टता का बतीन किया जाय। जैसा बर्ताव एक भला आदमी दूसर भले आदमी के साथ करता है वैसा ही बर्ताव उनके साथ किया जाना वस होगा। इससे अधिक आदर-सत्कार करने की वे कभी हमसे आशा न रक्खोंगे। वे दोनों पन्नवालों की मङ्गल-कामना से यहाँ आ रहे हैं—वे जी से यही चाहते हैं कि दोनों पन्नों का भला हो। वे जो कुछ अर्भोपरेश करें उसे मान लेने ही से वे समर्भों कि हमारा बहुत बड़ा आदर हुआ। इसके सिवा वे और कुछ चाहते भी नहीं; और देने से वे लेंगे भी नहीं।

दुर्योधन बोले:—विदुर नं जा कुछ कहा, सच है। पाण्डवों से कृष्य को को को कि कोशिश करना व्यर्थ है। इससे आप जो धन-रत्न कृष्य को देने की तजबीज़ कर रहे हैं सो ठीक नहीं। कृष्य अवश्य ही उन सब वस्तुओं के पाने के पात्र हैं, इसमें सन्देह नहीं। किन्तु, इस समय वे समर्केंगे कि हम लोग, मार उर के, ये सब चीज़ें देकर उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं। हम जब उनकी सन्धि-सम्बन्धी बात मानने की तैयार नहीं तब उन्हें क्पये-पैसे और धन-रत्न आदि की मेंट देना सुनासिब नहीं।

दुर्योधन की बात सुन कर पितामइ भीष्म बोलो:-

हे धृतराष्ट्र ! तुम वाहे क्रम्य का सत्कार करो, चाहे न करो, वे कभी क्रोध न करेंगे। तुम्हारे घ्रधिक घाहर करने छौर बहुत सी बहुमूल्य चीज़ों की भेंट देने से वे कभी धर्म-मार्ग को न छोड़ेंगे—वे कभी सत्य के पद्य से एक पग भी इधर उधर न जायँगे। तबापि उनका निराहर न होना चाहिए; वे निराहर के पात्र नहीं। जो कुछ वे कहेंगे धर्म की बात कहेंगे। उनका कहना करने ही में तुम्हारा हित है। उनकी बात न मानने से कभी तुम्हारा मङ्गल न होगा।

दुर्योधन ने कहा:- हे पितामह ! यह कभी नहीं हो सकता कि इस सारी राज्य-

सम्पदा में हम पाण्डवें को भी साभी बनावें और जो कुछ हमें मिले उसी से हम सन्तुष्ट रहें। हम राज्य का बाँट करने के लिए तैयार नहीं। पाण्डवें को अपने वश्न में कर लेने का एक बहुत ही सहज उपाय इस समय हमारे मन में आया है, सुनिए। बिना कृष्ण की मदद के पाण्डव लोग एक क़दम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। इससे यदि इस मौक़े पर हम लोग कृष्ण को ज़बरदस्ती क़ैद कर लें तो फिर कभी अर्जुन युद्ध करने का साहस न कर सकेंगे। अधिक तो क्या, ऐसा होने से सारा राज्य अनायास ही हमारं वशा में हो जायगा। फिर कोई चूँ तक न कर सकेगा। इससे आपको ऐसी चाल चलना चाहिए जिसमें यह भेद किसी पर ज़ाहिर न हो और बिना किसी विझ-बाधा के कृष्ण पकड़ कर बन्दी बना लियं जायँ।

दुर्योधन की यह महा दारुख दुःख देनेवाली बात सुन कर धृतराष्ट्र के हृदय सें गहरी चोट लगी। मारं दुःख के वे ज्याकुल हो उठे श्रीर बोले:—

बेटा ! तुम कभी भूल कर भी श्रव ऐसी बात श्रपने मुँह से न निकालना । कृष्ण हमारे श्रात्मीय हैं—हमारं घर के हैं । वे यों ही हमारे प्यारे हैं, फिर इस समय तो वे दूत होकर श्राते हैं । उन्होंने कभी कुरु-कुल की बुराई नहीं की; कभी कोई काम ऐसा नहीं किया जिससे हम लोगों का श्रनहित हुश्रा हो । इससे उनके साथ इस तरह का बुरा व्यवहार करना बहुत बड़े श्रधम्में की बात होगी ।

दुर्योधन की बात सुन कर भीष्म को सबसे अधिक क्रोध आया । वे बोले:—हे धृतराष्ट्र ! तुम्हारा यह पापी पुत्र हमेशा ही अनर्थ करने की फिक्र में रहता है। आश्चर्य तो इस बात का है कि तुम इसे दण्ड न देकर उलटा इसी के कहने में चलते हो। तुमसे और अधिक क्या कहें, यदि यह दुष्ट दुर्योधन कृष्ण के साथ कोई अनुचित काम करने की चेष्टा करेगा तो इसे निश्चय ही मारा गया समभना। इस दुरात्मा की पाप-पूर्ण बातें हम और अधिक नहीं सुना चाहते।

इतना कह कर महात्मा भोष्म मारे क्रोध के काँपते हुए वहाँ से उठ कर चल दिये। इधर वृक्षस्थल में रात बिताकर सबेरे कृष्ण ने पूजा-पाठ समाप्त किया और हिस्तिना-पुर चलने की तैयारी करने लगे। वृक्षस्थल के निवासियों ने उन्हें चारों तरफ़ से घेर लिया और उनके साथ साथ हिस्तिनापुर चले। भीष्म, द्रोण ध्यादि महात्मा, श्रीर दुर्यीधन को छोड़ कर धृतराष्ट्र के सारे पुत्र, कृष्ण को लेने के लिए श्रागे ध्याये। कृष्ण के दर्शनों के लिए पुरवासी भी हिस्तिनापुर से चले। कोई कोई ध्रनेक प्रकार के वाहनों पर सवार होकर निकने; कोई कोई कोई पैदल ही चल दिये।

इसके अनन्तर कौरवें से विरे हुए महात्मा कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया। उनके सम्मान के लिए नगर कृष सजाया गया और राज-मार्ग अनेक प्रकार के रहों से सुशोभित किया गया। वरों की खिड़कियाँ कृष्ण का दर्शन करनेवाली पुर-नारियों से भर गईं। जिस मार्ग से कृष्ण आ रहे थे उसमें इतनी भीड़ हुई कि हवा के समान तेज चलनेवाले कृष्ण के घोड़ों की चींटी की चाल चलनी पड़ी।

धीरे धीर कृष्ण का रथ राज-महलों के सामने आ पहुँचा। वहाँ वे रथ से इतर पड़े और धृतराष्ट्र के महल में पथारे। एक एक करके तीन पीठ पार करके वे धृतराष्ट्र के पास पहुँचे। इस समय धृतराष्ट्र के पास जितने राजा लोग बैठे थे सबके साथ धृतराष्ट्र अपने आसन से उठ खड़े हुए और कृष्ण का उचित धादर किया। कृष्ण ने बड़ी नम्रता से सबकी पूजा की और उम्र में छोटे बड़े का ध्यान रख कर सबसे यथे।चित रीति से मिले। इसके अनन्तर, जो आसन उनके लिए पहले ही से लगा हुआ बा उस पर जब वे बैठ गये तब जल आदि उन्हें दिया गया और उनकी पूजा की गई। इस प्रकार सत्कार हो चुकने पर, जिससे जैसा सम्बन्ध था उससे उसी धानुसार हैंसी-दिल्लागी और प्रेम-पूर्ण बातचीत करते हुए कुछ हर वहाँ कृष्ण बैठे रहे।

बहाँ से कृष्णाजी विदुर के घर गये। विदुर महा धर्मात्मा थे। उन्होंने ऐसा श्रद्धाः श्रतिथि घर त्राया देख कृष्णा का बहुत ही सत्कार किया श्रीर बोले:—

हे माधव ! आपके दर्शनों से हमें जितना आनन्द हुआ है उसका वर्धन नहीं हो सकता । आदि से अन्त तक पाण्डवों का सारा हाल आपसे सुनने की बड़ी इच्छा है। कुपापूर्वक सब वृत्तान्त कह जाइए।

तन कृष्ण ने विदुर की प्रसन्न करके पाण्डवों के कुशल-समाचार विलारपूर्वक कह सुनाये। विदुर के घर में भण्डकी तरह भाराम करके तीसरे पहर वे अपनी बुधा कुन्तो के घर गये। अपने पुत्रों की प्राव्य से भी अधिक प्यार करनेवाली कुन्ती बहुत दिनों के बाद पुत्रों के परम सहायक कृष्ण की पाकर बड़े प्रेम से उनसे मिली। कृष्ण के गले में हाथ डाल कर एक एक पुत्र का अलग आलग नाम ले लेकर वह रोने लगी! वह कहने लगी:—हाय! मैं विधवा हो गई; मेरी धन-सम्पत्ति भी नष्ट हो गई; बन्धु-बान्धव भी शत्रुता करने लगे; परन्तु इन वाते! से मुक्ते इतना कष्ट नहीं हुआ जितना अपने पुत्रों के वियोग से हो रहा है। मैं दिन रात उनके सोच में मरी जाती हूँ। आज १४ वर्ष हो गये धर्म-परायण युधिष्ठिर को, सब प्रकार की अख-शक्त-विद्या जाननेवाले अर्जुन को, महाकली भीमसेन को, और मादी के परम-कान्तिमान दोनों पुत्रों को मैंने

नहीं देखा। हाय ! इतने दिन तक उन्होंने झीर उनकी अपेका भी अधिक प्यारी मेरी द्रीपदी ने, नहीं मालूम, कितना छेश उठाया है। कुछ भी हो, उन्होंने जो प्रतिका की शी उसका पालन कर चुकें। अब उनके लिए कोई बन्धन नहीं। इसलिए इस समय उन्हें कित्रिय-धर्म के पालन में ज़रा भी संकोच न करना चाहिए। उन्हें इस तरह अपना धर्म पालन करना चाहिए, जिसमें सनाथ होकर भी महापतिव्रता मेरी प्यारी द्रीपदी अनाथ की तरह दुख न पावे।

कृष्ण अपनी बुद्धा कुन्ती को धीरज देते हुए बोले:-

हे आर्थे ! आप तो वीर-माता और वीर-पत्नी हैं—आपके पति भी वीर थे; आपके पुत्र भी वीर हैं । इससं आपको सुख-दुख सभी कुछ सहन करना पड़ेगा । आपके वीर पुत्रों ने वनवास-काल में जैसा बल-विक्रम दिखलाया है, युद्ध होने पर भी वे वैसा ही बल-पराक्रम दिखलावेंगे । इसमें धन्देह ही क्या है ? थीड़े ही दिनों में आप अपने पुत्रों को पहले ही की तरह सम्पत्तिमान और ऐश्वर्यवान देखेंगी ।

यह सुन कर कुम्ती की बहुत कुछ भरोसा हुआ। उसने कहा:-

हे कृष्ण ! हम इस बात की अञ्चली तरह जानती हैं कि तुम नीति के बहुत बड़े ज्ञाता हो और सब बातों की कृष सीच समभ कर करते हो। जी कुछ तुम करते हो उसमें कभी भूल नहीं होती। अतएव, जैसा तुम कहते हो, मुक्ते पूरा विश्वास है, सब बात वैसी ही होगी।

इसके बाद कुन्ती सं बिदा होकर कृष्ण दुर्योधन के घर की तरफ चले ! वहाँ पहुँ-चने पर, कई फाटक पार करके उन्होंने पर्वत-शिखर की तरह ऊँचे महल की सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू किया। महल के भीतर जा कर उन्होंने देखा कि बहुत से राजों के बीच में एक बहुमूल्य धासम पर दुर्योधन विराज रहे हैं; और, दुःशासन, शकुनि और कर्ण उनके पास ऊँचे ऊँचे धासनों पर बैठे हैं। कृष्ण के पहुँचते ही सब लीग उठ खड़े हुए और उनका धामिवादन करके विधि-पूर्वक उनका सस्कार किया। यदुकुल-श्रेष्ठ कृष्ण धात्यन्त कोमल बिस्तर बिद्धे हुए सुवर्णमण्डित धासन पर बैठ कर सबके साथ यथोचित बातचीत करने लगे।

इसके अनन्तर राजा दुर्योधन ने कृष्ण को भोजन करने के लिए निमन्त्रित किया। परन्तु, कृष्ण्, ने निमन्त्रण को स्वीकार न किया। तब सबके सामने दुर्योधन इस प्रकार शठतापूर्ण मृदु वचन बोलों:—

हे जनाईन ! ये सब तैयारियाँ झापही के लिए हुई हैं। फिर झाप क्यें। हमारे निम-

न्त्रस को स्वोकार नहीं करते ? आप हमारे परम आत्मीय श्रीर परम प्यारे हैं। इससे हम यह जानना चाहते हैं कि क्या कारख है जो आप हमारे यहाँ भोजन नहीं करते। महात्मा कृष्ण ने तुर्योधन की विशाल भुजाओं पर हाथ रख कर कहा:—

हे दुर्योधर्न ! हम दूत होकर आये हैं। काम सफल हो जाने पर दूत लोग पूजा और भोजन प्रहण करते हैं। इस कारण जिस काम से हम आये हैं उसके सिद्ध होने पर तुम्हारा निमन्त्रण हम स्वीकार करेंगे।

दुर्योधन ने कहा:—हे कृष्ण ! यह बात आपने उचित नहीं कही । आप अपने काम में सफल हों या न हों, हम लोग, जहाँ तक हो सकेगा, आपकी सेवा-शुकूबा करने में अदि न करेंगे । नम्रतापूर्विक हमारे बहुत कुछ आपह करने पर भी, क्यों आप हमारी बात को टाल रहे हैं, इसका कुछ भी कारण हमारी समभ में नहीं आया ।

यह सुन कर कृष्ण कुछ मुसकराये और दुर्योधन की तरफ़ देख कर कहने लगे:— हे दुर्योधन ! यदि तुम सच्चा कारण जानने की बहुत ही इच्छा रखते हो तो सुनो। संसार में या तो लोग प्रीति के वश होकर दूसरे का अन्न महस्र करते हैं, या दुःख-दारिद्र से पीढ़ित होने के कारण दूसर का दिया खाते हैं। परन्तु, यहाँ पर, न तुम्हारी प्रीति ही हम पर है और न हमें ही अन्न-वस्न की कमी है। फिर भला क्यों हम तुम्हारा अन्न खावें ? हमारे परम मित्र बिदुर ने आज हमारा निमन्त्रण किया है। उन्हों के यहाँ भोजन करना हमने उचित समभा है।

यह कह कर कृष्ण वहाँ से चल दिये, और विदुर के घर जाकर बड़ी प्रीति से उन्होंने भोजन किया। रात की विदुर ने कहा:—

हे मधुसूदन ! श्रापने श्रम्छा नहीं किया जो श्राप इस समय यहाँ श्राये । दुर्योधन महा मूढ़ श्रीर महा श्रमिमानी हैं । उसे उचित श्रमुचित का ज्ञान नहीं । जो कुछ उसके जी में श्राता है, कर बैठता हैं । श्राप तो उसके दित के लिए उपदेश करने श्राये हैं, पर वह कभी श्रापका हितोपदेश न सुनेगा । कर्या की गर्वपूर्य बातों पर विश्वास करके उसने बहुत सी फ़ीज इकट्टो की हैं । इस समय वह श्रपने को श्रजेय समभता है—उसका ख़्याल है कि मुक्ते दुनिया में कोई नहीं जीत संकता । इससे वह किसी प्रकार श्रापकी बात न मानेगा । इस दशा में कौरवों की सभा में जाकर सन्धि के विषय में बातचीत करना, हमारी समभ में, श्रापके लिए किसी प्रकार सुनासिव नहीं ।

कृष्य ने कहा:—हे विदुर ! आपकी हम पर बहुत प्रीति है। प्रीति ही के वश होकर आप ऐसा कह रहे हैं। आपका उपदेश बुरा नहीं। पर आप किसी तरह की चिन्ता न करेंगे। यदि कौरव लोग हमारी बात मान लोंगे तो मृत्यु कै मुँह से उन्हें बचा लोने के कारण हमें बड़ा पुण्य होगा; और यदि वे लोग हमारी युक्ति-पूर्ण बातों का आदर न करेंगे तो भी कोई हानि नहीं। हमें यह समभ कर फिर भी परम सन्तोष होगा कि हमने उन्हें उचित सलाह तो दे दी। और, यदि, वे धर्म्स छोड़ कर हमारा कोई अनिष्ट करने की चेष्टा करेंगे तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। इसमें कुछ भी उरने की बात नहीं। इस प्रकार बातें करते करते कुष्ण कोमल शय्या पर सो गयं।

प्रात:काल बन्दो-जन भ्रीर वैतालिकों के मधुर मधुर गीतों से महात्मा कृष्ण जगे। उठ कर उन्होंने स्नान किया। जप श्रीर होम श्रादि करके बाल-सूर्य की उन्होंने उपा-सना की। फिर कपड़े पहन कर बैठे ही थे कि दुर्योधन भ्रीर शक्तनि उनके पास भ्राकर बोलो:—

हे केशव ! महाराज धृतराष्ट्र और भीष्म श्रादि कौरव, भीर श्रन्यान्य राजा लोग सभा में बैठे हुए भापके भाने की राह देख रहे हैं।

कृष्ण ने उन लोगों का अभिनन्दन किया। फिर श्राक्षणों का सत्कार करके, दारुक सारिथ के लाये हुए रथ पर सवार होकर, अपनं सेवकां के साथ वे राजसभा को चले। दुर्योधन और शकुनि दूसरे रथ पर सवार होकर उनके पीछे पीछे हो लिये। सभा-भवन के द्वार पर रथ से उतर कर, विदुर और सात्यिक का हाथ अपने हाथ में पकड़े हुए, कृष्ण ने सभा-मण्डप में प्रवेश किया। कर्ष और दुर्योधन उनके आगं, और यादवों के साब कृतवन्मी उनके पीछे, हो लिये।

यदुवंश-श्रेष्ठ कृष्ण के पहुँचते ही छोटे से हो कर बड़े तक सब कौरव अपना अपना आसन छोड़ कर खड़े हो गये। धृतराष्ट्र के उठते ही वहाँ पर जो सैकड़ों राजा बैठे हुए थे सब एकदम से उठ खड़े हुए। श्रीकृष्ण में प्रसन्नतापूर्वक सबका अभिवादन किया। परन्तु वे बैठे नहीं। द्वार पर कई ऋषियों को खड़े देख कर उन्होंने भीष्म से कहा:—

हे कुरुश्रेष्ठ ! देखिए ये ऋषि द्वार पर खड़े हैं । इनको द्यादरपूर्वक सभा में खे द्याइए । इनका उचित सत्कार किये बिना किस प्रकार हम बैठ सकते हैं ?

यह सुन कर महात्मा भीष्म सभा देखने की इच्छा से आये हुए नारह, कण्व आदि ऋषियों की यथोचित पूजा करके उन्हें सभा में ले आये। यह देख कर कौरवों के नौकरों ने मिया-मण्डित स्नोने के आसम लाकर वहाँ रख दिये। ऋषि लोग उन्हीं आसनों पर विठाये गये। तब सभा के सभासद अपने अपने आसनों पर बैठे। कर्य और दुर्योधन पास पास एक ही आसम पर बैठे। विदुर कुष्ण के पास उनकी बगल में बैठ गये। इसके अमन्तर सब लोग अपनी अपनी जगह पर खुपचाप बैठे हुए कृष्ण का प्रसाब सुनने की उत्सुकता दिखानं लगे। चारों तरफ़ सझाटा छा गया। चतुर- चूड़ामणि कृष्ण तुरन्त समभ गये कि सब लोग इमारे बेलने की राह देख रहे हैं। अतएव गम्भीर वाली से सभा-भवन की गुरूजायमान करके उन्होंने भूतराष्ट्र से इस प्रकार कहना आरम्भ किया:—

हे भरत-वंश-शिरामिष ! हमारी समभ में कीरवें। श्रीर पाण्डवें। के बीच सन्धि-स्थापन करके बीरों का वृक्षा नाश निवारण करना चाहिए। यही प्रार्थना करने के लिए हम आप लोगों के पास आये हैं। इसके सिवा आपकी और कोई उपंदेश देने की हम ज़रूरत नहीं समभ्तते । जो क्रक जाननं योग्य है, सब आप जानते हैं । बिचा, दया और सरलता भादि गुर्खां में भापका कुल भीर सारे राजकुलों की भपेचा श्रेष्ठ है। भाप इस कुल में प्रधान हैं; राजकाज की डोरी भी आप ही के हाथ में है। अतएव, बड़े दु:ख की बात है जो भ्रापके रहते कौरब लीग अनुचित व्यवहार करें। उन्हीं के कारण क्रक-कुल पर यह थार अगवहा आनेवाली है। हे महाराज ! आप यदि इस मामले की ठंडा न करेंगे-- आप यहि इस विषय में बे-परवाही दिखलावेंगे--ता इस इतने वह राज्य के जड़ से नष्ट हो जाने का डर है। धापके मन में लाते ही यह विपदा दूर हो सकती है। शान्ति-स्थापन करना आपके और हमारे अधीन है । आप कौरवें को शान्त करें, हम पाण्डवें। को शान्त करने का भार अपने ऊपर लेते हैं। इस समय कौरव खोग आपके सहायक हैं: शाम्ति स्थापित हो जाने से आप पाण्डवें को भी अपना सहायक बनाकर निश्चिन्त मन से भ्रानन्दपूर्वक धर्मार्थ-चिन्ता में निमग्न रह सकेंगे। हे कुरुवंशावतंस ! पाण्डवीं को आधा राज्य देकर उनके साथ सन्धि-स्थापन करने की हम हृदय से आपको सलाह देते हैं। इसके सिवा हमें और कुछ नहीं कहना। सभासदों में से यदि किसी को भीर कुछ कहना है। वे। कहे।

कृष्य के चुप हो जाने पर सबने मन ही मन उनके प्रस्ताव की प्रशंसा की; परन्तु, किसी ने मुँह से कुछ भी कहने का साइस नहीं किया । इसके अनन्तर जो ऋषि लोग सभा में बैठे थे उन्होंने नाना प्रकार की कथायें और उपदेश-बाक्य कह कर सबको, विशेष कर के दुर्शोधन को, शान्ति स्थापित करने की ज़रूरत दिखलाई। अन्त में महर्षि कण्य ने कहा:—

हे गान्धारीनन्दन ! पाण्डव लोग देवताओं के वर-पुत्र हैं; देवताओं ही की कृपा से पाँचों पाण्डवें की उत्वित्त हुई है। उन्हें युद्ध में कोई नहीं जीत सकता। इससे तुम युद्ध करने की इच्छा छोड़ कर कृष्य के द्वारा सन्धि-स्थापन कराकर कुरुकुत की रज्ञा करे।।

दुर्योधन को भक्षा ऐसा कडूना उपदेश कैसे लग्छन हो सकता था ? ने इस तरह की बातें और अधिक देर तक न सुन सके। भौंहें देदी करके कर्य की तरफ़ उन्होंने हुँस कर देखा। इस प्रकार ऋषियां की बात का अनादर करते हुए उन्होंने अपनी जांच पर ज़ोर से एक अपेड़ा मारा और कहा:—

हे ऋषिगता ! परभेश्वर ने हमें पैदा करके जैसी बुद्धि हमें दी है वैसा ही काम हम करते हैं। हमारे भाग्य में जो कुछ है, वही होगा। इसिसए छाप स्नोग अब और वृथा वकवाद न करें।

पुत्र के शुँह से ऐसा चहण्ड और अशिष्टता से भरा हुआ इसर शुन कर शृतराष्ट्र व्याकुत हो चठे। उन्होंने कहा:—

हे महर्षिगया ! मापने जो उपदेश दिया वह सममुच ही बहुत अच्छा है। किन्तु, उसके मनुसार काम करना हमारी शक्ति के बाहर है।

इसके बाद कृष्य से कहा:-

हे क्रम्य ! भाषकी बात उचित है, सुखदायक है, भीर धर्म-सङ्गत भी है; इसमें कोई सन्देह नहीं । किन्तु, इस व्याधीन नहीं; जो बात हम करना चाहते हैं वह नहीं होती । इससे तुम दुर्योधन को समकाने का यह करो । वह हमारी किसी की बात नहीं सुनता । तुम यदि उसे शान्त कर सकी तो बड़ा काम हो जाय ।

राजा धृतराष्ट्र के कहने के अनुसार कृष्य ने दुर्गीयन की तरक देशा और उनके सामने मुँह करके इस प्रकार ने मधुर नचन कहने खगे:—

भाई ! तुम जैसा व्यवहार करते हो वह तुम्हारे वंश के योग्य नहीं। तुम्हारे इस बुरे व्यवहार से जो अनर्थ होनेवाला है उसे निवारण करके अपने भाइयों और मित्रों का कल्वाय करो। हे दुर्योधन ! पाण्डवें। के साम लिम-स्थापन करने की तुम्हारे सभी गुरुजनों की सलाह है। इससे तुम्हें ज़रूर उनका कहना मानना चाहिए। देखो, वालकपन से पाण्डवों ने तुम्हारे द्वारा अनेक प्रकार के दुःश्व पाये हैं; तिस पर भी उन्होंने तुम्हारे ऊपर क्रोध नहीं किया। इससे तुम्हें भी उन पर प्रसन्न होना चाहिए। शुद्ध में जीतने की आशा तुन बना ही करते हो। जिन लोगों के ऊपर भरोसा करके पाण्डवों को तुम जीतना चाहते हो वे किसी तरह पाण्डवों की बरावरी नहीं कर सकते। तुम यदि सच-सुच यह समभते हो कि बुद्ध में तुन अर्जुन को हरा दोगे ते। व्यर्क और लोगों का नाश

करने से क्या लाभ है ? तुम अपने पच में से किसी एक वीर को अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए चुन लो। उन दोनों के युद्ध का जैसा परिश्वाम हो उसी के अनुसार दोनों पचों की हार-जीत का निश्चय हो। यदि इस बात के मान लेने का साहस न हो तो, व्यर्थ आशा छोड़ कर, राज्य का जो अंश पाण्डवों को मिलना चाहिए उसे उनको दे दे।। इससे तुम्हारे मित्रों को भी आनम्द होगा और तुम खुद भी सुख से रहोगे।

कृष्ण की बात समाप्त होने पर भीष्म उनके प्रसाव का समर्थन करके दुर्योधन को समभाने लगे:—

हे दुर्योधन ! महात्मा कृष्ण ने जो उपदेश तुम्हें दिया वह बहुत ही उचित श्रीर धर्म-सङ्गत है । तुम्हें उनका कहना मानना चाहिए । देखेा, व्यर्थ अपनी प्रजा का नाश न करना । सावधान, माता-पिता को शोक-सागर में न दुवा देना ।

किन्तु दुर्योभन ने भीष्म की बातों का आइर न किया। मारे क्रोध के वे लाल है। गये। बड़े ज़ोर से उनकी साँस चलने लगी। तब विदुर ने कहा:—

हम तुम्हारे लिए शोक नहीं करते। किन्तु, तुम्हारे बूढ़े माता-पिता के लिए व्याकुल हो रहे हैं। क्योंकि तुम्हें पैदा करके सारे पुत्रों धीर सारे मित्रों के मारे जाने पर पंख कटे हुए पत्तों की तरह वे अनाथ हो जायेंगे। इसी से हम इतना शोकाकुल हो रहे हैं।

तब धृतराष्ट्र फिर दुर्योधन को मनाने लगे। वे बोले:-

बेटा ! श्रीमान् कृष्ण का उपदेश सब तरह कल्याण का करनेवाला है । इसे मान लेने से तुम्हारे ऐश्वर्य में कुछ भी कमी न होगी । राज्य का झाधा झंश जो तुम दे देगे तो महात्मा कृष्ण की सहायता से तुम अपना राज्य उसकी भी अपेन्ना अधिक बड़ा कर सकीगे । इनका कहना न मानने से तुम्हारी हार हुए विना न रहेगी; इसमें कुछ भी सन्देह न समभी।

अन्त में द्रोग ने कहा:-

हे दुर्योधन ! श्रव तक भी अर्जुन ने वर्म-धारण नहीं किया; श्रव तक भी उन्होंने इस्पात की जाली का कीट नहीं पहना; श्रव तक भी गाण्डीन धन्ना पर उन्होंने प्रस्था नहीं चढ़ाई; श्रव तक भी पुरोहित धीन्य ने युद्ध में विजय पाने के लिए यज्ञ-सम्बन्धी श्रिम में श्राहुतियाँ नहीं डालीं । इससे श्रव भी भूल सुधार लेने का समय है; श्रव भी कुमार्ग को छोड़ कर सुमार्ग में धाने के लिए श्रवकाश है; श्रव भी होनेवाला महाभय- क्रुर मनुष्य-नाश निवारण किया जा सकता है। तुम प्रसन्न-चित्त होकर पाण्डवों को उनका श्रंश दे डालो; वे भी प्रेमपूर्वक तुम्हें गले से लगावें; जो राजा लोग इस समय

यहाँ एकत्र हैं वे भी पाण्डवों के साथ तुम्हारा फिर मिलाप होते देख झानन्द के झाँसू बहावें।

राजा दुर्योधन नं भ्रीर किसी की बात पर कुद्ध भी ध्यान न दिया। केवल कृष्ण कंकथन का वेकठोरतापूर्वक उत्तर देने लगे:—

हे वासुदंव ! तुन्हें समभ बूभ कर हमारे साथ बातचीत करना चाहिए । सा वैसा न करके तुम क्यों हमारी बृधा निन्दा करते हो ? तुमने पाण्डवें का कौन सा इतना बल-पराक्रम देखा, जो तुम उनके इतने भक्त हो गये ? केवल तुम्हीं नहीं-भीष्म, द्रोग, विदुर श्रादि सभी ने क्रम क्रम सं हमारी ही निन्दा की। परन्तु, बहुत विचार करने पर भी हम यह न जान सके कि हमने क्या प्रपराध किया है। जुन्ना खेलने का चसका लग जाने से युधिष्ठिर ने शकूनि के साथ जुआ खेला । परन्तु, खेल में कुशल न होने के कारण वे अपना सारा राज्य हार गये। उस राज्य की दया करके हमने लौटा दिया। परन्तु, खेलाने की व्यसन में वे अपने आपको कुछ ऐसा भूल गयं कि बनवास की प्रतिका को दाँव पर लगा कर फिर भी उन्होंने हार खाई । इसमें हमारा क्या देाष ? संना-सामग्री भादि एकत्र करते ही क्यों उन्हें।ने हमें अपना शत्रु समफना भारम्भ किया ? क्या वे यह त्राशा रखते हैं कि इस तरह हम डर जायँगं ? हम तो ऐसा एक भी चत्रिय नहीं देखते जो हमारे साथ युद्ध करके जीत जाय । पाण्डवों की तो बात ही नहीं-भीष्म, द्रोग और कर्ण की इन्द्र भादि देवता भी जीतने में समर्थ नहीं हो सकते। कुछ भी हो. हम चत्रिय हैं; इससे शत्र के सामने सिर नीचा करने की अपंचा लड़ाई के मैदान में वीरां के योग्य शय्या पर सोना ही हम अधिक अच्छा समभते हैं। हमारे लड़कपन ही में पिता ने हमारी इच्छा के विरुद्ध पाण्डवों को हमार राज्य का आधा अंश दे दिया था। परन्तु हमारे जीते रहते अब वे उसे फिर नहीं पा सकते। अधिक तो क्या, सुई की नेक से जितनी ज़मीन बिद सकती है उतनी भी हम पाण्डवों को देने के नहीं।

दुर्योधन की मुँह से ऐसी कठोर बात सुन कर कृष्ण को क्रोध हो श्राया। उन्हें।ने दुर्योधन का उपहास करते हुए इस प्रकार उत्तर दिया:—

हे दुर्योधन ! तुम जो वीरों के योग्य राय्या पर सोने की इच्छा रखते हो, सो वह इच्छा, समय ग्राने पर, ज़रूर ही पूर्ण होगी। हे भरत-कुल के कलक्क्ष ! लड़कपन में तुमने भीमसेन को विष दिया; पाण्डवों को वारणावत नगर में भेज कर माता-सहित उन्हें जला देने की चेष्टा की; द्रौपदी को सभा में लाकर उसका जैसा अपमान तुमने किया वैसा अपने आत्मीय का तो क्या कोई अपने शत्रु का भी नहीं करता! तुमने जुआ खेलने में कपट करके पाण्डवें का मौरूसी राज्य छोन लिया और इस समय, जब पाण्डव अपनी की हुई प्रतिझा पूरी करके उसे धर्म से लौटा पाने के अधिकारी हुए तब, तुम उस लौटाते नहीं। तुम माता-पिता और सारं गुरूजनों की बात नहीं सुनते, और उलटा कहते हैं। कि बहुत विचार करने पर भी हमें अपना दोष नहीं दिखाई पड़ता। परन्तु, हमें विश्वास है, जो राजा होग यहाँ बैठे हैं वे इस मामकों की ऐसा नहीं समफों।

कृष्य इस तरह कह ही रहे थे कि इतने में दुःशासन डठ कर दुर्योधन के पास द्याये ग्रीर कहने लगे:--

हे राजन् ! सभा में जो लोग बैठे हैं उन सबका मन कम कम से तुम्हार विरुद्ध होता जा रहा है। इसलिए तुम्हें यहाँ अब और अधिक देर तक न बैठना चाहिए।

यह सुन कर दुर्योधन का कुछ शङ्का सी हुई। उन्होंनं बड़ी ही अशिष्टता से कर्ब, शक्किन और दु:शासन का अपने साथ लिया और सभा से उठ कर चल दिया। तब कृष्ण कहने लगे:—

है महात्मा जन! बड़े बूढ़े कौरवें नं दुर्योधन को पहले ही से अपने क़ाबू में न रख कर बहुत बुरा किया। इस समय कुल को चय होने से बचाने का एक-मात्र उपाय जो हम देखते हैं वह सुन लीजिए। देखिए, हमारे मामा दुरात्मा कंस ने पिता के जीवित रहते ही सारा भोज-राज्य अपने अधिकार में कर लिया। यह देख कर सारे बन्धुबा-म्थवों ने उसका साथ छोड़ दिया। सब उससे अलग हो गये। अन्त में उसे युद्ध में मारने के लिए हम लाचार हुए। उस एक कंस की छोड़ देने से, देखिए, हम सब यादव लोग आनन्दपूर्वक रहते हैं। आप भी उसी तरह यदि दुर्योधन की छोड़ हें ती कौरवें का नाश होने से बच जाय। नहीं तो कौरवें की रचा का और कोई उपाय नहीं। यदि आप दुर्योधन, कर्स, शकुनि धीर दुःशासन की पकड़ कर पाण्डवें के हवाले कर हेंगे तभी सन्धि स्वर्शवेत होकर चित्रयों के कुल की रचा हो सकेंगी, अन्यशा नहीं।

कृष्ण के इम् प्रस्ताव से धृतराष्ट्र बहुत डर गये। वे व्याकुल हो उठे। उन्होंने विदुर से कहा:—

बेटा : गान्धारी बहुत दूरन्देश हैं। उनके पास जाकर तुरन्त उन्हें सभा में ले आक्रो। यहि माँ के समभाने से दुर्बोधन की बुद्धि ठिकाने आ जाय ते। एक बार वे भी केशिश कर देखें। हाय ! दुर्योधन की इस घेर मूर्जता का, न मासूम, क्या फल होगा।

राजा की आक्षा पाकर विदुर तुरन्त यशस्त्रिनी गान्धारी के पास गयं और उन्हें सभा में ते बाये। उनके आ जाने पर धृतराष्ट्र वोले:—

हे गान्धारी ! तुन्हारा पुत्र दुर्वोधन बड़ा दुःशील है। ऐश्वर्य के लोभ से वह पागल हो रहा है। उसका भलं बुरे का ज्ञान जाता रहा है। गुरुजनों की बात पर वह ज़रा भी ध्यान नहीं देता। उसकी इस मूर्खता से हम लोगों पर बहुत भयहूर विपद धानेबाली है। ध्यभी कुछ ही देर हुई, वह ध्यपने दितचिन्तकों के उपदंश की न मान कर सभा से चला गया है। भला इस श्रशिष्टता का कहीं ठिकाना है!

गान्धारी ने कहा:—महाराज ! इस भापदा का कारस श्रापही की दुर्बलवा—भाप ही की कमज़ोरी—मालूम होती है। श्राप इस बात को अच्छी तरह जानते रहे हैं कि दुर्योधन महा पाप-परायस है। किर क्यां श्राप अब तक बराबर उसका कहना करते भाये हैं ? श्रव इस समय उसे ज़बरहस्ती रोकना श्रापकी शक्ति के बाहर है।

इसके बाद माता की छाज्ञा से दुर्योधन फिर सभा में आकर उपस्थित हुए । उनके आने पर गान्धारी ने उनकी बड़ी निन्दा की । वे बोलीं:—

बेटा दुर्योधन ! काम धीर कोध के वश होने से तुम्हारी बुद्धि श्रष्ट हो गई है। इसी से तुम गुरुजनों का कल्यासकारी उपदेश नहीं सुनते। िकन्तु, हे पुत्र ! जब तुम स्पनी श्रथम्म- बुद्धि ही को नहीं जीत सकते तब राज्य जीतने या राज्य की रक्ता करने की तुम िकस तरह झाशा करते हैं। ? बेटा ! तुम्हों ग्राज तक पाण्डवें। के साथ जो बुरा व्यवहार किया है— उनको जो तुमने नाना प्रकार की पीड़ा पहुँचाई है— उसका प्राय-श्रित्त छन्हें उनका राज्य देकर कर डालो । तुम समम्मते हो कि युद्ध होने पर भीष्म, श्रोद्ध झादि महात्मा सब तरह तुम्हारी ही तरफ रहेंगे । परन्तु, यह बात कभा नहीं हो सकती । पाण्डवों का भी राज्य में हक है और अत्यन्त धर्मात्मा होने के कारण सब लोग उन्हीं को श्रधिक चाहते हैं। जो लोग तुम्हारे श्रव से पले हैं वे युद्ध में तुम्हारे लिए प्राण दे सकते हैं। परन्तु, पाण्डवों के खिलाफ कभी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकते । इसलिए, हे पुत्र ! सन्धि-स्थापन करके सबकी रक्षा करो और पाण्डवों के साथ मेल करके सुखपूर्वक रहे।।

माता की बात समाप्त होने पर दुष्ट दुर्बोधन ने कुछ भी उत्तर न दिया। फिर भी वह सभा छोड़ कर चला गवा; और कर्य, शकुनि, तथा दुःशासन के साथ चुपचाप सलाह करने लगा। उसने कहा:—

कृष्या ने जब इम लोगों को क़ैद करने का प्रस्ताव किया है तब इस लोग भी

धर्म्म से उन्हें केंद्र कर सकते हैं। ऐसा करने से पाण्डनों का सारा उद्योग धून में मिल जायगा।

दुर्योधन की यह सलाह सात्यिक को मालूम हो गई। कृतवन्मी के साथ वे सभा से तुरन्त ही उठ गये। बाहर सभा के दरवाज़े पर आकर उन्होंने यादवों की फ़ीज को, ज़रूरत पड़ने पर, लड़ने को तैयार रहने के लिए सावधानतापूर्वक सूचना कर दी। इसके बाद वे फिर सभा में लौट गये और सब बातें कृष्य के कान में कह दीं।

तब कृष्ण ने, सबके सामने, धृतराष्ट्र से कहा:-

महाराज! सुनते हैं, दुर्योधन हमें ज़बरहस्ती क़ैंद कर लेने का विचार कर रहे हैं। परम्तु, आप लोग हमारी सबसता-निर्वस्ता को अच्छी तरह जानते हैं। अतएव, आप यह सहज ही जान सकेंगे कि कौन किस को क़ैंद कर सकता है। ख़ैर, कुछ भी क्यों न हो, आप लोग डरिएगा नहीं। हम दूत होकर आये हैं। इसिलए दूत-धर्म्म छोड़ कर हम किसी को दण्ड नहीं देना चाहते। हमें अब सारी व्यवस्था मालूम हो गई है। हमने अच्छी तरह जान लिया है कि आप स्वाधीन नहीं और दुर्योधन को सन्धि करना मंजूर नहीं। यह सब हाल युधिष्ठिर से कह कर ही हम अपने कर्तव्य से मुक्त हो जायँगे— हम अपना फ़र्ज़ अदा कर चुकेंगे। इसके आगे हमें और कुछ भी करना न होगा। अब हम आप लोगों का अभिवादन करते हैं। लीजिए, हम चले।

यह कह कर महात्मा ऋष्ण बाहर निकल आयं धीर रथ पर सवार हो कर अपनी बुध्रा कुन्ती से बिदा होने चले। उन्होंने कुन्ती से सारा हाल कहा। वे बोले:—

देवी ! दुर्योधन का बड़ा बुरा हाल है। इस संसार में उसके दिन अब गिने हुए हैं। तुम्हें श्रपने पुत्रों को यदि कुछ कहना हो तो कहो। हम सुनना चाहते हैं।

कुन्तो ने कहा:-बेटा ! युधिष्ठिर से कहना:-

है पुत्र ! प्रजापालन से जो तुमने बहुत सा धर्म्म कमाया है वह अब नष्ट हो रहा है। इसलिए तुम्हें चित्रय-धर्म को अब स्वीकार करना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि, दिन रात धर्म्म-चिन्ता में लगी रहने से कर्म्म-चिन्ता को भूल सी गई है। इससे तुम्हें सावधान हो जाना चाहिए।

हे केशव ! भीमसेन और धर्जुम से कहनाः—

् बेटा ! स्तित्रय की कन्या जिस लिए गर्भ-भारख करती है उसका स्मरण रखना। इस समय उसके सफल करने का समय आ गया है।

भीर, कल्यायी द्रुपद-नन्दिनी से कहनाः—

हे द्रीपही ! हे यशस्त्रिमी ! हे पतित्रते ! तुमने हमारे पुत्रों के कारण इतना छेश सह कर भी जो कंाई बात अनुचित नहीं की सो तुम्हारे याग्य ही हुआ है । तुमसे ऐसी ही आशा थी ।

हे साधव ! सबसे हमारा भाशीर्वाद भीर कुशक्ष-समाचार कहना। श्रव तुम जाव। ईश्वर तुम्हें कुशलपूर्वक ले जाय।

इसके बाद कुन्ती को प्रणाम करकं कृष्ण बाहर निकल आयं । बाहर आकर कर्ब से उन्होंने कहा कि आपसे एक ज़रूरी काम है। यह कह कर उन्होंने कर्ण को अपने साथ रथ पर बिठा लिया और सास्यिक तथा नौकर-चाकरों के साथ शहर से प्रस्थान कर दिया। शहर के बाहर एक एकान्त स्थान में पहुँचने पर कृष्ण कर्ण से कहने लगे:—

हे कर्या ! तुम्हारा मेल-जाल हमेशा ही वंद जाननेवालां कं साथ रहा है। उन लोगों की कृपा से तुमने बहुत सी अन्दर्श अन्दर्श बातें जानी हैं। कोई भी तस्व बात ऐसी नहीं जिसका विचार तुमने न किया हो। इससे तुम इस बात को अच्छी तरह जानते हो कि जो मनुष्य जिस स्त्री के साथ विवाह करता है उसकी कन्या-अवस्था में उत्पन्न हुए पुत्र का भी वह शास्त्र-रीति से पिता होता है । तुम अपना जन्म-वृत्तान्त जानते ही हो। कुन्ती का विवाह होने के पहले ही सूर्य देवता के बर से तुम उनकी कीख से पैदा हुए थे। इसलिए तुम महात्मा पाण्ड के पुत्र हुए। इस समय तुम्हीं पाण्डवों में सबसे जेठे हो। धरापन, श्राभ्रो, भाज तुम हमारं साथ चली; हम पाण्डनों की यह सब कवा हाल सुनावें। **उन्हें** यह बात मालूम होते ही, कि तुम उनके जेठे भाई हो, वे सारा अधिकार तत्काल तुम्हीं को दे देंगे। भीम तुम्हारं मस्तक को ऊपर सफ़ेद छत्र धारण करेंगे और अर्जुन तुम्हारे रथ के घोडों की रास हाथ में लेकर सारिश्व का काम करेंगे। जितने पाण्डव हैं, जितने यादव हैं, और जितने पाञ्चाल देश के रहनेवाले हैं, सभी तुन्हारी वन्दना करेंगे । पुरोहित धीम्य प्रिप्तहोत्र करके विधिपूर्वक तुम्हारा ही राज्याभिषेक करेंगे, श्रीर पाण्डवें की तरह द्रीपदी तम्हारी भी पत्नी होगी। इससे हे महाबाह ! भ्राज ही हमारे साथ चलो भ्रीर श्रपने भाइयों के बीच बैठ कर राज्य-शासन का सूत्र अपने हाथ में लेकर कुन्ती के आनन्द की बढ़ाओा।

कर्ण ने उत्तर दिया:-

हे यादव-श्रेष्ठ कृष्ण ! हम जानते हैं कि कुन्ती की कन्या-अवस्था में जन्म लेने के कारण शास्त्र के अनुसार हम महात्मा पाण्डु ही के पुत्र हुए। परन्तु हे जनार्दन ! हमारे सुख-दु: ख की कुछ भो परवा न करके हमारे पैदा होते ही कुन्तो ने हमें फेंक दिया। उस समय सूत-जाति के श्रधिरथ नामक सारिश्व ने इमें देखा। उनको इम पर इया माई। इससे हमें उठा कर उन्होंने अपनी स्त्रो राधा की दिया और कहा कि इसका श्रन्छी तरह पालन-पोषध करो । हे कृष्ण ! हमारी माता-रूपियी राभा के स्तनों में स्मेह के मारे उसी चाया दूध निकल आया। उस दिन से राधा और अधिरय ने हमारा लालन-पालन किया। युवा होने पर हमने सृत-जाति की कन्या से विवाह किया। उससे हमारे पुत्र, पौत्रादि हुए हैं। हमारा सारा प्रेम उन्हीं के ऊपर है। अनन्त धन-रत्न की तो बात ही नहीं, सारे भूमण्डल का राज्य पानं पर भी हम उन्हें छोड़ देवे की इच्छा नहीं कर सकते। इसके सिवा, हे वासुदेव! इतने दिनों से हम दुर्योधन का दिया हुआ राज्य बिना किसी विघ्न-बाधा के अकण्टक भोग रहे हैं। इयोधन ने हमारे साथ सदा ही प्रीति-पूर्ख व्यवहार किया है। इमारे ही भरोसे वे पाण्डवों के साथ विरोध करने पर उतारू हुए हैं। इससे इस समय लोभ या भय के कारण हम उनकी इच्छा के विरुद्ध काम करके उन्हें निराश नहीं करना चाहते। एक बात श्रीर भी है। वह यह कि यदि इस युद्ध में हम धर्जुन का सामना न करेंगे, तो हम दोनों की कीर्ति में बट्टा लगेगा। है यादवनन्दन ! इसमें सन्देह नहीं कि ये सब बातें आपने हमारे ही हित के लिए कही हैं; किन्तु, इमारी भ्रापसे प्रार्थना है कि हमारे जन्म का हाल भ्राप पाण्डवों से न कहें। हे कृष्ण ! यदि धर्मात्मा युधिष्टिर को यह मालूम हो जायगा कि हम कुन्ती के जेठे पुत्र हैं तो तत्काल ही वे राज्य छोड़ देंगे। उनका राज्य पाने पर हम उसे दुर्योधन की दिये विना न रह सकोंगे। हमें उसे दुर्योधन को देना ही पड़ेगा। किन्तु, दुर्योधन को इस तरह राज्य मिलना उचित नहीं। इससे हम चाहते हैं कि युधिष्ठिर ही चिरकाल तक राज्य करें।

कर्ण की बात समाप्त होने पर कृष्ण ने मुसकरा कर कहा:-

हे कर्ष ! हमने तुम्हें इतना बड़ा राज्य दे डालना चाहा, पर तुम उसे नहीं लेते । इससे युद्ध हुए विना अन नहों रह सकता । तुम लीट कर भीष्म, द्रोब आदि से कह देना कि यह महीना युद्ध के लिए बड़े सुभीते का है । खाने-पीने की चीज़ें और लकड़ी, चारा आदि सामान आसानी से मिल सकता है; जल भी बहुत है; रास्ते भी साफ़ हैं, कहीं कीचड़ नहीं । आज के सातवें दिन अमावास्या होगी । उसी दिन युद्ध का आरम्भ हो तो अच्छा है । तुम सब खोग जब युद्ध के मैदान में आस्त्रिरी शय्या पर सोने की प्रार्थना करते हो तब वही होगा, इसमें सन्देह नहीं । जितने राजा दुर्योधन के पच-पाती हैं वे भी सब युद्ध में प्राब्ध छोड़ कर सद्गति पावेंगे।

कर्ण ने कहा: --हे कृष्ण ! हम आपसे बिदा होते हैं। युद्ध के मैदान में फिर आप

का दर्शन होगा। उसके ध्रनन्तर चित्रयों का संहार करनेवाले इस महायुद्ध से या ते। बच कर ही ध्रापसे मिलेंगे, या स्वर्ग में यथा-समय किर ध्रापसे मेंट होगी।

· यह कह कर कर्ण ने कृष्य को गले से लगाया और उदास होकर अपने रथ पर सवार हो हस्तिनापुर लीट गये।

शान्ति के लिए श्रास्त्रिरी चेष्टा करके भी कृष्ण को सफलता न हुई। इस कारस उन्हें विफल-मने।रश्र होकर उपप्लब्य नगर को लीट जाना पड़ा। उन्होंने सारिष्ठ को श्राह्मा दी कि बहुत जल्द रश्र हाँको। आह्मा पाते ही सारिश्य ने घोड़ों की रास हाश्र में स्त्री श्रीर वे हवा हा गये।

इधर कैरिवों की सभा भक्क होने पर शान्ति की आशा नष्ट हो जाने से विदुर को बड़ी चिन्ता हुई। उदास-मन इधर उधर घूमते घामते वे कुन्ती के घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने अपनी दु:ख-कहानी कुन्ती से इस तरह कहनी आरम्भ की:—

हे कुन्ती ! तुम तो जानती ही हो कि हम युद्ध के कहाँ तक विरोधी हैं । शान्ति के लिए जहाँ तक हो सका मन, वच, कर्म से इमने चेष्टा की; परन्तु सफलता न हुई । धर्मात्मा पाण्डवों ने सब कहीं से सब तरह की सहायता पाकर भी एक महादीन की तरह सिन्ध कर लेने के लिए प्रार्थना की; परन्तु, दुर्योधन ने उनकी बात न मानी । अब धोर युद्ध हुए बिना नहीं रह सकता । इस युद्ध का फल कहाँ तक सोचनीय होगा, इस युद्ध के कारण चित्रय-जाति को कितनी घोर विषदाओं का सामना करना पड़ेगा, दिन रात इसी चिन्ता में रहने के कारण हमारी नींद-भूख जाती रही है ।

विदुर की बात सुन कर कुन्ती को महादुः ख हुआ। एक लन्बी साँस लेकर वे मन ही मन चिन्ता में इव गईं। अन्त में उन्होंने कर्ण को ही दुर्योधन का सबसे बड़ा सहायक समभ उन्हें पाण्डवों के पश्च में कर लेने का विचार किया। उन्होंने मन में कहा कि कर्ण से यदि उसके जन्म का सच्चा हाल कह हैं तो वह ज़रूर ही युधिष्ठिर की तरफ़ हो जायगा। कर्ण मेरा पुत्र है; इससे बहु मेरी हितकर बात कभी न टालेगा। यह सोचं कर उनके जी की बहुत कुछ धीरज आया और कर्ण से मिलने की इच्छा से वे गंगातट की चल हीं।

वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि उनके पुत्र महा-तेजस्वी कर्ष पूर्व की ग्रोर मुँह किये हुए बैठे वेद-पाठ कर रहे हैं। कुन्ती उनके पीछे खड़ी होकर वेदपाठ समाप्त होने की राह देखने लगीं। दो पहर तक कर्ष पूर्व की तरफ मुँह किये हुए वेद-पाठ करते रहे। उसके बाद जब सूर्य्थ पश्चिम की तरफ जाने लगा तब उन्होंने भी श्रपना मुँह पश्चिम

की तरफ़ फोरा। इस तरफ़ होते ही कर्य को कुन्ती देख पड़ीं। उन्हें देख कर कर्य बहुत विस्मित हुए। उन्होंने कुन्ती को नमस्कार किया और हाथ जोड़ कर बोले:—

देवि ! अधिरव और राधा का पुत्र कर्य आपको प्रयाम करता है। आप किस लिए इम समय यहाँ आई हैं ? कहिए आपकी क्या आज्ञा है ?

कुन्ती बेली:— बेटा! तुम झिधरथ और राधा के पुत्र नहीं; सूत के कुल में तुम्हारा जम्म नहीं हुआ। तुम हमारे ही पुत्र हो; सूर्य देवता के वर से तुम हमें प्राप्त हुए थे। जिस समय हम कम्या-अवस्था में थीं उसी समय तुम्हें हमने पाया था। शास्त्रानुसार तुम महात्मा पाण्डु ही के पुत्र हो; परन्तु मोह के वश होकर अपने भाइयों के साथ मित्रभाव न रख कर तुम दुर्योधन की सेवा करते हो। यह क्या अच्छो बात है ? माता-पिता को प्रसन्न रखना पुत्र का सबसे बड़ा धर्म्म है। इससे छल-कपट द्वारा हरे गये पाण्डवों के राज्य का उद्धार करके तुम्हीं उसका भीग करो। कर्य और अर्जुन की एक हो जाते देख कीरव लोग पाण्डवों के सामने ज़कर ही सिर फुकावेंगे। तुम और अर्जुन यदि एक हो जावगे ते। कान ऐसा काम है जो तुमसे न हो सके ? तुम सब गुशों से सम्पन्न हो और हमारे पुत्रों में सबसे बड़े हो। इससे तुम जो सूत-पुत्र कहलाते हो सो हमें अच्छा नहीं लगता। जिसमें तुम्हें कोई सूत-पुत्र न कहे वही करना चाहिए।

कुन्ती की बात समाप्त होने पर कर्श ने कहा:-

हम आपकी बात नहीं मान सकते। आपका कहमा करने से हमारी धर्म-हानि होगी। आप ही के कर्म-देष से हमारी सूत-जाित में गिनती हुई है। इमारे पैदा होते ही हमकी त्याग करके सित्रय-वंश में हमारा जन्म आपने बचा कर दिया। इससे अधिक हािन तो हमारा शत्रु भी नहीं कर सकता। पहले तो आपने हमारे साम माता का ऐसा व्यवहार नहीं किया; अब इस समय अपना काम निकालने के लिए आप हमें अपना पुत्र बनाने चली हैं। धृतराष्ट्र के पुत्रों ने आज तक हमारा बहुत बुक्क सत्कार किया है। अब आपके कहने से किस तरह हम उनके साथ कृतप्रता का व्यवहार कर सकते हैं? हमारे ही भरोसे ने युद्ध में विजय पाने की आशा करते हैं। फिर भला किस तरह हम उन्हें इस समय निराश कर सकते हैं? उन्हें इस समय छोड़ देना मानें उनके साम विश्वासचात करना है। जिन लोगों के साम दुर्योधन आदि कौरवों ने उपकार किया है, यह समय उनके कृतकता दिखाने का है। इस पर जा उनका ऋख है उसे हम युद्ध में इस समय उनकी सहायता करके सुकाना चाहते हैं। इससे दुर्योधन के हित के लिए आपके पुत्रों के साम हम अवश्य ही युद्ध करेंगे; इसमें कभी फुर्क न पड़ेगा। परन्तु, हे पुत्रवत्सते! आपको प्रसन्न करने के लिए हम यह प्रता करते हैं कि युधिष्ठिर, भीन, नकुल और सहदेव इन आपके चारों पुत्रों से हमारा कुछ भी वैर नहीं। अतएव सुद्ध में हम इनके कभी प्रास न लेंगे; इसे सच समिभए और निश्चय जानिए। आपके पाँच पुत्र फिर भी बने ही रहेंगे; क्योंकि, यदि अर्जुन न जीते रहेंगे तो हम ज़कूर ही जीते रहेंगे।

कर्य के मुँह से इस तरह की यद्यार्थ बातें सुन कर दुख से कुन्ती काँप उठीं; परन्तु कोई उत्तर उनके मुँह से न निकला। अन्त में उन्होंने कर्या की गले से लगा कर कहा:—

तुमनं जो युधिष्ठिर अपदि को न मारने का वचन दिया है उसे युद्ध के समय भूल न जाना।

इसके अनन्तर कर्या भी अपने घर गयं और कुन्ती भी अपने घर लीट आई'।

## २-युद्ध की तैयारी

शान्ति-स्थापन की चेष्टा में बिलकुल ही सफल न होकर कृष्ण उपप्रव्य नगर को सीट गयं। वहाँ पर पाण्डवों से उन्होंने हिस्तिनापुर में जो कुछ हुआ था उसका वर्धन संचेप से कह सुनाया। अन्त में उन्होंने कहा:—

हे धर्म्भराज ! कौरवें की सभा में जो कुछ हुआ सब हमने कह सुनाया। विना युद्ध के कौरव लोग तुन्हें राज्य लौटाने पर राजी़ नहीं। इससे अब युद्ध करना ही होगा। युद्ध किये विना काम नहीं चल सकता।

यह कह कर विश्राम करने के लिए ऋष्य अपने ढेरे पर चले गये ! रात की पाण्डवीं ने किर उन्हें बुलाया और एकान्त में सब लोग मिल कर सलाइ करने लगे । युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा:—

हे भाइया ! कौरवें की सभा में जो कुछ हुआ, और उसके विषय में कृष्ण ने जो कुछ निश्चय किया, उसे तुम सुन चुके हो । इस समय सेना को अलग अलग भागों में बाँटना चाहिए । हमारी राय है कि अपनी सात अजौहिशी सेना के सेनापित के पद पर हुपद, विराट, शिखण्डी, धृष्टगुरून, सात्यिक, चेकितान और भोमसेन ये सात वीर नियत किये जायँ। इन सेनापितयों में से कौन सबका अध्वक्त, अर्थात् प्रधान सेनापित, होने योग्य है—इस बात के विचार करने की अब ज़रूरत है। हम जानना चाहते हैं कि इस विषय में तुन्हारी क्वा राय है।

सहदेव ने कहा:—जिस धर्म्में राजा के ज्ञासरे रह कर इस लोगों ने ज्ञज्ञात वास समाप्त किया और जिनकी कृपा से अपना राज्य पाने की ज्ञासा करने में फिर समर्थ हुद, उन्हीं राजा विराट की प्रधान सेनापति बनाना चाहिए।

नकुल ने कहा:—जो पराक्रमी और पुण्यवाम् राजा हमारे समुर हैं, अतरव जो हमारे पिता के सदस हैं, उन्हीं द्रुपहराज को प्रधान सेनापित बनाना चाहिए।

भीमसेन ने कहा:—हमारे रात्रुखों में सबसे बढ़े बोद्धा भीष्म हैं। सुनते हैं महा-पुरुष शिखण्डी ने उन्हीं के मारने के खिए जन्म लिया है। इसलिए उन्हीं की सारी सेना का प्रधान सेनाध्यक्ष करना उचित होगा।

अन्त में अर्जुन ने कहा:—बत्त, नीर्ट्य, तेज, और पराक्रम आदि गुओं ही का युद्ध में सबसे अधिक काम पढ़ता है। उनके अनुसार विचार करने से महापराक्रमी धृष्टतुझ के परावर इस और किसी को नहीं देखते। इससे इमारी राय है कि सेना के सब अध्यक्षों के ऊपर वही नियत किये जावें।

इस प्रकार मत-भेद व्वस्थित होने पर गुधिष्ठिर ने कहा:-

परम बुद्धिमान कृष्ण इन सब महारथी बीरों में से किसी एक को जुन देने की कृपा करें। कृष्ण ही की बुद्धिमानी श्रीर चतुरता के बल पर हम स्नोग इस युद्ध में जीतने की ग्राशा करते हैं।

तब अर्जुन की बात का समर्थन करते हुए कृष्य ने कहा:-

हे भन्मेराज ! हुमने जिम महाबली धीर महापराक्रमी वीरों की खेना का अध्यक्त बनाया है ने सभी सत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जिस समय ने युद्ध के मैदान में उतर पड़ेंगे उस समय दुर्योधन और उनके सहायक राजों की तो कुछ बात ही नहीं, देवलाओं के राजा खुद इन्द्र भी उन्हें देख कर हर जायेंगे। तथापि, सब सेनाध्यकों के उपर एक प्रधान सेनापित का होना बहुत ज़रूरी है। इमारा भी यही मत है कि धृष्टग्रुम्न ही सब तरह प्रधान सेनापित होने के थोग्य हैं।

कृष्य की सलाह के अनुसार षृष्टगुत्र ही सात अधीहियी सेना के अध्याचों के ऊपर प्रधान सेनापित नियत हुए। तब यह बात सबसे कह दी गई। इसे सुन कर योद्धाओं को बड़ा आनन्द हुआ। सबने षृष्टगुत्र का प्रधान सेनापित निवत किया जाना पसन्दि किया। एक काम—और सबसे बड़ा काम—अर्जुन को भी दिवा गया। अर्थात् पाण्डवें की जितनी सेना भी और जितने सेनाध्यक थे उन सबके काम की देख भाल का भार उनके ऊपर रक्खा गया। अर्थात् वे सबसे बड़े अकुसर नियत हुए।

इसके अमन्तर अपना अपना काम करने के लिए सब लोगों को उतानले देख युधिछिर ने युद्ध-यात्रा की आज्ञा है दी। उनकी आज्ञा पाते ही सब लोग लोहें के कवच
शारीर पर धारण करके अपने अपने काम में लग गये। थोड़े ही समय में घोड़ों का
हिनहिनाना, हाथियों की चिग्धार, रथों की घरधराहट और इधर उधर दौड़नेवाले
योद्धाओं की—"जल्दी करो; देर न होने पावे; देखो, कुछ रह न जाय"—इत्यादि
चिज्ञाहट सुनाई पड़ने लगी। इस प्रकार तूफान आये हुए महासागर की तरह उस
प्रचण्ड सेना में सब तरफ कोलाहल होने लगा। शक्क और दुन्दुभि आदि की प्रचण्ड
ध्वनि यह बतलाने लगी कि योद्धाओं के आनन्द का पार नहीं है।

जिस समय चारों श्रोर से यह महा कोलाइल हो रहा था उस समय अपने डेरे के भीतर उदास बैठे हुए युधिष्ठिर ने एक लम्बी साँस स्ने कर भीम ग्रीर अर्जुन से कहा:—

हे भाइयो ! कुरु-कुल के जिस स्वय को बचाने के लिए हमने इतने दिनों तक वन में धास किया और सैकड़ों प्रकार के बड़े बड़े कह सहे वही धनर्श्व ध्राज होना चाहता है। ध्रव वह किसी तरह नहीं निवारण किया जा सकता । इसी कुल-नाश का निवारण करने के लिए हमने तुम सबको दु:सह कह दिये; पर वे सब कह इस समय व्यर्थ हो रहे हैं ! इतना बल करने पर भी—इतनी चेष्टा करने पर भी—इस घोर युद्ध के रोकने का कोई खपाय नहीं देख पड़ता। ध्रपने कुल के पूज्य पुरुषों के साथ किस तरह हम युद्ध करेंगे ? उनके उपर हाब उठाना हमें कदापि इह नहीं। ध्रपने ही घर के बड़े बूढ़े गुरु नतें का संहार करके शत्रुओं को जीतना क्या हम कभी भी ध्रपना कर्तव्य समम सकते हैं ?

धर्मराज को अलन्त दुखी देख अर्जुन ने कौरवों की सभा में होनेवाली वे सब धातें फिर कह सुनाई जिनका वर्धन कृष्ण ने हिस्तनापुर से लौट कर किया था। माता कुन्ती के सँदेशे का भी उन्होंने स्मरण दिलाया। कृष्ण ने मुसकरा कर अर्जुन की बात का समर्थन किया। उन्होंने कहा:—यह समय सोच करने और उदास होने का नहीं है। चित्रभों का जो कर्तव्य है उसी का तुम्हें इस समय पालन करना चाहिए। इससे युधि-ष्ठिर की उदासीनता जाती रही और जी कड़ा करके वे समयोचित काम में लग गये।

पहले रनिवास की रखा के लिए एक योग्य स्थान निश्चित करके दास-दासियों के साथ द्रौपदी वहाँ भेज दी गईं। उनके रहने के लिए एक ऐसा मकान दिया गया जिसमें किसी तरह का उर न था। वहाँ हर घड़ी चौकी पहरा देने और देख-भाल रखने के लिए कुछ बोद्धाओं की एक टोली भी नियत कर दी गई।

इस प्रकार नैयारियाँ करते वह रात बीत गई। प्रातःकाल सब लोगों ने ठाट-बाट

से कुरु चेत्र की ग्रोर प्रश्नान किया। सेना के अध्वत्त लोग अपनी अपनी सेना के आगे चले। रख, घोड़े, हाथी, हथियार, ख़ज़ाना, सफ़रमैना श्रीर शख-वैद्यों आदि के साथ राजा युधिष्ठिर सेना के बीच में रहे। श्रीर श्रीर वीर युधिष्ठिर को बीच में डाल कर सेना के पिछले भाग में हो लिये।

कुर चेत्र में पहुँचने पर कृष्ण और अर्जुन ने अपने अपने शक्क बड़े ज़ोर से बजाये! उन शंकों की भीषत ध्विन सुन कर योद्धाओं के उत्साह का ठिकाना न रहा। वे लोग अनिन्द से उद्घल पड़े और वे भी अपना अपना शक्क ज़ोर ज़ोर से बजाने लगे! इसके बाद युधिष्ठिर ने कुरुचेत्र में घूम कर सब जगह अच्छी तरह देखी; और, रमशान, मन्दिर और बल्ली आदि से दूर हिरण्वती नामक पवित्र नदी के किनारे एक ऐसी चैरस ज़मीन पर सेना की उत्तरने की आज्ञा दी जहाँ अनाज, पानी, घास-चारा और ईधन-लकड़ी आदि का सब तरह सुभीता था।

वहाँ कुछ काल आराम करके, अवने सहायक राजों को साथ लिये हुए, फिर उन्होंने कुरुक्तंत्र के मैदान की देख-भाख की। बारों तरफ़ देख सुन कर उन्होंने ऐसी जगह, जहाँ शत्रुओं के धावे का बहुत कम डर शा, अपनी सेना की छावनी डालने का प्रवन्ध किया। धृष्टगुन्न और सासकि ने सारी सेना की जुदा जुदा कई भागों में बांट दिया। इसके बाद कृष्ण ने सेना के चारों ओर खाई खुदंवा कर उसमें बहुत सी सेना गुप्त भाव से रख दी। पहले पाण्डवों के रहने के लिए शिविर तैयार किया गया। फिर और और राजों ने भी अपना अपना शिवर, जिसके लिए जो स्थान दिया गया इसमें, तैयार कराया।

इर शिविर में हिश्वयारों के बनाने, मरम्मत करने और उन्हें अच्छी हालत में रखने-वाले कारीगर और अच्छे अ दे वैद्य नियत किये गये। धर्मराज की आज्ञा से उनमें असंख्य धनुष, बाग, प्रत्यंचा, कवच और सैंकड़ें प्रकार के दूसरे अख-शक्त भी रक्खे गये। इसके सिवा तिन, भूसी, आग, घी, शहद, जल और घायलों के इलाज के लिए हर एक प्रकार की दवायें भी वहाँ इकट्टी की गईं। इस तरह सब प्रकार की तैयारी करके पाण्डव लोग युद्धारम्भ होने के दिन की राह देखने लगे।

बधर हित्तनापुर से कृष्व के चले आने पर कर्य, शकुनि और दुःशासन से दुर्यी-धन ने कहा:—

देखेा, कृष्ण को अपने काम में सफलता नहीं हुई। उन्हें उदास-मन पाण्डवों के पास लीट जाना पड़ा। इससे ने पाण्डवों को युद्ध के लिए ज़रूर ही उकसानेंगे।

स्रतएव तुम्हें सास्तस्य छोड़ कर युद्ध की तैयारियाँ करना चाहिए । कुरुचेत्र में कोई ऐसी जगह जाकर दूँढ़ो जहाँ शत्रु लोग सहज में इमला न कर सकें। िकर वहाँ पानी, लकड़ी धीर सब तरह के अस्त-शस्त्रों से परिशूर्ध कम से कम एक लाख शिविर स्थापित करें। बहाँ पर तुम एक ऐसा रास्ता भी बनाओ जिससे लड़ाई का सारा सामाम लाया जा सके, धीर शत्रु लोग उसके लाने में किसी तरह विम्न-बाधा न पहुँचा सकें। हे वीरगद्ध ! तुरन्त ही तुम यह बात सब लोगों पर ज़ाहिर कर दें। िक कब ही इम युद्ध के लिए यहाँ से चल देंगे।

कर्य, शकुनि द्रीर दुःशासन उसी चया इन सब तैयारियों के करने में लग गये; द्रीर राजाक्षा सुनाई जाते ही दुर्थोधन के सहायक राजा भी द्रापने ध्रपने स्थान से निकल कर अपनी खपनी सेना सजाने लगे।

दूसरे दिन प्रातः काल ही राजा दुर्योधन खुद अपनी सेना की छावनी में गये। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि ग्यारह असौहिखी सेना युद्ध-यात्रा के लिए तैयार है। अञ्छी तरह उन्होंने इसकी देख-भाल की और उसे ग्यारह भागों में बाँट दिया। हाथी, घोड़े और रख आदि की अञ्झी तरह जाँच करके जो उत्तम से उन्हें आगे रक्खा, जो मध्यम से उन्हें बीच में रक्खा, और जो निकृष्ट से उन्हें सबसे पीछे रक्खा; युद्ध में काम आनेवाले जितने यन्त्र और जितने अस्त-शक्ष से, सबको सेना के साथ भेजने का प्रबन्ध किया। इसके सिवा दवाये आदि और भी अनेक प्रकार की ज़क्री सामग्री इक्ट्रा करा के इसके भी भेजे जाने का प्रबन्ध किया।

कुप, द्रोख, शल्य, जयद्रथ, काम्बोजनरेश सुदिश्वस, भोजराज कृतवर्मा, श्रथ-त्यामा, कर्षा, भूरिश्रवा, शकुनि श्रीर वाहिक—इन ग्यारह महारिश्रयों को दुर्योधन ने स्रेनाध्यक्ष के पद पर नियत किया। इन सब वीरों की खन्होंने बड़ी प्रशंसा की; उनके उत्साह की ख़ूब बढ़ाया; श्रीर हर तरह से उनका श्राहर-सत्कार करके उन्हें प्रसन्न किया। इससे वे स्रोग दुर्योधन की तरफ़ होकर जी-नान से बुद्ध करने के लिए तैयार हुए।

इस प्रकार युद्ध-सम्बन्धी उद्योग समाप्त होने पर सब सेनाध्यकों की साथ लेकर दुर्योधन, महात्मा भीष्म के पास गये झैं।र हाथ जोड़ कर कहने लगे:—

हे महावीर ! हमारी सेना युद्ध के लिए तैयार तो है; परन्तु एक योग्य सेनापित के बिना वह वितर बितर हो रही है। ग्राप सब तरह से हमारे शुभिचन्तक हैं; हमारे शत्रु भी ग्रापको वध नहीं कर सकते। ग्राप उनके हाथ से भी वध किये जाने के पात्र नहीं। इससे छपा करके ग्राप ही हमारी सेना के सेनापित हुजिए। ज्ञाप यदि हमारी रक्षा में तत्पर होंगे ते। देवता भी हमें नहीं जीत सकते।

भीष्म ने कहा:—हे महाबाहु ! हम तुम्हारा कहना मानने को तैयार हैं । किन्तु जिस तरह हम तुम्हें प्यार करते हैं इसी तरह पाण्डवों को भी प्यार करते हैं । हम तुम्हारे झाश्रय में हैं—हम तुम्हारे यहाँ रहते हैं । इससे हम तुम्हारी तरफ़दारी करने के खिए लाचार हैं । तथापि हम एक नियम करना चाहते हैं । वह नियम यह है कि मौक़ा झाने पर भी हम पाण्डवों को अपने हाथ से न मारेंगे । घर हाँ, तुम्हें प्रसन्न करने के लिए हम अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रति दिन हज़ारों सैनिकों का नाश करने में आगा पीछा न करेंगे । एक बात और है । हमारे सेनापित होने से, हम समभते हैं, कर्ण युद्ध में न शामिल होंगे । इससे यह बात उनसे पूछ देखी ।

तब कर्ण ने कहा:-

हे दुर्योधन ! हमने पहले ही प्रतिज्ञा की है कि पितामह के जीवित रहते हम कभी हिथयार हाथ से न चठावेंगे। इससे वही सेनापित हे।कर पहले युद्ध करें। उनके गारं जाने पर हम अर्जुन के साथ युद्ध करेंगे।

इसके अनन्तर भीष्म पितामह विधिपूर्वक सेनापित के पद पर नियत किये गये। तब राजा दुर्योधन की वह इतनी बड़ी सेना महात्मा भीष्म की आगो करके कुरुचेत्र की तरफ चली। वहाँ जाकर सेनाध्वचों ने देखा कि कर्य आदि के स्थापित किये हुए इज़ारें। शिविर दूसरे इस्तिनापुर की तरह शोभा पा रहे हैं। दुर्योधन भी कुरुचेत्र में पहुँचे और सबके लिए यथायोग्य जगह का प्रवन्ध करके, और जितने शिविर थे बनमें सब तरह का उचित सामान रखवा कर, युद्ध के लिए तैयार हुए।

फिर दोनों पचों ने आपस में सलाइ करके इस तरह धर्म-युद्ध करने का निरचय किया कि रश्री का रश्री के साथ, घोड़े के सवार का घोड़े के सवार के लाअ, इश्री के सवार का हाथी के सवार के साथ, और पैदल का पैदल के साथ युद्ध हो। जो किसी और के साथ युद्ध कर रहा हो, जो अपनी शरध आया हो, जो युद्ध से भग रहा हो, अथवा जो डर से बवरा गया हो, इस पर हिश्यार न चलाये जाने का निरचय हुआ। साथ ही यह भी निरचय हुआ कि इस युद्ध में किसी तरह का छल-कपट न किया जाव।

कीरवें धीर पाण्डवें की सेना युद्ध के मैदान में धामने सामने सज कर जब खड़ी हुई तब दुर्योधन ने धारने सलाहकारों से पूछा कि इस समय क्या करना चाहिए। कुछ देर तक विचार होने के बाद शकुनि की राय हुई कि इस समय एक दूत पाण्डवें के पास भेजा जाय। यह राय दुर्योधन को पसन्द आई श्रीर शकुनि के पुत्र उल्लूक का दूत बनाया जाना निश्चित हुआ। उसकी मारफ़त बे-तरह कटु श्रीर अपमानकारी बातों सं भरा हुआ सँदेशा भेजा गया।

दुर्योधन बहुत दिनों से बुधिष्ठिर के ऊपर कुपित तो थे ही; उन्होंने पाण्डवें की व्यर्थ निन्दा करने का यह अच्छा मौका पाया। उन्होंने उलूक से कहा कि तुम युधिष्ठिर को कपटी धार्मिक, भीमसेन को बैल की तरह बे-हिसाब खानेवाला, अर्जुन को अपने मुँह अपनी बृथा बड़ाई करनेवाला, और कुष्य को कोई बड़ा काम किये बिना ही भूठी प्रसिद्धि प्राप्त करनेवाला कहना। यही नहीं, किन्तु, और भी कितनी ही अनादर-सूचक बातें कहने के लिए उन्होंने उल्लुक को आज्ञा ही।

इस असह श्रीर अपमानकारी सँदेशे की लेकर उल्लूक डरते उरते पाण्डवें की सेना में पहुँचा। जाते ही वह धर्म्मराज के पास गया श्रीर बड़ी नम्नता दिखा कर बोखा:—

महाराज ! आप तो इस बात को अच्छी तरह जानते ही हैं कि दूत का क्या कर्तव्य है। इससे राजा दुर्योधन ने जो सँदेशा कहने के लिए मुभ्ने भेजा है उसके लिए मुभ्न पर आप कोध न कीजिएगा।

युधिष्टिर ने कहा:— हे उल्लूक ! तुम्हें कुछ भी डर नहीं। उस मूर्ख, लोभी श्रीर इपदूरदर्शी ने जो कुछ कहा हो उसे तुम निर्भय कह सुनाश्री।

तब उल्लूक ने, उस समय जितने राजा वहाँ बैठे थे सबके सामने, युधिष्ठिर से कहा:—
महाराज ! राजा बुर्मोधन ने आपसे कहा है:—

हे जेठे पाण्डव! तुम्हें तो लोग बड़ा धार्मिक कहते हैं; फिर क्यों तुम इस समय ग्राधिम कर रहे हो ? ऊपर से तो तुम यह दिखाते हो, मानों तुम प्राधिमात्र के ग्रभयदाता हो—एक चिउँटी तक के भी प्राध्य लेना तुम पाप समभते हो—फिर क्या समभ कर ग्राज तुम सारे चित्रमों का नाश करने की तैयारी में हो ? हे चतुर-चूड़ामिष्य! जिस धर्मात्मा का धर्म्म-चिद्ध ऊँची ध्वजा के समान सदा प्रकाशित देख पड़ता है, किन्तु जिसके भीतर पाप-कर्म छिपा रहता है, उसके धर्मात्रत की बिड़ाल-त्रत कहते हैं ग्राचीत बिछो जैसे देखने में बहुत सीधी सादी मालून होती है, पर चूहे की घात में पाते ही उस पर दूट पड़ती है, वैसे ही इस तरह के धर्माधारी भी छिपे छिपे बड़े बड़े पाप-कर्म करते हैं। हे धर्मराज ! तुम्हारी बातों ग्रीर तुम्हारे काम-काज में बड़ा भेद है। उनमें परस्वर कुछ भी मेल नहीं। तुम कहते कुछ हो, पर करते कुछ हो। इससे हमारी समभ में तुम सबे धार्मिक नहीं; किन्तु बिड़ाल-त्रतवालों की तरह के धार्मिक हो। कुछ भी हो, यह

तुन्हें युद्ध ही करना है ते। अपने पुराने दुःखों को अच्छी तरह याद करके वीरों का ऐसा बरताव करे। इसने तुन्हों जो जो दुःख दिये हैं, हमने तुन्हारी माँ को जो जो छेश पहुँचाये हैं, हमने तुन्हारी पत्नी द्रीपदी का जिस जिस तरह से अपमान किया है, इस सबको अच्छो तरह याद करके अपने आपको खूब उत्तेजित करे। ि फर यदि तुममें कुछ भी पुरुषत्व हो तो अपना पौरुष दिखलाओ। छच्चा ने सज्जय से कहा था कि पाण्डव लोग युद्ध और शान्ति दोनों के लिए तैयार हैं। अब यह युद्ध का समय आ गया है। इससे अब अपनी बात को पूरा करे।

धर्मिराज के विषय में उलूक के ये वचन ऐसे कठेर थे जैसे आजं तक कभी न सुने गये थे। उन्हें सुन कर सब लोग चिकत हो गये और परस्पर एक दूसरे का मुँह ताकने लगे। तब उलूक ने कृष्ण की तरफ देख कर कहा:—

राजा दुर्योधन ने आपसे यह कहने के लिए कहा है:-

हे यादव ! दूत बन कर हमारी सभा में आने के समय तुम जानते थे कि दूत मारा नहीं जाता और न उसे किसी तरह का कष्ट ही पहुँचाया जाता । इसी से तुमने वहाँ बड़ी बहादुरी बूँकी थीं; बड़ी बड़ी बातें कही थीं; और बहुत कुछ गर्जन-तर्जन किया था। अब युद्ध के मैदान में उन सब बातें की सद्य करके दिखाओ। हे कंस के सेवक ! तुम जो अचानक ही इतने प्रसिद्ध हो गये हो उसका सिर्फ़ यही कारण है कि तुम्हें हमारे समान राजा के साथ कभी युद्ध नहीं करना पड़ा। अब हम देखेंगे कि तुम कितने वीर और कितने बलवान हो।

परम मान्य और परम प्यारे कृष्ण का इस तरह अपमान होते देख सब लोग कोध से अधीर हो उठे। वे अपना अपना आसन छोड़ कर उठ खड़े हुए और परस्पर एक दूसरे का हाथ पकड़ कर दाँत पीसने लगे। परन्तु दूत पर कोध करना व्यर्थ समभ कर अन्त को वे चुप हो रहे; कोई बोला नहीं।

इसके बाद अर्जुन की तरफ़ फिर कर उल्लूक ने कहा:-

राजा दुर्योधन ने आप से कहा है:—हे पार्थ ! इस समय तुम अपने मुँह अपनी बड़ाई करना छोड़ कर हाथ से कुछ काम कर दिखाओ। अब यह समय बातें बनाने का नहीं; किन्तु कुछ काम कर दिखाने का है। सिर्फ़ बड़ाई बघारने से यदि काम सिद्ध हो जाता ते। संसार में किसी को किसी बात की कमी न रहती। बहुत दफ़े हमारे कान में यह बात पड़ी है कि तुम्हारी बराबर योद्धा दूसरा नहीं है। तथापि, तुम्हारा राज्य भी हमने छीन लिया है, उसका भोग भी हम कर रहे हैं, श्रीर इस युद्ध में तुम्हें मार

कर उसकी रक्षा भी करेंगे। जब जुए में हरा कर हमने तुम्हें अपना दास बना लिया तब ताड़ के समान बड़ा तुम्हारा गाण्डीव धन्वा कहाँ था। तुम ऐसे बहादुर हो कि तुम्हारी को द्रौपदी को तुम्हें दासपन से छुड़ाना पड़ा! तुममें जो सचमुच ही इतनी मूर्खता समाई हो तो तुम भी भीष्म के साथ युद्ध करो, अथवा अपने सिर की ठोकर से किसी पर्वत को तोड़ो; अथवा अपनी भुजाओं के बल से इस अगाध सेना-रूपी समुद्र को पार कर जाव! किन्तु, महा अपवित्र और पापी आदमी की स्वर्ग-प्राप्ति की इच्छा के समान, युद्ध में हमें हरा कर राज्य पाने की तृथा आशा न करो।

यह नाक्य-रूपी नाय धर्जुन के हृदय में बेतरह लगा। उनके माथे पर पसीना निकल द्याया। उसे वे ध्रपने हाथ से पेंछने लगे। किन्तु यह सोच कर कि दूत मारा नहीं जाता, उल्लूक को उन्होंने दण्ड नहीं दिया। वे यह सब सुन कर मी चुप बैठे रहे।

श्रन्त में भीमसेन को पुकार कर उल्लूक ने कहा:--

हे भीमसेन ! आपके लिए राजा दुर्योधन ने इमसे कहा है कि इस खादड़, मूर्ख, बे-सांग के बैल से कहना:—

पृथा के पुत्र! हमारे ही प्रभाव से विराट नगर में वहाँ के राजा की रेटियाँ बना कर तुमने रसोइये की पदवी प्राप्त की थी। इससे तुम्हारी अच्छी प्रसिद्धि हुई। वाह खूब नाम पैदा किया! सभा में उस दिन जो प्रतिज्ञार्थे तुमने की थीं उन्हें अब याद कर लो और उन्हें सफल करने की चेष्टा में लगे। यदि तुममें कुछ भी सामर्थ्य हो तो हम सब भाइयों को मारो और दुःशासन का खून पिओ। हे भीम! मनों लड्डू उड़ा जाने में तुम ज़रूर श्रेष्ठ हो; किन्तु युद्ध के मैदान में आगे बढ़ने पर अपनी गदा से लिपटे हुए तुम्हें ज़रूर ही ज़मीन पर लोट पोट होना पड़ेगा। युद्ध और भोजन में बड़ा भेद है।

भीमसेन अब तक सिर नीचा किये बहुत बड़े काले नाग की तरह ज़ोर ज़ोर साँस लेते हुए चुप बैठे थे। परन्तु इसके आगे उनसे न रहा गया। वे अपने आसन के ऊपर से सहसा कूद पड़े। यह देख कर ऋषा समभ गये कि उल्लूक की आफ़त आई। इससे वे मुसकराये और भीम को उल्लूक पर चेट करने से रोक दिया। भीम को मना करके उन्होंने उल्लूक से कहा:—

हे उल्लूक ! तुम बहुत जल्द ग्रव यहाँ से चल दे। । जाकर दुर्योधन से कह देना कि पाण्डवों ने तुम्हारी सारी वार्ते सुन लीं भीर उनका भ्रयं भी भ्रच्छी तरह समभ लिया। तुम्हारी इच्छा के भ्रनुसार ही सब काम होगा। कल प्रातःकाल ही युद्ध भ्रारम्भ हो जायगा।

यह सुनने पर भीमसेन का क्रोध कुछ कम हुन्छ। ग्रीर उन्होंने कहा:-

हे उल्लूक ! दुर्योधन से कहना कि तुम्हारी उत्तेजना-पूर्य कार्ते हमने सुन लीं। हम लोगों में से जो प्रतिक्षा जिसने की है उसे वह अन्छी तरह याद है। युद्ध में वे सभी प्रतिज्ञायें पूर्य की जायेंगी। उनके सिवा इस समग्र एक प्रतिक्षा हम और भी करते हैं। उसे भी सब लोगों के सामने दुर्योधन को सुना देन।। वह प्रतिक्षा यह है कि जब हम अपनी गदा की चोट से तुक्क कुलाङ्गार को ज़मीन पर गिरा देंगे तब धर्मराज के सामने हम तेरे सिर पर लात मारेंगे।

तब महावीर ऋर्जुन ने कहाः —

हे उल्रूक ! तुम दुर्बोधन से इमारा उत्तर इस प्रकार कहना:--

हे महात्मा ! तुम बदि अपने बल और वीर्यं के भरासे हम लोगों को युद्ध के लिए ललकारते तो हम तुन्हें चित्रय समभ कर तुन्हारे साथ आनन्दपूर्वक बुद्ध करते—तो हम बड़ी ही खुशी सं तुन्हारे निमन्त्रय को खीकार करते । किन्तु हे नीच ! तुम अपने मन में यह न समभना कि जो बड़े बूढ़े गुरुजन बध कियं जाने के पात्र नहीं हैं उन्हें युद्ध में आगे करने से हमार मन में दया उत्पन्न हो आवेगी । इसलिए, हम उन्हें न मारेगे । ऐसा कभी न होगा । जिन भीष्म के भरासे तुम इतना उक्कल-कूद रहे हो, हम प्रतिक्षा करते हैं कि हम खुद इस युद्ध में उन्हें मारेंगे । तुमने कहला भेजा है कि तुम कल ही सं युद्ध के लिए तैयार हो, सो बहुत अच्छी बात है । यह हमें मंजूर है । कल ही गाण्डीव के मुँह से इस बात का उचित उत्तर तुम्हें मिलोगा ।

म्रन्त में धर्मराज ने उलुक से कहा:-

हं तात ! सुयाधन से तुम कहनाः—

भाई तुम्हारा निज का जैसा चरित्र है वैसा ही तुम श्रीरों का न समभो । तुमने ध्रपनी मूर्खता श्रीर दुर्बुद्धि से जे। श्रम्याय किया है उसका कल चखने के लिए श्रपने सामर्थ्य के श्रतसार तैयार रहा।

इसको अपनन्तर जितने राजा लोग पाण्डवों की सभा में बैठे थे सबने दुर्योधन के सँदेशे का तरइ तरह से अधीचित उत्तर देकर उल्लूक से चले जाने की कहा।

डलूक ने लैंट कर ऋादि से अन्त तक सारा हाल दुर्वोधन से कह सुनाया। दुर्वोधन की ऋाज्ञा से रथों, घोड़ों और ऊँटों आदि पर सैकड़ों दूत दें। इ पड़े। कीरवें। की उस उतनी बड़ी सेना में सब कहीं जाकर उन्होंने राजों और सेनाध्यक्तों से कहा कि

कल सूर्य उदय होने के पहले ही युद्ध छिड़ जायगा। राजा की आज्ञा है कि सब लोग तैयार रहें।

इसके अनन्तर दुर्वोधन की आज्ञा के अनुसार कैरिवों की तरफ़ जितने राजा बे सबने प्रात:काल होने के पहले ही स्नान किया; मालायें धारस कीं; सफ़द कपड़े पहने; अस-शस्त्र तथा ध्वजायें हाथ में लीं; श्रीर खिला-वाचन तथा अप्रिहेत्र किया। इस प्रकार तैयार होकर एकाश्र-मन से सब युद्ध के मैदान की चले।

मैदान गाल मण्डलाकार था। उसका विस्तार पाँच योजन से कन न होगा। इस मैदान का आधा भाग कौरवें के अधिकार में या श्रीर आधा पाण्डवों के। कौरवें के सेनापित इसी मैदान के पश्चिमी भाग में अपनी सेना युद्ध के लिए सजाने लगे।

उधर युधिष्ठिर ने भी अपनं संनाध्वचों को युद्ध के मैदान में चलनं के लिए आज्ञा दी। राजाज्ञा पाकर वे लीग भी लीहे के चित्र-विचित्र कवच धारण करके, कारीगरों और भिक्षियों आदि की सेना के डेरों में छोड़ कर—सेना, हाथी, घाड़े, रश्र आदि लेकर युद्ध के मैदान के पूर्वी भाग में जा डटे। वहाँ उन्होंने अपनी सेना का विभाग ऐसी घालाकी से किया कि शत्रुओं को अम हो गया। उन लीगों नं समभा कि पाण्डवों की सेना का यह विभाग ऐसा ही रहेगा और इसी दशा में वे युद्ध शुक्त करेंगे। परन्तु बात विलकुल ही उलटी निकली। पाण्डवों ने शत्रुओं को अम में डालने ही के लिए यह चालाकी की थी। सेना-विभाग का जो ढँग कौरवों को दिखाई दिया था, युद्ध शुक्त होने पर वह एकाएक बदल गया। इससे कौरवों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। उनकी सारी बेशवन्दी ख़ाक में मिल गई। इस तरह कौरवों को चकमा देकर युधिष्ठिर ने युद्ध के समय प्रत्येक विभाग की सेना के पहचानने में किसी तरह का गड़बड़ न हां, इसलिए हर एक विभाग के लिए जुदा जुदा चिद्ध, जुदी जुदी भाषा और जुदी जुदी खंडा निश्चित कर दी।

पाण्डवें की पताका देख पड़ते ही कौरवें ने लड़ाई की चाल शुरू कर दी। भीध्म पितामह ने सब सेनाध्यक्तों की इकट्ठा करके कहा:—

हे स्तित्रय वीर ! राग से पीड़ित होकर घर में पड़े. पड़े जान दे देने की अपेक्षा युद्ध को मैदान में अस्तों को आधात से मर जाना ही कितिबों को लिए अधिक अच्छा है। युद्ध ही की स्वर्ग में प्रवेश करने का खुला हुआ द्वार समभाना चाहिए। इससे, इस समय, जिसे स्वर्ग जाने की इच्छा हो वह इसी द्वार का आसरा लेकर जाने के लिए तैयार इसके बाद कर्य को छोड़ कर प्रत्येक सेनाध्यश्व ने काली मृगद्धाला धारण कर, दुर्योधन के लिए प्राया तक देने की प्रतिज्ञा करके, प्रसन्न-मन एक एक अश्वीदिशो सेना अपने साथ ली। सेनापित भीष्म सफ़ेंद पगड़ी, सफ़ेंद कवच, और सफ़ेंद छत्र धारण करके, बची हुई एक अश्वीदिशो सेना लेकर, सबके आगे चले। इसके पहले इतनी बड़ी सेना एक जगह इकट्टी हुई कभी नहीं देखी गई थी।

जब युधिष्ठिर ने देखा कि दुर्योधन की इतनी विशाल सेना युद्ध के लिए तैयार है, श्रीर भीष्म ने बड़ं कौशल से ऐसी मोरचाबन्दी की है कि किसी तरह धावा नहीं किया जा सकता तब उनका मुँह उतर गया। वे बहुत उदास होकर श्रर्जुन से कहने लगे:—

हे धनञ्जय ! पितामह भीष्म जब कैरिवों के सेनापित हुए हैं तब कहे। किस तरह हम उनके साथ युद्ध करके सफलता प्राप्त कर सकेंगे ? महा तेजस्वी भीष्म ने युद्ध-शास्त्र को अनुसार जो यह ब्यूह-रचना की हैं—जो यह विकट मेरिचा-बन्दी बनाई हैं—उसे देख कर हमारे मन में बेतरह सन्देह हो रहा है। इस ब्यूह के ते। इने अभवा इससे अपनी रचा करने का कोई उपाय हम नहीं देखते।

श्चर्जुन अपने जेठे भाई को इस तरह बदासीन श्रीर निराश देख कर बेले:-

महाराज ! बुद्धि, बल और पराक्रम होने से थोड़ी भी सेना बहुत अधिक सेना को हरा सकती है। उद्योगपूर्वक युद्ध करने से हमें ज़रूर ही सफलता होगी। आप हिर नहीं; हरने का कोई कारण हम नहीं देखते। भीष्म के इस व्यूह को देख कर आप चिन्ता न कीजिए। हम इससे भी थोड़ी सेना लेकर इस व्यूह के जवाब में एक दूसरा व्यूह बनाना जानते हैं। इस समय हमें एक ऐसा व्यूह बनाना होगा जिसके भीतर प्रवेश करने का द्वार सुई के छेद के आकार का हो। उसके द्वार पर भीमसेन के समान कोई थोद्धा रहने से शत्रु उसे देख इस तरह हर कर भागेंगे जैसे सिंह को सामने देख हिरथों का भुण्ड भागता है।

महा बलवान अर्जुन ने धर्मराज की इस तरह धीरज देकर, जैसा उन्होंने कहा बा वैसा ही, वज्र नामवाला एक न्यूह बनाया । इसके बाद वे कैरवें की सेना की तरफ़ हाथी की तरह धीरे धीरे चले ।

इस तरह दोनों तरफ़ मोरवाबन्दी हो जाने पर कीरवों श्रीर पाण्डवों की सेना की वीरों के सिंहनाद श्रीर घोड़े, हाश्री श्रीर रखें। आदि के कीलाहल से दसों दिशायें व्याकुल हो वर्डों। दोनों सेनाश्रों की चाल से बड़ी हुई धूल ने आकाशमण्डल की बिलकुल ही छा लिया—यहाँ तक कि दिन दोषहर घोर अन्धकार हो गया। देनिं दश एक दूसरे के सामने आ जाने पर अपनी अपनी जगह पर ठहर गये। तब कहीं घूल का उड़ना कुछ कम हुआ और आकाश थोड़ा बहुत साफ़ हो गण। नयं निकले हुए सूर्य के प्रकाश में सोने की भूतों और हैं। दें से शोभित हाथी, और सोने ही के परदे पड़े हुए रथ, इस तरह मालूम होने लगे जैसं मेधमण्डल में बिजली चमक रही है।। याद्धा लोग चमकते हुए चित्र विचित्र कवचों से सजे हुए अपि और सूर्य की तरह प्रकाशमान देख पड़ने लगे।

धनुप, बाण, तलवार, गहा, शक्ति श्रीर दूसर प्रकार के सैकड़ों श्रख्न-शकों से मजे हुए दोनों सेना-दल एंसे मालूम होने लगे जैसे प्रलय होने के समय सैकड़ों तरह के उन्मत्त मगर श्रादि जल-जीवों से पूर्ण, उल्लते हुए, दो समुद्र मालूम होते हैं। सोने के कामवाले, जलती हुई धाग के समान उज्जल, नाना प्रकार के पताके इन्द्रधनुष की बराबरी करने लगे। श्रीर धीर पताका-चिह्नों के बीच में भीष्म का पाँच ताराश्रों से शोभित तालकेतु, श्रर्जुन का महा-भीषण किपध्यज्ञ, युधिष्ठिर का सुवर्णमय चन्द्र, दुर्योधन का मिणमय नाग-चिह्न, भीमसेन का सुवर्ण-सिंह ध्वज, श्राचार्य द्रोण का कमण्डलु-चिह्नवाला केतु श्रीर श्रिभमन्यु का मिण-काञ्चन-मय मयूर सबसे श्रिधक प्रकाशित हो कर चमकने लगा।

इसके बाद राजा दुर्योधन ने पाण्डवें की सेना की मे।रचा-बन्दी अपनी मे।रचा-बन्दी से भी विकट श्रीर दृढ़ देख कर द्रोग्राचार्य्य से कहा:—

हे आचार्य ! देखिए, शत्रुक्षों ने कैसे अच्छे व्यृह की रचना की है — कैसी अच्छी कि लाबन्दी की है। उसकी रचा के लिए द्वार पर भीमसेन की रक्खा है। अब वे हमारी फ़ौज पर चाल करने की तैयारी कर रहे हैं। किन्तु, पाण्डवों की सेना कम है; हमारी सेना उससे बहुत अधिक है। अनिगनत योद्धा हमारे लिए प्राण देने की तैयार हैं। इससे चिन्ता की कोई बात नहीं! हमारे सेनाध्यच व्यूह के हर द्वार पर रहें और आप खुद भीष्म की रचा करें।

तब महात्मा भीष्म ने दुर्योधन की प्रसन्न करने के लिए सिंह-नाद करके अपने शंख की बड़े ज़ोर संबजाया। उसे सुन कर हर एक सेनाध्यक्ष ने अपने अपने विभाग से शंख बजा कर युद्ध शुरू करने के लिए उतावली सृषित की।

कौरवों की शंख-ध्विन सुन कर दूसरी तरफ़ से अर्जुन ने अपना देवदत्त नामक श्रीर कुष्त ने अपना पांचजन्य नामक शंख इतने ज़ोर से बजाया कि सुननेवालों को बहरे हो जाने की शङ्का होने लगी । इनकी इस शंख-ध्विन से कौरवों की सेना को तो त्रास हुआ; अपनी निज की सेना का उत्साह बढ़ा। पाण्डवों के सेनाध्यचों ने भी अपना अपना शंख बजा कर यह सूचित किया कि मोरचा-बन्दी श्रीर किनेबन्दी हो चुकी; अब हम युद्ध के लिए पूरे तौर से तैयार हैं।

इसके बाद सफ़ेद घोड़ जुते हुए भ्रीर मिणयों से जड़े हुए रथ पर सवार होकर पाण्डवें के सेनापित अर्जुन ने कृष्ण सं कहा:—

हे वासुदेव ! दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करो, जिसमें हम यह निश्चय कर सकों कि किस पच का कौन योधा किसके साथ युद्ध करने के योग्य है। इससे युद्ध आरम्भ करने में सुभीता होगा।

तब कुष्ण ने रथ की दोनों सेनाओं के बीच में लेजाकर खड़ा किया और कहा:—
हे पार्थ ! देखों ये भीष्म, द्रोख आदि योद्धा और कौरव-सेना के सब बीर इकट्टे हैं।
श्रर्जुन ने दोनों दलों में अपने पितामह, अपने आचार्य, अपने मामा, अपने भाई,
अपने पुत्र, अपने ससुर, और अपने मित्र आदि आत्मीय जनों को देखा । अपने प्यारे
से भी प्यारे और निकट से भी निकट सम्बन्धियां और आत्मीय जनों को देख कर
अर्जुन का हृदय करुषरस से उमड़ आया। वे उदास और दुखी होकर बोले:—

हे मधुसूदन ! अपने इन आत्मीय जनों को युद्ध करने के इराहे से आया देख हमारा शरीर सम्न और चित्त भ्रान्त हो रहा हैं। हमारा जी ठिकाने नहीं रहा। गाण्डीव हमारे हाथ से गिरने चाहता है। जिनके कारण मनुष्य संसार में राज्य पाने की कामना करता है उन्हीं कुटुन्बियों और प्रेम-पात्र जनों का नाश करके हम राज्य पाने का उद्योग कर रहे हैं। परन्तु, पृथ्वी की बात जाने दीजिए, यदि हमें त्रेलोक्य का भी राज्य मिलता हो तो भी हम इन लोगों को मारने की इच्छा नहीं कर सकते। ये लोग लोभ से अन्धे हो कर युद्ध करने आये हैं; किन्तु हाय ! हम सब बात अच्छी तरह समभ करके भी यह महा पाप करने चले हैं। हम चुपचाप खड़े रहें और ये हमारा सिर उतार लें, ते। भी हम अच्छा ही समभनें।; परन्तु इनके साथ युद्ध करना हम अच्छा नहीं समभनें।

यह कह कर अर्जुन ने अपना धनुष-बाग्य फेंक दिया श्रीर महा शोकाकुल होकर रथ पर चुपचाप बैठ रहे। तब अर्जुन को इस प्रकार चिम्सित श्रीर दया-परवश देख कर कुष्त ने कहा:—

हे अर्जुन ! ऐसे विषम समय में क्यों तुम मूर्ख आदिमियों की तरह मोह कर रहे हो ? इस तरह मोह में पड़ना तुम्हें उचित नहीं । अपने हृदय से इस तुच्छ दुर्बलता को दूर करके उठो और चित्रयों के धर्म्म का पालन करो । अर्जुन ने कहा:—हे कृष्ण ! अपने परम पूज्य गुरुजनों को वध करने की अपेचा इस लोक में भीख माँग कर पेट भरना हम सौगुना अधिक अच्छा समभते हैं। इन लोगों के मारे जानं पर हम जीकर ही कौन सा सुख भोगेंगे ? जब यही न रहेंगे तब हम राज्य लेकर करेंगे क्या ? हे मित्र ! कातरता और दया ने हमें अपने वश में कर लिया है। इससे हम धम्मीन्ध हां रहे हैं; हमें कुछ सूभता नहीं। आप हमें उपदेश दीजिए। हम आपकी शरका हैं।

तब कृष्ण हँस कर अर्जुन से बोले:—

भाई ! जिन बातों का विचार करके तुम अपनी आत्मा की पीड़ित कर रहे हो-अपने जी को इतना दुःख दे रहे हो-वे ऊपर सं देखने में तो ठीक मालूम होती हैं; परन्तु, ख़ब सोच समभ कर उनका विचार करने से तुम्हें यह प्रवश्य मालूम हो जायगा कि तुम्हारे विचार श्रीर तुम्हारी युक्तियाँ श्रमपृर्ध हैं। मनुष्य का सुख-दुख एक बहुत ही छोटी बात है। इस सुद्र सुख-दुर के ख़याल सं मनुष्य को अपना कर्तव्य श्रीर अकर्तव्य न भूलना चाहिए। उसका जो कर्तव्य हो उसे, सुख-दु:ख का कुछ भी विचार न करके, निःसङ्कोच. करना चाहिए। श्रीर जो उसका कर्तव्य न हो, श्रर्थात् जो बात उसे करना चित न हो, उसे कदापि न करना चाहिए, चाहे उसके करने से कितने ही सुख की प्राप्ति उसे क्यों न होती हो। मनुष्य की बुद्धि ही कितनी ? बुद्धि के अनुसार हर एक बात के फलाफल का विचार करना व्यर्थ है। जिसका फल तुम अपनी बुद्धि के अनुसार श्रच्छा समभते हो, बहत सम्भव है, उसका फल बुरा हो; श्रीर जिसका तुम बुरा सम-भते हो उसका अच्छा हो। हम तो कोई काम ऐसा नहीं देखते जिसके विषय में यह नि:सन्देह कहा जा सके कि इसका फल यह होगा। इससे मनुष्य को चाहिए कि भले बुरे फल श्रीर सुख-दु: स की कुछ भी परवा न करके अपने धर्म्म के अनुसार अपना कर्तव्य-पालन करं। हे चत्रियों में श्रेष्ठ ! दिल को कड़ा करके चत्रियों के धर्म के चनु-सार तुम युद्ध करो। ऐसा करने से तुन्हें लेश मात्र भी पाप न होगा। हे अर्जुन ! चिर-काल से जो हज़ारों घटनायें एक के बाद एक होती ऋाई हैं वही इस इतने बड़े स्वत्रियों के कुल के चय का कारक होंगी। इस युद्ध को उन्हीं घटनान्त्रों का फल समभ्कना चाहिए। इसके उत्तरदाता न ते। तुम्हीं हो श्रीर न श्रीर ही कोई है। इससे हे कुटुम्ब-वत्सल ! तुम अपने मन में यह समभ्त लो कि तुम किसी की मृत्य का कारण नहीं हो सकते। न मालूम कब से कार्य्य श्रीर कारत का प्रवाह चला श्राता है। उसीसे जो कुछ होने को होता है हो जाता है।.सनुष्य का किया कुछ भी नहीं होता। तुम्हारा जो काम

है—तुम्हारा जो निज का कर्तब्य है—उसे यदि तुम दया मया छोड़ कर करोगे तो तुम्हारे धर्म की रचा भी होगी श्रीर श्रन्त में सब प्रकार मंगल भी होगा।

कृष्ण के इस अनमोल उपदेश को सुन कर अर्जुन का मोह जाता रहा। उनके ध्यान में यह बात तत्काल आ गई कि हमारे कुल का — हमारी जाति का — क्या धर्मी है। तब उन्होंने मन की धीरज देकर कृष्ण से कहा:—

हे बासुदेव ! आपकी ऋषा से हमारा मोहान्धकार दूर हो गया । आपने हमें युद्ध करने के लिए जो उपदेश दिया उस उपदेश का पालन जहाँ तक हमसे हो सकेगा अपनी शक्ति को अनुसार हम अवश्यं करेगे।

इसके बाद अर्जुन ने फिर अपने गाण्डीव धनुष को हाथ में लिया और बुद्ध के काम में दत्तचित्त हुए ।

वेद जाननंवालों में सबसे श्रेष्ठ व्यासजी नं जब सुना कि दोनें पत्तों की प्रचण्ड सेना युद्ध के मैदान में युद्ध करने के लिए तैयार खड़ी है तब वे धृतराष्ट्र के पास आये। धृतराष्ट्र ही की अनीति और अन्याय से युद्ध की नौबत आई थी। इससे इस युद्ध की अपनी ही अनुदार नीति का परिणाम समभ कर धृतराष्ट्र इस समय बहुत शोकाकुल हो रहे थे। व्यासनी उन्हें इस दशा में देख कर एकान्त में ले गये और बोले:—

हे राजन् !काल बड़ा बली है। वहीं सब कुछ करता है। उसी के कारत आज इस युद्ध का उपक्रम हुआ है। तुम्हारे पुत्र और भतीजे आदि परस्पर एक दूसरे को मरने मारने पर जो उतारू हैं उनके लिए तुम शोक न करो। हे पुत्र ! यदि युद्ध के मैदान में उन्हें देखने की तुम्हारी इच्छा हो तो हम तुम्हें दिव्य चत्तु दे सकते हैं—तुम्हारे हृदय की आँखें हम खोल सकते हैं। युद्ध में जो कुछ होगा वह सब तुम उनसे देख सकीगे।

धृतराष्ट्र ने कहाः—हे त्रह्मर्षि ! अपनी जातिवालों का वध देखने की हमारी इच्छा नहीं । परन्तु आपकी कृपा से युद्ध का सारा हाल हम सुनना चाहते हैं ।

व्यासजी ने धृतराष्ट्र की बात सुन कर सञ्जय को वर दिया श्रीर कहा:—

सश्जय तुमसे युद्ध का सब हाल कहेगा। युद्ध की कोई बात इससे छिपी न रहेगी—गुप्त हो या प्रकट, दिन में हो या रात में, जो कुछ होगा सब्जय को सब मालूम हो जाया करेगा। न इसे अन्त-शस्त्र से कोई बाधा पहुँच सकेगी, न परिश्रम से इसे अकावट ही मालूम होगी। हे भरतश्रेष्ठ ! तुम शोक न करे।। हम कौरवों और पाण्डवों की इस कीर्ति को चिरकाल के लिए विख्यात कर देंगे।

महात्मा व्यास धृतराष्ट्र को इस तरह धीरज देकर चले गये।

व्यास के दिये हुए वर के प्रभाव से सञ्जय प्रति दिन युद्ध के मैदान में, बिना किसी विन्न-बाधा के, घूमा किये, धीर, सायङ्काल, युद्ध सभाप्त होने पर, सारा हाल धृतराष्ट्र सं कहते रहे।

## ३-युद्ध का श्रारमभ

दोनों तरफ़ से युद्ध की तैयारी हो चुकी। युद्ध आरम्भ करने का समय आगया। सेनापित लोग अपनी अपनी सेना को आगे बढ़ कर भिड़ जाने की आज़ा देने ही को थे कि इतने में एक आश्चर्यजनक बात हुई। धर्म्मराज युधिष्ठिर ने अपने अस्व-शस्त्र ख दिये और रथ से उतर कर वे कीरवों की सेना की तरफ़ पैदल ही चले। अपने जंठे भाई का यह अद्भुत आचरख देख कर पाण्डवों को बड़ी चिन्ता हुई। वे भी अपने अपने स्थ से उतर पड़े और युधिष्ठिर के पीछं पीछं दौड़ं। अर्जुन के साथ कृष्ण भी चले। और भी कितने ही राजा लोग उसी तरफ़ का रवाना हुए। उन्हें बड़ा कीत्रुख हुआ कि बात क्या है जो युधिष्ठिर इस तरह अचानक कोरवों की सेना की तरफ़ जा रहे हैं। और तो कोई न बोला, पर अर्जुन से न रहा गया। उन्होंने पूछा:—

हे भर्म्मराज ! आप क्यों इस तरह पैदल ही शत्रुत्रों की सेना में जा रहे हैं ? अर्जुन की इस तरह पुकारते देख भीमसेन ने भी कहा:—

सारी सेना युद्ध के लिए तैयार खड़ी है। ऐसे समय में हिश्रयार डाल कर आप कहाँ जा रहे हैं ?

नकुल श्रीर सहदेव से भी न रहा गया। उन्होंने भी कहा:—

श्राप हमारे बड़ भाई होकर हमें छोड़े जाते हैं; यह हमारे लिए बड़े दु:ख की बात है। बतलाइए तो, मामला क्या है? श्राप क्यों ऐसा करते हैं?

परन्तु युधिष्ठिर ने किसी की भी बात का उत्तर न दिया। वे निश्चलभाव से भीष्म कं रथ की तरफ़ मुँह किये हुए बराबर चले ही गये। तब कृष्ण ज़रा मुसकरा कर कहने लगे:—

हे पाण्डव ! तुम किसी बात की चिन्तान करो। घबराने का कोई कारण नहीं। हमने युधिष्ठिर के मन की बात जान ली। गुरुजनों की आज्ञा के बिना वे युद्ध नहीं करना चाहते। इसी से वे उनकी आज्ञा लेने जा रहे हैं। यह अब्भुत तमाशा देख कर कौरवें के दल में तरह तरह की बातें होने लगीं। कोई कोई कहने लगाः—

यह युधिष्ठिर चित्रयों के कुल में कलङ्क के समान पैदा हुआ है। मालूम होता है कि यह युद्ध से डर गया है। इसी से भीष्म की शरण लोने दौड़ा आ रहा है। हाय! हाय! यह बड़ा ही कायर और कुपूत निकला। अपने भाइयों का मुँह काला करके, देखों तो, यह कैसा अनुचित काम कर रहा है। अब इसके महाबली भाई भीम और अर्जुन लजा के मारे मुँह दिखलाने लायक भी न रह जायेंगे।

ऐसी ही ऐसी बे-सिर-पैर की बातें कौरवें की सेना में सब कहीं हाने लगीं। इस तरह शत्रुद्यों की सेना पाण्डवों को धिकार धौर दुर्योधन आदि कीरवों की प्रशंसा करके बड़े आनन्द से भंडे हिलाने लगी।

जब युधिष्ठिर भीष्म के पास पहुँचे, तब, सब लोग, यह सुननं के लिए कि देखें ये क्या कहते हैं ग्रीर भीष्म क्या उत्तर देते हैं, चुपचाप मूर्ति के समान खड़े रहे। उधर युधिष्ठिर, भाइयों को साथ लिये हुए, ग्रस्त-शस्त्रों से सजी हुई शत्रु की सेना के बीच घुसते हुए बहाँ जा पहुँचे जहाँ पितामह भीष्म सुद्ध के लिए तैयार खड़े थे। उनके पास जाकर युधिष्ठिर ने उनके दोनों पैर झुए ग्रीर कहा:—

हे बीर-शिरामिण ! हम आपसे आज्ञा माँगने आये हैं। युद्ध के लिए आप हमें अनुमति और आशीर्वाद दीजिए।

युधिष्ठिर के इस शिष्टाचार को देख कर भीष्म बहुत ही प्रसन्न हुए। वे बोले:— हे राजन ! दुम यदि हमसे बिना मिले ही युद्ध आरम्भ कर देते तो हमें ज़रूर दु:ख होता। तुम्हारे इस शिष्टाचार से हम बड़े प्रसन्न हुए। हम तुन्हें आशीर्वाद देते हैं:— युद्ध में तुन्हारी ही जीत हो। तुम तो खुद ही जानते हो कि हम कर्तत्र्य के वश होकर तुन्हारे शत्रुओं की तरफ़दारी करने के लिए लाचार हुए हैं। इससे हमें अपनी तरफ़ कर लेने की बात की छोड़ कर और जो वर हमसे चाही माँग सकते हो।

युधिष्ठिर ने कहा:—हे पितामह ! आप कौरवों का पच लेकर युद्ध कीजिए; परन्तु हमें कोई ऐसा उपदेश दीजिए जिसमें हमारा हित हो। हम आपसे यही वर माँगते हैं।

भीष्म ने कहा:—बेटा ! यह किसी में शक्ति नहीं जो हमें अपनी इच्छा न रहते मार सके । हम जब मरेंगे अपनी ही इच्छा से मरेंगे । इससे इस समय तुम्हें जिताने के लिए हम कीन सा उपदेश दें, कुछ समभ में नहीं आता । ख़ैर, तुम किसी और दिन, अच्छा मौका देख कर, हमारे पास आना। हम तुम्हें अवश्य कुछ उपदेश करेंगे। तब युधिष्ठिर ने पितामह को प्रकाम किया और उनकी बात को हृदय में धारख करके वे आचार्य्य द्रोख के पास गये। द्रोख से भी उन्हें।ने युद्ध के लिए अनुमित माँगी।

द्रोगाचार्य ने कहा:—हे युधिष्ठिर ! तुम यदि गुरु से पूछे बिना युद्ध आरम्भ कर देते तो हमें ज़रूर ही तुम पर क्रोध आता और जी से हम यही चाहते कि तुम्हारी हार हो। परन्तु ऐसा न करके जो तुम हमारे पास आये हो तो हम प्रसन्न होकर तुम्हें आशीर्बाद देते हैं कि तुम्हारी ही जीत हो। कौरवों का अन्न खाने के कारण हमें उनकी तरफ़दारी करनी पड़ी है। हम बड़े ही दीन भाव से कहते हैं कि तुम हमें अपनी तरफ़ हो जाने की बात के सिवा और जो कुछ चाहो माँग सकते हो।

तब युधिष्ठिर ने जैसी भोष्भ से प्रार्थना की थी वैसी ही द्रोग्य से भी की। उन्होंने कहा:—

हे गुढ़ ! आप कौरवों की तरफ़ होकर युद्ध कीजिए; हमारे लिए आप सिर्फ़ इतना ही कीजिए कि कोई ऐसा उपदेश दीजिए जिसमें हमारा भला हो।

इसके उत्तर में द्रोग ने कहा:-

हे राजन ! महात्मा कृष्ण ही जब तुम्हार मंत्री हैं तब हम और क्या उपदेश द सकते हैं ? हे धर्मराज ! धर्म तुम्हारे ही पक्ष में हैं; इससे तुम्हारी ही जीत होगी। इसमें कोई संदेह नहीं। परन्तु जब तक हम मुद्ध के मैदान में उपस्थित रहेंगे तब तक तुम्हारी जीत होने की कोई आशा नहीं। इससे सब भाई मिल कर तुम शीघ ही हमें मार डालने की कोशिश करना।

इसके अनन्तर कृपाचार्य की अनुमित लेने के लिए युविष्ठिर उनके पास गये और वोले:—

हे ब्रार्ट्य ! ब्राज्ञा है। तो हम शत्रुद्धों की परास्त करें।

कृपाचार्य ने आशीर्वाद दिया श्रीर कहा:-

महाराज ! मतुष्य अर्थ का दास है; इससं उसे धन-सम्पत्ति मिलती है उसी का बह दास बन कर रहता है। हमारा भी ठीक यही हाल है। कौरवों ने हमें दासपन में बांध सा लिया है। इससे इस युद्ध में हमारी सहायता को छोड़ कर श्रीर जो कुछ कहे। हम करने को तैयार हैं।

तब युधिष्ठिर, पहले की तरह, युद्ध में जीत होने के विषय में द्यपदेश माँगने की वैयार हुए। परन्तु उनको यह संदेह हुआ कि द्रोग की तरह कृपाचार्य यह न कह

दें कि लड़कपन के यूढ़े गुरु को मारे विना जीत की श्राशा करना व्यर्थ है। यह सीच कर युधिष्ठिर की वड़ा दु:ख हुआ। उनका कण्ठ भर श्राया; मुँह से बात न निकत्ती।

युर्धिष्ठर की इस कातरता का कारण मालूम होने पर कुपाचार्य्य बार बार म्राशी-र्वाद देकर कहने लगे:—

महाराज ! हम तुम्हारे हाथ से श्रवध्य ज़रूर हैं—हम तुम्हारे द्वारा वध किये जाने के पात्र नहीं। तथापि कोई चिन्ता की बात नहीं। हमें मारे बिना भी तुम्हारी जीत होने में कोई बाधा न श्रावेगी।

यह सुन कर युधिष्ठिर की चिन्ता दूर हो गई। उन्हें बहुत कुछ ढादस हुआ। अन्त में अपने मामा शस्यराज के पास जाकर युधिष्ठिर ने डनको प्रणाम किया और प्रेम-पूर्वकै बातचीत करके सुद्ध करने के लिए अनुमति माँगी।

शल्य ने कहा: — बेटा ! तुम्हारं शशुक्रों की तरफ़ हो कर लड़ने के लिए हम किस तरह प्रतिज्ञा में बँधे हैं, सो तो तुम जानते ही हो। इस समय, कहो, हम तुम्हारा क्या हित-साधन कर सकते हैं।

युधिष्ठिर ने कहाः — महाराज ! स्रापनं पहले जो प्रतिज्ञा की है कि युद्ध के समय सूत्रपुत्र के तेज की हम कम कर देंगे उसे न भूल जाइएगा।

इसके अनन्तर मामा की मानमर्यादा के अनुसार बहुत कुछ नम्रता दिखा कर भाइयों को साथ लिये हुए युधिष्ठिर अपने शत्रु कौरवों की सेना से बाहर निकल आयं।

इस बीच में कर्ण की कीरवों के पत्त से अलग कर लेने की फिर एक बार चेष्टा करने के इरादे से कृष्ण कर्ण के पास गये थे। कर्ण से मिल कर कृष्ण ने कहा:—

हे बीर ! सुनते हैं, भीष्म को जीते रहते तुम युद्ध न कर सकोगे। अतएव तुम्हारा अपमान करनेवाले भीष्म जब तक मारे न जायँ तब तक तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम हमारी तरफ़ होकर बुद्ध करो। उनके मारे जाने पर तुम फिर दुर्योधन की सहायता करने चले जाना और उनकी तरफ़ होकर लड़ना।

कर्या ने कहा:— हे केशब ! दुर्वाधन की इच्छा के विरुद्ध हम कोई काम न कर सकोंगे। आप इस वात की निरचय समिक्तिए कि हम उनके भले के लिए अपने प्राया तक दे देने में संकोच न करेंगे।

कृष्या का मनेरिय इस दफ़ें भी सफल न हुआ। लाचार हे। कर वे कर्या के पास से लीट आये और पाण्डवों से आ मिले। जिस समय युधिष्ठिर कौरवों की सेना से बाहर होने लगे उस समय उन्होंने ज़ोर से पुकार कर कहा:— यदि कौरवों के पत्तवालों में से हमारा कोई हितचिन्तक है।—हमारा कोई भला चाइनेवाला है।—तो वह हमारे पास नि:शङ्क चला आवे। हम उसे प्रेमपूर्वक अपने पत्त में लेने को तैयार हैं।

धृतराष्ट्र के एक वेश्या थी। उसके गर्भ से उनके एक पुत्र था। उसका नाम युयुत्सु था। उसने सबकी तरफ़ देख कर युधिष्ठिर की बात का इस प्रकार उत्तर दियाः—

हं धर्मराज ! हम तुम्हारी तरफ़ हे।कर कौरवों के साथ युद्ध करेंगे।

युधिष्ठिर नं कहा:—भाई ! ऋाऋां, सब इकट्टे होकर तुन्हारे इन मूर्ख भाइयों के साथ युद्ध करें। हम प्रसन्नतापूर्वक तुन्हें ऋपनं पत्त में लेते हैं। यह बात अब साफ़ मालूम हो रही है कि धृतराष्ट्र के बुढ़ापे की लकड़ी अकले तुन्हीं होगं। तुन्हीं उनके बंश की रत्ता करोगे; तुन्हारे और सब भाई ज़रूर ही इस युद्ध में मारे जायेंगं।

युधिष्ठिर की अपने गुरुजनों श्रीर माननीय पुरुषां की मान-मर्थ्यादा की रक्षा करते देख, जितने राजा लोग वहाँ उस युद्ध के मैदान में थे सबने उनकी बार बार प्रशंसा की। चारें तरफ़ से दुन्दुभि श्रीर भेरी के शब्द सुमाई पड़ने लगे। पाण्डवों के पक्ष के बीर श्रानन्द से फूल उठ श्रीर सिंह की तरह गर्जने लगे।

युधिष्ठिर फिर रथ पर सवार हुए श्रीर फिर छन्होंने अपने अस्त्र-शस्त्र धारण किये। उनकं भाई श्रीर दूसर राजा लोग भी रथों पर सवार होकर अपनी अपनी जगह पर जा छटं। उनके चले जाने से ब्यूह में जो जगहें ख़ाली हो गई थीं वे फिर भर गई। ब्यूह फिर जैसे का तैसा बन गया।

इसके बाद दुर्योधन की आज्ञा से दुःशासन ने भीष्म को आगे किया और बहुत सी सेना लेकर युद्ध आरम्भ करने के इरादे से पाण्डवों की तरफ पैर बढ़ाया। यह देख कर पाण्डवों के व्यूह के दरवाज़े की रत्ता करनेवाले भीमसेन ने मतवाले बैल की तरह बड़ी ज़ोर से गर्जना की और जो सेना उनके अधीन थी उसे लेकर शत्रुओं पर टूट पड़े। उस समय महासागर की तरह दोनों सेनायें प्रचण्ड वेग से परस्पर भिड़ गई। उनके सिंहनाद से आकाश-मण्डल गूँज उठा।

जितने वड़े बड़े बीर श्रीर बड़े बड़े महारथी थे वे सब जब श्रपने श्रपने जोड़ के वीरों श्रीर महारथियों के सामने हुए तब थोड़ी देर तक वह कौरवों श्रीर पाण्डवों का दल चित्र में लिखा हुश्रा सा मालूम होने लगा। सेना की चाल से इतनी धूल खड़ी कि सूर्यबिम्ब छिए गया। धीरे धीरे इतना श्रम्थकार बढ़ा कि हाश्र मारा न सूक्तने लगा। श्रजुन का भीष्म के साथ, भीमसेन का दुर्योधन के साथ, गुधिष्टिर का मद्रराज के

साथ, विराट का भगदत्त के साथ, सात्यिक का क्रतवर्मा के साथ, इसी तरह एक पच के प्रत्येक वीर का दूसरे पच के उपयुक्त वीर के साथ कुछ देर तक बड़ा ही घोर युद्ध हुआ। परन्तु कोई किसी को न हरा सका। दोनों पचों की व्यूह-रचना—दोनों सेनाओं की क़िलंबन्दी—जैसी की तैसी रही; वह ज़रा भी न दूट सकी। सेनाओं का किलकिला-शब्द, शङ्क और भेरी की ध्विन, वीरों का सिंहनाद, धनुष की प्रत्यव्याओं की टङ्कार, हथियारों की भनकार, देखितं हुए हाथियों का घण्टा-नाद और रथें की वऊन-तुल्य घरघराहट से सब दिशायें भर गईं।

दं। पहर तक इसी तरह युद्ध होता रहा। बड़ा भयङ्कर युद्ध हुम्रा। दोनों पक्षों की बहुत सी सेना कट गई। पर दोनों में से कोई भी म्रागे न बढ़ सका। जो जहाँ या वहीं रहा। किसी का भी व्यूह न दृटा। भीष्म ने इस तरह के युद्ध की अच्छा न समभा। उन्होंने कहा, जिस युद्ध में जीत किसी की न हो ग्रीर दोनों तरफ की सेना व्यर्थ कट जाय उस युद्ध का रण-चतुर सेनापित बुरा समभते हैं। इससे उन्होंने दे। पहर के बाद एक कौशल रचा। उन्होंने पाण्डवों के व्यूह के एक ऐसे स्थान का पता लगाया जो ज़रा कमज़ोर था ग्रीर जिसकी रचा का भी ठीक ठीक प्रबन्ध न था। किर कुप, शस्य ग्रीर कृतवन्मी ग्रादि बीरों संरिचत होकर उन्होंने उसी स्थान पर धावा किया ग्रीर असंख्य सेना मार कर व्यूह ते। इ देने का यह करने लगे।

त्रकंले बालक अभिमन्यु की छोड़ कर ब्यूह के उस भाग की रक्ता करनेवाला श्रीर कोई वहाँ न था। अर्जुन ही के समान तेजस्वा उनके पुत्र अभिमन्यु की मालूम हो गया कि अब हमारी सेना पर विपद आ गई और अब व्यृष्ट बिना दूटे नहीं बचता। परन्तु वह उरा नहीं। निडर हो कर सिंह की तरह वह उस स्थान पर आ पहुँचा जहाँ बड़े बड़े कौरव वीर व्यूष्ट ते छोक सिंह की तरह वह उस स्थान पर आ पहुँचा जहाँ बड़े बड़े कौरव वीर व्यूष्ट ते छने की के।शिश में थे। आते ही उसने उन वीरों के काम में विन्न डाला। पहले ते। उसने छत्तवम्मी और शस्य की अपने शरों से छेद दिया; फिर भीष्म के ऊपर बाख बरसाना आरम्भ किया। छपाचार्य ने अभिमन्यु के ऊपर बहुत से अख-शक्ष चलायं, परन्तु अभिमन्यु ने उन सबके। रास्ते ही से लौटा दिया और अपने अस्तन्त पैने बाबों से छपाचार्य के सुवर्ष-खचित धनुष को काट गिराया।

यह देख कर भीष्म को बड़ा क्रोध हो आया। उन्होंने अभिमन्यु के रथ की ध्वजा काट डाली, उनके सारिथ की घायल किया और खुद अभिमन्यु की तीन बाखों से छंद दिया। परन्तु अर्जुन के बेटे महावीर अभिमन्यु ने 'आह' तक न की; ज़रा भी वे नहीं घबराये; ज़रा भी वे नहीं दरे। यद्यपि दुर्योधन के पश्चवाले वीरों ने उन्हें इस

समय चारों तरफ से घेर लिया था, तथापि श्रकेले ही वे उन सबका सामना करने लगे। बायों की विकट वर्षा से उन्होंने कौरवों की सेना को कँवा दिया। जहाँ देखों वहाँ श्रमिमन्यु के छोड़े हुए बाबा ही बाबा देख पड़ने लगे। कौरव-सेनापित भीष्म को भी श्रमिमन्यु ने नहीं छोड़ा। अपने श्रत्यन्त पैने शरों से उन्होंने भीष्म को बे-तरह पीड़ा पहुँचाई। उस समय यह मालूम होता था मानें। पिता की तरह पुत्र श्रमिमन्यु भी गाण्डीव धन्वा से शरों का समृह छोड़ रहे हैं।

धनुर्विद्या में श्रभिमन्यु का हाथ ऐसा बढ़ा खढ़ा था कि मौका पाते ही उन्होंने भीष्म के रथ की ध्वजा काट गिराई । कौरवों के सेनापित भीष्म के रथ की ध्वजा बहुत ऊँची थी। वह सोने की बनी हुई थी; बीच बीच में मिषायाँ जड़ी थीं। उस पर ताल का चिह्न था। इसी से उसका नाम ताल-ध्वज था। भीष्म की ध्वजा के कट कर ज़मीन पर गिरते ही कौरबों की सेना में हाहाकार ग्रीर पाण्डवों की सेना में प्रसन्नता-सूचक शब्दों का कोलाहल सुनाई पड़ने लगा। इसी समय पाण्डवों के पच्च के भीमसेन ग्राहि दस महारथियों की कुमक आ गई। उन लोगों ने अभिमन्यु को मदद पहुँचाई ग्रीर भीष्म के धावे के। व्यर्थ कर दिया। हज़ार प्रयक्ष करने पर भी भीष्म की दाल न गलाई गली।

पाण्डवों की इस कुमक में राजा विराट का पुत्र उत्तर भी या। वह हाथी पर सवार या। उसने मद्रदेश के राजा शल्य पर आक्रमण किया। बाग्र लगने से उसका हाथों बे-तरह बिगड़ उठा। वह शल्य के रथ पर जा दूटा थी। उन्हें यह देख कर बड़ा कोध आया। वे उसी दूटे हुए वे-घोड़े के रथ पर बैठे रहे थीर शक्ति नाम का एक लोहे का हिथार उठा कर बड़े ज़ोर से उत्तर के उपर फेंका। वह उत्तर के शरीर पर लगा और लोहे का कवच फाड़ कर भीतर घुस गया। इसकी चोट से विराटतनय उत्तर हाथों से नीचे गिर पड़ा। उसकी आँखों के सामने भूँधेरा छा गया थीर देखते देखते उसके प्राथ निकल गये। तब मद्रराज शल्य ने तलवार उठाकर उत्तर के हाथी की मार डाला। फिर अपने दूटे हुए रथ को छोड़ कर कृतवन्मां के रथ पर वे सवार हो गये।

इसी कुमार उत्तर की बहन उत्तरा श्रिमिनन्यु को ब्याही यों। इससे अपने प्यारे सम्बन्धी के सुत की मृत्यु से पाण्डवों को बड़ा दु:ख हुआ। उनके चेहरे उतर गये; सब पर उदासीनता छा गई। कौरवों को यह अच्छा मौका मिला। उन्होंने पाण्डवों की असंख्य सेना मार गिराई। इससे पाण्डवों के दल में चारों तरफ़ हाहाकार मच गया। इस समय प्रायः सन्ध्या हो गई थी। सूर्य दूबने चाहता था। कौरव लोग बड़ी ही भीषण मार मार रहे थे। इससे पाण्डवों के सेनापित ऋर्जुन ने लड़ाई बन्द करने के लिए त्राज्ञा दी। इस भयद्भर बुद्ध का पहला दिन इस तरह बीता।

रात भर विश्राम करने के लिए दोनों तरफ़ की सेना अपने अपने डेरों में गई। उस दिन की जीत से दुर्योधन बड़े प्रसन्न हुए। पर युधिष्ठिर को बड़ा दु:ख हुआ। भीष्म का प्रवल प्रताप देख कर वे डर गये कि कहीं हमारे पच की हार ही न होती जाय। इससे अपने भाइयों को, कृष्ण को और अपने पच के राजाओं को बुला कर वे कहने लगे:—

हे वासुदेव ! देखिए, आग जैसे तिनकों के ढेर को जलाती है, महापराक्रमी भीष्म उसी तरह इमारी सेना को जला रहे हैं। हमारी सेना में जितने अच्छे अच्छे वीर और अच्छे अच्छे धनुर्धर वे सबको घायल हो हो कर इधर उधर भागना पड़ा है। इसका क्या इलाज करना चाहिए ? हे यादव-श्रेष्ठ ! हमारे ही अपराध से हमारे भाइबों को शत्रुओं के शरों से घायल होना और मित्रों को मरना पड़ा है। इसकी अपेका तपस्या करके अपना जीबन बिताना हमारे लिए अधिक अच्छा था।

महात्मा युधिष्ठिर को इस तरह शोक। कुल देख कृष्य ने उनसे इस प्रकार उत्साह पैदा करनेवाले वाक्य कहे:—

हं भरत-कुल के दीपक ! तुमको इस तरह शोक करना उचित नहीं। तुम्हारे सभी भाई महावली और उँचे दरजे के धनुधीरी हैं। हम सब लोग तुम्हारे हितचिन्तक थीर सहावक हैं। महारखी धृष्टगुम्र तुम्हारे प्रधान सेनानायक हैं। फिर भला चिन्ता का क्या काम ?

तब भृष्टगुन्न ने भी बीरों के योग्य बचन कह कर युधिष्ठिर को धीरज दिलाया। इस से सबका उत्साह दूना हो गया और दूसरे दिन के युद्ध के लिए जी जान से तैयारियाँ होने तर्गी।

दूसरे दिन सबेरा होते ही फिर युद्ध की ठहरी। पाण्डवों ने अपनी सेना का फिर व्यूह बनाया—ि फिर उसकी क़िलेबन्दी करके मेरिचे लगाये। उसके आगे सेनापित अर्जुन के रथ का किप-चिद्धवाला पताका फहराने लगा। व्यूह के दाहने-वायें सेना-ध्यच लोग हुए। उनकी सद्दाक्ता के लिए बीच में और पीछे आतंख्य महारथी वीर, शक्तों से सज कर, खड़े हुए। पहाड़ों की तरह हाथी चारों तरफ व्यूह के दरवाज़ों की रखवाली करने लगे। बीच में धर्मराज का सफ़ेद छत्र शोभायमान हुआ। युद्ध

अध्यस्भ करने की आज्ञा देने के लिए वहीं से वे सूर्य्य इदय होने की राह चुपचाप देखनं लगे।

इधर दुर्योधन पाण्डवों का वह विकट व्यूह देख कर द्रोसाचार्य ग्रादि मुख्य मुख्य सेनाध्यचों से कहने लगे:—

हे वीर-वर ! आप सभी लांग शास्त्रों को जाननेवाले और नाना प्रकार के आख-शस्त्र चलाने की विद्या में निपुण हैं। आप लांगों में खे प्रत्येक जन अकेले ही पाण्डवों को हरा सकता है, सब मिल कर उन्हें हराने की तो बान ही नहीं। हमारे पास सेना भी मतलब से अधिक है। इसिलिए बहुत सी सेना और बहुत से महारथी याद्धा केवल भीष्म की रखवाली के लिए नियत कर देना चाहिए।

यह बात सबको पसन्द आई। तब भीष्म ने उसी के अनुसार अपनी सेना की व्यूह-रचना की।

इसके बाद बड़े ज़ोर से शंख बजा कर दोनों पत्तों के संनाध्यत्तों ने अपनी अपनी सेना के उत्साह को बढ़ाया। कोलाहल का पार न रहा । बोर युद्ध आरम्भ हो गया।

धीरे धीरे भीष्म ने पाण्डवों की सेना की फिर पहले की तरह पीड़ित करना श्रीर काटना आरम्भ किया। फिर भगदड़ पड़ने लगी। तब अर्जुन ने कृष्ण से कहा:—

हे ऋषा ! बहुत जल्द भीष्म पितामह के सामने हमारा रथ ले चलां। महाबीर भीष्म दुर्योधन का जी जान से भला करने पर उतारू हैं। उनको न रोकने से हमारी सारी सेना कट जायगी। इससे प्रायों की परवान करके आज उनके साथ युद्ध करना होगा।

कृष्ण ने, अर्जुन के कहने के अनुसार, भीष्म के सामने रथ ले जाना आरम्भ किया। अर्जुन कीरवों की सेना का नाश करते करते भीष्म के रथ के सामने जा पहुँचे। दे। प्रचण्ड तेजों के परस्पर भिड़ जाने से जैसे महा अद्भुत व्यापार होता है वैसे ही इन दो प्रवल पराक्रमी वीरों की मुठभेड़ से हुआ। अर्जुन की सहायता के लिए पाण्डवों के सेनाध्यच और भीष्म की सहायता के लिए कौरवों के सेनाध्यच और भीष्म का सहायता के लिए कौरवों के सेनाध्यच वहाँ आ पहुँचे। भीषण युद्ध होने लगा। चारों तरफ सेना में वाह वाह और बड़ाई के तार व्य गये। लोग कहने लगे:—

द्योहो ! कैसा अद्भुत युद्ध हो रहा है। ऐसा युद्ध न तो कभी पहले ही हुआ है द्योर न कभी आगे ही होने की आशा है। इधर महावीर आर्जुन भीक्ष को नहीं जीत सकते, उधर बीर-शिरोमिष भीष्म के द्वारा अर्जुन के जीते, जाने के भी कोई लक्तण नहीं देख पडते।

जितने अच्छे अच्छे धनुर्धारी थे सब भीष्म-अर्जुन का यह अध्यर्थ-कारक युद्ध देखने के लिए एक जगह इकट्ठे हो गये। भीमसंन की यह अच्छा गौका मिला। उन्होंने कीरबों की सेना पर बड़े बेग से धावा किया और चारां और हाहाकार मचा दिया। उनकी तेज़ तलवार की चेट खा ला कर हाश्रियों के स्कुण्ड के सुण्ड घेर चित्कार करते हुए ज़नीन पर लोटने लगे। घोड़े और खुड़-सवार भी महाबला भीमसेन के पैने बाखों से छंदे जाकर सौ सौ पचास पचास एक ही साथ गिरने लगे। भीम ने बड़ी ही विचित्र रख-चातुरी दिखाई। उछल उछल कर उन्होंने रथ पर सवार वीरों की ज़मीन पर गिरा दिया; किसी को अपने पैरों से कुचल डाला; किसी के केश पकड़ कर ज़मीन पर पटक दिया। भीमसेन की उस समय की वह भयङ्कर मूर्ति देख कर कीरवों के पचवाल वीर बे-तरह डर कर भगे। भाग कर उन्होंने भीष्म की शरख ली।

यह दशा देख कर किलङ्ग दंश के चित्रवां ने भीमसेन को रोकने की चेष्टा की—वे दनका मुकाबला करने दीड़े। उनको दीड़ते देख भीमसेन कोध से जल उठे। तत्काल ही उन्होंने अपना धनुवांग उठाया और पहले किलङ्ग-देश के राजा और उनकी रखवाली करनेवाले वीरों को, और फिर उनकी बहुत सी सेना को, यमराज के घर पहुँचा दिया। अधिक और क्या कहा जाय, वहाँ रुधिर की नदी वह निकली। साचात् काल-खक्प भीमसेन के अद्भुत युद्ध को देख कर सैनिक लोग हाहाकार मचाने लगे।

इस द्वाहाकार श्रीर कोलाहल की सुन कर भीष्म ने श्रपने पास की सेना का व्यूह बना दिवा श्रीर त्राप खुद भीमसेन का मुकाबला करने चले। उन्होंने श्राते ही भीम की रक्ता करनेवाले पाण्डव वीरों की श्रपने तीखे शरों से तीप कर उनके थीड़े मार गिराये।

तब महाबली सात्यिक अकस्मात् न मालूम कहाँ से आ पहुँचे । आते ही वे भाट आगो हो गये और भीष्म के सारिष्ठ को मार कर ज़मीन पर गिरा दिया। यह देख भीमसेन सात्यिक के रब पर सवार हो गये और शक्ति, गदा तथा और अनेक अख-शख चलाते चलाते वहाँ से निकल आये। उधर रख पर सारिष्ठ न होने से भीष्म के योड़े भड़क उठे और भीष्म को लेकर लड़ाई के मैदान से बेतहाशा भागे।

महावीर श्रर्जुन श्रीर उन्हीं के समान तेजस्वी उनके पुत्र अभिमन्यु ने जब देखा कि भीष्म युद्ध के मैदान में नहीं हैं तब उन्हें शत्रुश्चों पर मार करने का श्रीर भी अञ्खा मौका मिला। बड़े ही प्रचण्ड विकस से वे कौरब-सेना पर टूट पड़े। श्रिभिमन्यु ने दुर्योधन के बेटे लक्ष्मण के नाकों दम कर दिया—उसे बेहद पीड़ित किया। बह देल कर बहुत से कौरव-वीरों के साथ ख्वयं दुर्याभन को मदद के लिए वहाँ आना पड़ा। उस समय अर्जुन के विकराल बाण कौरनों के पत्त के सैकड़ों छेटि मोटे राजाओं को वमालय भेजने लगे। कठोर मार खा खा कर कौरवों की सेना बे-तरह पीड़ित हो उठी श्रीर जहाँ जिसे रास्ता मिला भागने लगी। भीष्म का रचा हुआ। ब्यूह एक-दम ही ढीला हो गया—सैनिक लोग अपनी जगह पर न ठहर सके; उनके पैर उखड़ गये।

इतने में महात्मा भोष्म युद्ध के मैदान में लौट आये और वहाँ का अब्भुत हाल देख कर द्रोहाचार्ट्य से कहने लगे:—

हे ब्राह्म स-श्रेष्ठ ! यह देखे। कौरवों की सेना का अर्जुन किस तरह नाश कर रहे हैं। सचमुच ही इस समय वे बड़ा भीषण काम कर रहे हैं। आज अब किर सब सेना की एकत्र करके व्यूह बनाना सम्भव नहीं। जो जिधर पाता है भागा जा रहा है। किर, किहिए, कैसे व्यूह बन सकता है ? सूर्यदेव भी अस्ताचल पर पहुँचने चाहते हैं; सन्ध्या होने में कुछ ही देरी है। इससे इस समय सेना को डेरों में जाने की आज्ञा देने के सिवा और कुछ नहीं हो सकता।

जब कौरव-सेना ने युद्ध के मैदान की तरफ़ पीठ कर दी तब कृष्य श्रीर श्रर्जुन ने श्रानन्दपूर्वक ज़ोर से शङ्ख बजाया। इस प्रकार उन्होंने उस दिन का युद्ध समाप्त किया।

इसके अगले दिन जो युद्ध हुआ उसमें भी अर्जुन ने बड़ी वीरता दिखाई। उनके बल, विक्रम और प्रवल प्रताप को कौरव लोग नहीं सह सके। जिस तरह साबन-भादों के मेघों से वृष्टि की भड़ी लगती है उसी तरह अर्जुन ने अपने गाण्डीव धन्वा से बाखों की भड़ी लगा दी। कौरव-संना उनकी मार न सह कर फिर भागने लगो। यह देख दुर्याधन का मुँह पीला पड़ गया; उस पर खदासीनता छा गई। बहुत दुखी होकर वे भीष्म के पास आये और बोलो:—

हे पितामह ! शासास्त-विद्या के आचार्य महात्मा द्रोस और आपके रहते कीरव-सेना में भगदड़ मच रही है, यह कैसी बात है। आप देख रहे हैं कि इस समय हमारी सेना की कैसी दुर्दशा हो रही है—उस पर कैसी विपद आई है—किर भी आप इसका इलाज नहीं करते; किर भी आप चुप हैं। इससे तो साफ़ यही मालूम होता है कि आप पाण्डवों से मिले हुए हैं और जान बूम कर उन्हें जिताना चाहते हैं। यदि हमें यह बात पहले से मालूम हो जाती तो हम यह युद्ध कभी ठानते ही नहीं। दुर्योधन की इस बात से भीष्म की आँखें क्रोध से लाल हो गई'। उन्होंने भीहें टेढ़ी करके कहा:—

हे राजन् ! हम पहले से बार बार आपसे कहते आये हैं कि पाण्डव महा परा-क्रमी बीर हैं। उन्हें जीत लेना कोई सहज काम नहीं। ख़ैर जो कुछ हो; यह कभी मत समभ्कना कि हम जान बूक्त कर अपने कर्त्तव्य में ब्रुटि करते हैं। नहीं, जो कुछ हमसे हो सकेगा उसमें कुछ भी कसर न होने पावेगी। इस बात को अभी तुम अपनी आँखों देख खोना।

यह कह कर ऊँची ऊँची लहरेगंवाले समर-रूपी उस महा-सागर में भीष्म फिर कूद पड़े श्रीर बड़े ही श्रद्भुत श्रद्भुत कृत्य कर दिखाने लगे। उन्होंने श्रपने धनुष की खींच कर गोल मण्डलाकार कर दिया, श्रीर उससे काले साँप की तरह भयङ्कर श्रीर चमकते हुए श्रसंख्य बाख बरसाना श्रारम्भ किया। वे बाख बड़े वेग से चारों श्रीर गिरने श्रीर पाण्डवों के महारशी वीरों की छेद छेद कर उन्हें ज़मीन पर गिराने लगे। युद्ध के मैदान में भीष्म की श्रमी पूर्व में, श्रमी पश्चिम में, श्रांख की पलक मारते उत्तर में, फिर पल भर में दिख कर पाण्डव-पत्त के वीर भय श्रीर विस्मय से विद्वल हो उठे। इस तरह पाण्डव-सेना जब निर्दयता से काटी जाने लगी तब उसके पैर उखड़ गये। श्रांन के देखते ही वह भागने लगी।

महा-तेजस्वी कृष्ण से पाण्डवों की सेना का भागना न देखा गया। उन्होंने अर्जुन को बहुत धिकारा। वे बोलो:—

हे अर्जुन ! यदि तुम होश में हो, यदि तुम्हारी बुद्धि ठिकाने हो, तो तुरन्त ही भीष्म पर आक्रमण करो । देखो ये राजा लोग भीष्म के डर से इस तरह भाग रहे हैं जैसे सिंह के डर से छोटे छोटे मुगें के भुण्ड भागते हैं। युद्ध के मैदान में तुम्हारे रहते पाण्डव सेना की यह दशा होना बड़े अफ़सोस की बात है।

यह कह कर अर्जुन के रथ की कृष्ण भीष्म के सामने ले गये। फिर होनों सेना-पितयों में घोर युद्ध आरम्भ हुआ। बाण छोड़ने में अर्जुन बे-तरह सिद्ध-हस्त थे। उनमें हाथ की चालाकी बड़ी ही अद्भुत थी। उन्होंने भीष्म के धनुष की कई बार काट कर उनका बाण बरसाना बन्द कर दिया। इस पर भीष्म बड़े प्रसन्न हुए और अर्जुन की बार बार प्रशंसा करने लगे। अर्जुन भी खूढ़े भीष्म की युद्ध-चातुरी और आश्चर्य-जनक उत्साह देख कर मन ही मन बड़े विस्मय की प्राप्त हुए। पितामह के युद्ध-सम्बन्धी चमत्कार ने अर्जुन के हृदय पर ऐसा असर किया कि उन्होंने पितामह को भीर अधिक पीड़ित करने का इरादा छोड़ दिया। उन्होंने मन में कहा, इस बुढ्ढे वीर को अधिक सताना उचित नहीं। परन्तु अर्जुन के पचवाले पाण्डव-वीरों ने कौरवों की सेना पर बड़े वेग से आक्रमण किया। भीष्म जो बे-तरह भीषण मार मार रहे थे उन्हें तो अर्जुन ने रोक रक्खा। इससे कौरवों की तरफ़ से कोई विशेप डर न रहा। इसी कारण से पाण्डवों की अपना विक्रम दिखाने का और भी अच्छा मौका मिला। उन्होंने अपने शत्रुओं की बहुत ही हानि पहुँचाई। कुछ ही देर में कौरवों के दस हज़ार रथ, सात सौ हाथी, तथा सौ पूर्वी वीर और खुद्रक देश के सार योद्धा बिलकुल ही नष्ट हो गयं। दुर्योधन की सेना का धीरज छूट गया। बड़े बड़े वीरों की वीरता ख़ाक में मिल गई; उनका सारा उत्साह जाता रहा। अन्त में कौरवों के संनाध्यक्तों ने दुर्योधन की आज्ञा से उस दिन का युद्ध समाप्त किया।

इसी तरह भीष्म प्रति दिन पाण्डवों की सेना का नाश और अर्जुन उनका निवा-रण करने लगे। जहाँ भोष्म पाण्डवों का संहार आरम्भ करते तहाँ अर्जुन उनके सामने जा डटते और उन्हें वहीं रोक देते। फिर भीष्म की एक न चलती। सायङ्काल युद्ध बन्द . होते समय पाण्डवों ही की जीत रहती। प्रति दिन कैरवों को निरास होना पड़ता; प्रति दिन उनकी आशाओं पर पानी पड़ जाता; प्रति दिन उनके हृदय का सन्ताप बढ़ता। इस हार से दुर्योधन के हृदय पर भारी धक्का लगता। बे-तरह कृद्ध होकर व भोष्म पर यह इलज़ाम लगाते कि तुम जान बूम कर पाण्डवों को नहीं मारते—तुम उनकी तरफ़दारी करते हो। किन्तु महात्मा भीष्म दुर्योधन की अन्याय-पूर्ण बातों पर ध्यान न देते, वे गम्भीर वैराय्य में डूबे हुए चुपचाप अथना कर्त्तव्य पालन करते।

युद्ध के छः दिन इसी तरह बीत गये। सातवे दिन भीष्म श्रीर द्रोण श्रादि को साथ लेकर दुर्योधन ने एक महा विकट व्यूह बनाया। उसके द्वार की रचा खुद प्रधान संनापित भीष्म करने लगे। उसे देख कर पाण्डवों ने युधिष्ठिर को बीच में डाल कर शृङ्गाटक नाम का एक उससे भी श्रम्छा व्यूह, कौरवों के व्यूह के जवाब में, बनाया।

पहले तो सेनाध्यक्तों ने मन ही मन युद्ध का ढङ्ग सोचा। फिर परस्पर एक दूसरे को ललकार कर भिड़ गये। उस समय बिजली के समान चमकनेवाले अपसंख्य अन्त-शक्तों से आकाश परिपूर्ण हो गया। उस समय की वह शोभा देखने ही याग्य थी।

परम वीर भीष्म ने अपने रथ की कान फोड़नेवाली घरघराहट से युद्ध के मैदान को ज्याप्त कर दिया। उसे सुन कर पाण्डवों की सेना के हे। श उड़ गये। भीष्म रथ पर चारों श्रोर हवा की तरह दैं। इने लगे। वे चाय में यहाँ देख पड़ने लगे, चाय में वहाँ। रेाज़ की नरह अर्जुन ने भी पितामह का सामना किया; पर उनके बुढ़ापे का ख़याल करके उन्होंने कठोर बुद्ध करना उचित न समफा। फल यह हुआ कि भीष्म की मार से पाण्डवों की अनिगतत सेना कटने लगी। यह देख कर भीमसेन की बड़ा कोध हुआ। भीष्म को रे। कने के लिए वे खुद दैं। इसने को भीष्म का मुक़ाबला क ने के लिए दें। इते देख पाण्डवों की सेना बहुत प्रसन्न हुई। उसने बड़े ज़ोर से सिंह न द किया। उधर भीम की आते देख दुर्योधन की बड़ा रेाष है। आया। अपने भाइयों की साथ लंकर वे खुद भीष्म पितामह की रत्ना करने चले।

उस समय भीम ने बड़ा ही ऋद्भुत काम किया। धृतराष्ट्र के अनेक पुत्रों के मिल कर किये हुए आक्रमण की बार बार सहन करके भी, मौका मिलते ही, उन्होंने भीष्म के सारिष्य की मार गिराया। सारिष्य के गिर जाने से रख के घोड़े भड़क उठे। वे रख को लेकर भागे। फल यह हुआ कि भीष्म की वे उस स्थान से दूर लेगयं।

भीमसेन तो धृतराष्ट्र के पुत्रों पर पहले ही से जल रहे थे। उन्हें थुद्ध के मैदान में पाकर उनके क्रोध की आग और भी दहक उठी। अनेक प्रकार के अक शक चला चला कर वे दुर्योधन के भाइयों के सिर उतारने लगे। उनमें से कितने ही बात की बात में प्राव्यहीन होकर ज़मीन पर लोट गये। भीमसेन के किये हुए इस संहार को देख कर बने हुए धृतराष्ट्र-पुत्र बं-तरह डर गये। उन्होंने समभा कि भीमसेन आज ही अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके छोड़ेंगे। इससे डरे हुए हिरनां के भुंड की तरह वे बहाँ से भाग गये।

बूढ़े राजा धृतराष्ट्र प्रति दिन सायङ्काल सक्तय से युद्ध का हाल बड़े दु: स से चुपचाप सुनते, किन्तु यह समभ कर किसी तरह धीरज धरते कि हमारे पास एक ते। सेना अधिक है, दूसरे भीष्म की बराबरी करनेवाला एक भी योद्धा पाण्डवों की तरफ नहीं है; एक न एक दिन हमारी जीत ज़रूर ही होगी। परन्तु उस दिन भीमसेन के हाथ से अपने पुत्रों के मारे जाने का हाल सुन कर उनका धीरज छूट गया। वे बबरा कर सक्तय से बांहे:—

हे सञ्जय ! आज हम कई दिन से पाण्डबों के साथ अपने पत्त के वीरों के बहुत तरह के युद्ध का हाल तुम्हारे मुँह से सुन रहे हैं। परन्तु प्रति दिन तुम पाण्डवों ही की जीत हुई बतलाते हो —प्रति दिन तुम बही कहते हो कि पाण्डव खब आनन्द मना रहे हैं। इससे ब्राज हमें यह निःसन्देह मालूम हे।ता है कि भाग्य हम।रे पुत्रों के प्रतिकूल है।

सक्जय ने कहा:—महाराज ! आपके पचवाले कुछ कम वीर नहीं हैं। वे भी अद्भुत वीरता और पराक्रम दिखलातं हैं भीर बड़े ही बल-विक्रम से युद्ध करते हैं। परन्तु पाण्डवों के सामने उनकी कुछ भी नहीं चलती। उनकी सारी वीरता व्यर्थ जाती है। इसके लिए आप भाग्य की देश न दीजिए। आपके पुत्रों ही के देश से यह जनसंहार-कारी घोर युद्ध हो रहा है। सब बातें का फलाफल जान कर भी इसके रोकने की आपने चेष्टा नहीं की। अब शोक करने से क्या लाभ है ? अब आप जी कड़ा करके प्रति दिन का हाल चुपचाप सुम लिया की जिए।

इसकं अनन्तर, आठवें दिन का युद्ध हो रहा था कि उलूपी नाम की अर्जुन की दूसरी कों के गर्भ से उत्पन्न हुआ उनका पुत्र इरावान वहाँ अकस्मात् आ पहुँचा। उलूपी नाग-कन्या थी। उसका पुत्र यह इरावान बहुत ही सुन्दर था और बली भी बहुत था। उसका लालन-पालन और शिचण निहाल में हुआ। था। जब युद्ध का समाचार उसे मिला तब उसने भी पिता की मदद के लिए बहुत सी नाग-लेना साथ लेकर कुरुचेत्र की प्रस्थान किया। वहाँ आकर उसने कीरवों की अनन्त सेना काट-कूट डाली। कुछ देर तक युद्ध करने के बाद सुबल-देश की सेना पर, जो शकुनि के अधिकार में थी, इरावान ने धावा किया। इस पर गान्धार लोगों ने चारों तरफ से इराबान की घेर लिया और अयन्त पैने अख-शक्कों से उसके शरीर पर घाव ही घाव कर दिये। परन्तु इराबान ने इसकी कुछ भी परवा न की। पहले से भी अधिक निर्दयता से वह गान्धार लोगों को मार गिराने लगा। यह देख कर दुर्याधन ने शकुनि की मदद के लिए बहुत सी कुमक भेजी। उसे आई देख इराबान का कोध दूना है। गया। शकुनि के सिवा उस सेना का एक भी वीर उससे जीता न बचा। सब युद्ध के मैदान में से। रहे। यदि शकुनि की रचा और लोग न करते तो वे भी न जीते बचते।

यह दशा देल कर दुर्गीधन के क्रोध का ठिकाना न रहा। भीम ने वक नाम के एक राज्यस को मारा था। उस राज्यस के आर्थिश्कृ नामक एक नौकर था। इरावान को मारने के लिए दुर्योधन ने इसी आर्थिश्कृ को भेजा। वह ज्यों ही इरावान के सामने आया त्यों ही इरावान ने अवनी तलवार से उसके धनुष को काट डाला और उसे खुद भी बहुत घावल किया। तब वह राज्यस मायायुद्ध करने लगा। वह आकाश में उड़ गया। पर इरावान ने वहाँ भी उसका पीछा न छोड़ा। आकाश में भी उसने अपने तेज़ वासों

से आर्थ्यशृङ्ग के शरीर की चलनी बना दी । तब वह राज्यस बहुत ही कुपित हुन्रा । उसने अत्यन्त विकराल रूप धारण करके वालक इरावान को मोहित कर लिया । इरावान संज्ञा-शून्य हो गया । यह मीका अच्छा हाथ आया देख आर्थ्यशृङ्ग ने अपनी तीक्षण तलवार से इरावान के किरीट शोभित शीश को जुमीन पर काट गिराया ।

इस पर कीरवों को वड़ा आनन्द हुआ। उस समय अर्जुन युद्ध के मैदान में एक और जगह शत्रुओं का नाश करने में लगे हुए थे। इससे उन्हें इस घटना की कुछ भी ख़बर नहीं हुई। परन्तु भीमसेन के पुत्र घटोत्कच को यह सब हाल मालूम हो गया। अपने भाई इरावान की मृत्यु से उसे वड़ी व्यथा हुई। क्रोध संवह पागल हो उठा। अनेक राचसों को लेकर बड़े ही भीम-विक्रम से वह दुर्योधन पर जा दूटा। घटोत्कच के हाथ से दुर्योधन को बचाने के लिए महावीर बड़ु-नरेश ने हाथियों की अनन्त सेना लेकर उसे भेर लिया। तब बड़ा ही घोर युद्ध होने लगा। राजा दुर्योधन ने जीने की आशा छोड़ कर राचसों के उस वृन्द पर सैकड़ों, हज़ारों पैने पैने वाय बरसाने आरम्भ किये। इससे बहुत से प्रधान प्रधान राचस मारं गये। यह देख कर घटोत्कच के क्रोध का ठिकाना न रहा। उसने एक ऐसी प्रचण्ड शक्ति दुर्योधन का बचना कठिन है। इससे अपने रथ के द्वारा दुर्योधन को छिपा कर अपने ही उत्तर उन्होंने उस शक्ति की लिया। इसके लगते ही वङ्ग-राज के प्राणों ने शरीर से प्रस्थान कर दिया।

उस समय दुर्योधन को राचसों से घिरा हुआ देख कर भीष्म द्रोगाचार्य के पास गये श्रीर वेखि:—

हे अप्राचार्य्य ! यह देखिए दुर्याधनवाले सेना-विभाग में राज्यसें की महा घोर कोलाइल-ध्वनि सुनाई देरड़ी है। इससे इन निशाचरें के हाथ से उनकी रज्ञा किये विना निस्तार नहीं।

यह कह कर बहुत से महारथी लेकर भीष्म श्रीर द्रोण ने दुर्योधन की सहायता के लिए गमन किया। जाकर उन्होंने देखा कि राज्यसों के माया युद्ध के प्रभाव से कौरव लोग रुधिर में लद-फद हो रहे हैं। उनके चेहरे उतर गये हैं। जान पड़ता है कि वे बे-तरह डर गये हैं। किसी का कुछ भी किया नहीं होता। सब एक दूसरे का गुँह देखते हुए चुपचाप खड़े हैं। प्रधान प्रधान कौरवों की यह दशा देख कर कितने ही सैनिक युद्ध का मैदान छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। इस पर उन भगोड़ों का बार बार धिकार करके, भीष्म ज़ोर से कहमें लगे:—

हें योद्धास्त्रो ! राजा दुर्योधन की राज्यसों के हाथ में सींप कर तुन्हें इस तरह भागना उचित नहीं । तुरन्त लीटो । ख़बरदार, जो कोई भागा ।

परन्तु उन लोगों के होश-हवास विलकुल ही ठिकाने न थे। इससे किसी ने भोष्म की बात न सुनी; थ्रीर जिसने सुनी भी उसने उसकी परवा न की। तब भीष्म उदास होकर दुर्योधन से कहने लगे:—

हे राजन् ! तुम्हें अपने आपको इस तरह विपद के मुँह में डालना उचित नहीं । राजा को चाहिए कि वह हमेशा ही अपनी रचा का अच्छा प्रवन्ध करके युद्ध कर । हम सब लोग यहाँ पर आपही का उद्देश पूरा करने के लिए हैं। यदि किसी पर आपको अधिक कोध आवे ते हम लोगों में से किसी एक को उसे दण्ड देने के लिए आपको आज्ञा देनी चाहिए।

यह कह कर महाबीर भगदत्त से भीष्म बोले:—

हे महाराज ! श्रापने पहले बड़े बड़े श्रद्भुत पराक्रम के काम किये हैं। इससे श्राप ही घटोत्कच का सामना करने याग्य योद्धा हैं। श्रव श्राप ही इस महाबली निशाचर का बमण्ड चूर करें।

भगदत्त को इस तरह आजा देकर भीष्म ने दुर्योधन को एक ऐसी जगह पहुँचा दिया जहाँ किसी तरह का डर न था। यह करके फिर आप युद्ध के काम में लग गयं।

इस बीच में भीमसेन के मुँह से अपने पुत्र इरावान का आना, उसका भीषण युद्ध, उसकी बीरता और उसकी मृत्यु का समाचार सुन कर अर्जुन ने बहुत शोक किया। वे कुटण से बोले:—

हे मधुसूदन ! यह जो हमारे बन्धु-बान्धवों का नाश हो रहा है उससे क्या लाम होगा ? क्यों धर्मराज केवल पाँच गाँव लेकर इस विवाद को मेटने की चेष्टा करते थे, सो बात इस समय अच्छी तरह हमारी समक्त में आ रही हैं। चित्रयों के धर्म को धिक्! हाय हाय, राज्य-सम्पदा पाने के लिए चित्रयों को अपने प्यारे से भी प्यारे जनों को मृत्यु के मुँह में भोंकना पड़ता है। कुछ भी हो, अब इस मामले में हम इतनी दूर निकल आये हैं कि लीट नहीं सकते। जो कुछ होना होगा सो होगा। अब व्यर्थ देर करना उचित नहीं। इससे जहाँ सबसे भीषण युद्ध होता हो बहाँ हमें शोध ले चलो।

द्रोण आदि महारिथयों से रिचत होकर जहाँ भीष्म बड़ी ही निर्दयता से पाण्डवों की सेना को काट रहे थे, अर्जुन के इच्छानुसार, कृष्ण वहीं उनको ले गये। पुत्र के मारे जाने से अर्जुन कोध से जले भुने थे ही; कौरवों की सेना को मार कर वे उसकी सारी कसर निकालने लगे। बड़े बड़ं कौरव लोगों की लेने के देने पड़ गये। कहाँ बे पाण्डवों पर आक्रमण कर रहे थे। कहाँ खुद ही उन्हें अपनी जान बचाना मुश्किल हो गया। अब पाण्डवों के सेनाध्यचों का मौका मिला। वे फिर सँभले और कौरवों को बं-तरह पीड़ित करने लगे।

यह सुयांग हाथ आते ही भीमसेन नं कौरवों कं व्यूह को तोड़ डाला और उसके भीतर जहाँ धृतराष्ट्र के पुत्र और कुटुम्बीय थे जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने सारी मोह-ममता छोड़ कर एक एक को यमपुर भेजना आरम्भ कर दिया। उस समय वहाँ कोई भी उन्हें भोमसेन के हाथ से न बचा सका।

कम कम से भीम भ्रीर श्रर्जुन के इस महाभयङ्कर युद्ध सं युद्ध के मैदान ने बड़ी ही हरावनी मूर्त्ति धारण की। कहीं पर रुधिर लगे हुए सोने के कवच पड़े हैं; कहीं पर चित्र-विचित्र पुछल्ले लगे हुए बाग्य पड़े हैं; कहीं पर दूटे हुए बहुमूल्य घंटीदार रथ पड़े हैं; कहीं पर धूल में लिपटे हुए सफ़द पताक पड़े हैं। हाथियों भ्रीर घाड़ों की लोगों भ्रीर नर-वीरों के रुण्ड-मुण्डों की तो कुछ गिनती ही नहीं।

इसके बद कुछ ही देर बाद सूर्य्यास्त हो गया। धीरे धीरे घीर अन्धकार छा गया। मारी जानं से बची हुई कौरवों की सेना निराश और उत्साहहीन होकर चुपचाप डेरों की तरफ चली। जीत से आनिन्दत होकर पाण्डव लोग भी विश्राम करने गयं।

शिविर में जाकर दुर्योधन विलाप करते करते कहने लगे:-

हे वीरो ! युद्ध के मैदान में भीष्म, द्रोण, कृप श्रीर शल्य के रहते भी क्या कारण है कि पाण्डव श्रव तक परास्त नहीं किये जा सके ? पाण्डव लोग जीते रह कर हमारी सेना का नाश कर रहे हैं श्रीर हम निर्वल, शख्यशून्य श्रीर परास्त हो रहे हैं । तो क्या देवता भी पाण्डवों को सचमुच ही नहीं जीत सकते ?

यह बात महाबीर कर्य के कलेजे में बाय सी लगी । उन्होंने उत्तर दिया:-

हे भरतवंशाबतंस ! आप शोक न कीजिए । हम आपका मनोरथ ज़रूर सफल करेंगे । भीष्म एक तो पाण्डवों पर दया करते हैं — जैसा चाहिए वैसा उनके साथ जी खोल कर लड़ते नहीं — दूसरे युद्ध के विषय में उन्हें अभिमान तो बड़ा है पर योग्यता उनमें उतनी नहीं है । इससे उन्हें चाहिए कि हिश्यार हाथ से डाल कर वे प्रधान सेनापित का पद हमें दे दें । यदि ऐसा है। जाय तो आप हमार हाथ से पाण्डवों को शीष्ठ ही मरा हुआ देखेंगे।

यह सुनते ही दुर्योधन ने दुःशासन को आज्ञा दी:-

भाई ! तुम जाकर हमारे साथ रहनेवालों से कह दे। कि वे शीघ ही तैयार हो जायेँ; हम भीष्म से अभी मिलने जायेँगे।

इसके अनन्तर मुकुट, बाजूबन्द, पहुँची, माला आदि आभूषस पहन कर, सीने के जलते हुए लालटैन हाथ में लिये हिश्रयारबन्द नौकरों के साथ, राजा दुर्योधन महात्मा भीष्म के डेरे की ओर चले। वहाँ पहुँच कर वे घोड़े से उतर पड़े और भोष्म के डेरे के भीतर जाकर हाथ जोड़ कर भीष्म के सामने खड़े हो गये। फिर वे आँखों में आँसू भर कर इस तरह भीष्म से कहने लगे:—

हे शत्रुओं के नाश करनेवाले ! आपके बल पर पाण्डवों की बात तो दूर रही, इन्द्र आदि देवताओं तक को भी हम लोग जीतने की आशा रखते थे । परन्तु इम देखते हैं कि उलटा पाण्डव ही प्रति दिन हमारी सेना का नाश कर रहे हैं। हे महानुभाव ! पाण्डवों पर स्नेह के कारण, अथवा हमारे ऊपर अप्रसन्नता या द्वेष के कारण, अथवा हमारे दुर्भाग्य के कारण, यदि आप पाण्डवों को परास्त करने से मुँह मोड़ रहे हैं तो हमारे परम हितिचन्तक महाबली कर्ण को आज्ञा दीजिए, वे अवश्य ही बन्धु-बान्धवों-सहित पाण्डवों का संहार करेंगे।

इतनी बात कह कर कुरु-राज दुर्याधन चुप हो रहे। दुर्योधन का यह वाक्यरूपी बाख भीष्म के हृदय में बेढब लगा। मारे क्रोध के कुछ देर तक वे आयाँ बन्द किये चुपचाप बैठे रहे। अनन्तर आयें खोल कर शान्ततापूर्वक कहने लगे:—

हे राजन ! अपने प्रायों की भी परवा न करके, जहाँ तक हो सकता है, हम सदा ही तुम्हारा मनोरख पूरा करने की कोशिश करते हैं। उपाय भर हम इसमें ज़रा भी कसर नहीं करते। फिर क्या समभ्क कर तुम हमारा अपमान करने से बाज़ नहीं आते ? क्यों तुम बार बार हम पर भूठा इलज़ाम लगाते हो ? मोह के कारण तुम्हें भले बुरे का हान नहीं रहा। तुम इस समय ज्ञान-शून्य हो रहे हो। यदि ऐसा न होता तो हम कभी तुम्हें इस अपराध के लिए चमा न करते। खाण्डव-दाह के समय अर्जुन ने किस मकार अग्नि को तुम किया था, सो याद है ? गन्धवों के हाथ से पाण्डवों ने जो तुम्हें बवाया था, वह स्मरण है ? कर्ण आदि जिन पाँच रिधयों का तुम्हें इतना भरोसा है उन्हीं का, विराट-नगर में, अर्जुन के द्वारा जो पराभव हुआ था वह अब तक भूला तो नहीं ? पाण्डवों के बल-पौरुष का नमूना, इस तरह, कई दफ़े तुम्हें देखने की मिल गया है। फिर क्यों उनके न हारने पर इस समय तुम्हें आअर्थ हो रहा है ? कुछ भी

हो, जो प्रतिज्ञा हमने की है अन्त तक हम उस पर टढ़ रहेंगे। जाव, अब तुम सुख से सोख्रो। कल हमारा महा-युद्ध होगा।

दूसरे दिन सबेरा होते ही शान्तनु-सुत भीष्म बहुत बड़ी सेना लेकर सेना-निवेश से बाहर निकले । युद्ध के मैदान में आकर उन्होंने सर्वतीभद्र नाम का व्यूह बनाया; अब्छे अव्छे योद्धाओं को अपनी रक्षा का काम सौंपा; श्रीर उस व्यूह के द्वार पर रह कर लड़ने श्रीर सेना की देख-भाल करने का भार खुद अपने ही ऊपर लिया । उधर युधिष्ठिर ने भी इस व्यूह के जबाब में एक व्यूह बनाया । तब भीष्म ने जीने की आशा छोड़ दी श्रीर जलती हुई आग की प्रचण्ड ज्वाला के सदृश पाण्डवों की सेना को जलाना आरम्भ कर दिया । महा पैने अख्य-शक्षां ने पाण्डवों की सेना की चारां श्रीर से छा लिया श्रीर अनन्त रथ, हाथी, तथा थोड़े बिना सवारों के हैं। हे।कर भागने लगे।

खींच कर बाख छोड़ने से भीष्म के धन्वा की डोरी का शब्द कम क्रम से तेज़ होने लगा। यहाँ तक कि पाण्डव-पच के योद्धाओं को कुछ देर में बह वक्र के समान कठोर सुनाई देने लगा। उससे पाण्डवों के वीर बहुत डर गये। देखते ही देखते भीष्म ने पाण्डवों की सोमक-सेना प्रायः बिलकुल ही काट डाली। तब भीष्म के तीखे बाखों से बिध कर बड़े बड़े महारशी तक भागने लगे। कोई भी उन्हें लीटाने में समर्थ न हुआ। वे लोग मारे डर के इतने विह्वल और व्याकुल हो गये कि दस पाँच की तो बात ही नहीं, देा आदमी भी एकत्र एक जगह न दिखाई देने लगे। चारों तरफ़ कोलाहल और हाब हाब मात्र सुनाई पड़ने लगा। उस समय सेना की यह दशा और पितामह भीष्म पर हिश्रवार चलाने में अर्जुन की उदासीनता देख कर छष्ण को बहुत रंज हुआ। उन्होंने रथ खड़ा कर दिया और बोले:—

हे अर्जुन ! सभा में तुमने भीष्म के मारने की प्रतिज्ञा की थी; इस समय, चत्रिय होकर भी, कैसे तुम उसे भूठ कर रहे हो ? चत्रियों के धर्म्म का स्मरण करके सन्ताप छोड़ो श्रीर युद्ध करो।

अर्जुन ने कृष्य की तरक तिरस्री दृष्टि करके मुँह नीचा किये हुए कहा:—

हे कृष्य ! जिनको मारना पाप है उन्हीं को मार कर यदि नरक की यन्त्रशा भोगना या तो साधारण वन-वास के दुःख से हम लोग क्यों इतना घबराये ? अपने बन्धु बान्धवों को मार कर नरक जाने की अपेका जंगल में पड़े रहना और फल-फूल खाकर जीवन-निर्वाह करना क्या अधिक अच्छा नहीं ? खैर आप ही के उपदेश के अनुसार हमने युद्ध का आरम्भ किया है; आप ही के कहने के अनुसार अब भी युद्ध करेंगे ! इससे जहाँ आपकी इच्छा हो हमारा रथ ले चिलए !

तब ऋषा ने अर्जुन का रथ भीष्म के पास ले जाकर खड़ा कर दिया। अर्जुन ने बड़ी ही बे-परवाही सं भीष्म पर आक्रमण किया। उनसं अर्जुन बे-मन युद्ध करने लगे। फल यह हुआ कि अर्जुन की हलकी वारों का निवारण करते हुए भीष्म नं पाण्डवों की सेना का नाश पहले ही की तरह जारी रक्खा। ऋष्ण ने देखा कि युधिष्ठिर की सेना कटती जा रही है, तिस पर भी अर्जुन युद्ध में मन नहीं लगाते—भोष्म के साथ लड़कों का सा खेल कर रहे हैं। इस पर उन्हें महा क्रोध हुआ। क्रोध सं वे अन्धे हो गये और खुद युद्ध न करने की अपनी प्रतिज्ञा भूल गयं। वे रथ सं कूद पड़ं और भीष्म पर वार करने के लिए सुदर्शन चक्र को घुमाते हुए पैदल ही दै। इं।

यह देख कर अर्जुन को बड़ी लजा लगी। अपने प्यारे बन्धु कृष्ण के इस तरह अकंले ही शत्रु-सेना की तरफ़ जाने से उन्हें बड़ी चिन्ता हुई। इससे वे भी तुरन्त ही रथ से उत्तर पड़े और कृष्ण के पीछे दौड़े। कृष्ण कोई सौ कदम भी न गये होंगे कि अर्जुन ने जाकर उनकी दें। में भुजायें पकड़ लीं। परन्तु कृष्ण उस समय मारं कोंध के जल रहे थे। उन्होंने अर्जुन से इस तरह पकड़े जाने की कुछ भी परवा न की; उनको घसीटते हुए वैसे ही वे आगे बढ़ते गये। तब अर्जुन ने लाचार होकर उनके दें।नें पैर पकड़ लिये और नम्रतापूर्वक लाल लाल आँखें किये हुए कृष्ण से बेले:—

हे महाबाहो ! लैंग्टिए, युद्ध में शामिल होने से आपकी प्रतिज्ञा टूट जायगी। इससे आपकी अपकीर्त्त होगी और हमारी लज्जा का ठिकाना न रहेगा। जब हमारे ही ऊपर सारी जवाबदारी है तब हमीं पितामह की मारेंगे। अप अब और आगे न बढ़िए।

त्राजुन की बात का कुछ भी उत्तर दिये बिना ही, विषधर सर्प की तरह ज़ोर से साँस लेते हुए, कुष्ण फिर रथ पर सवार हो गये। परन्तु इस बीच में भीष्म ने पाण्डवों की सेना की इतनी दुर्दशा कर डाली थी कि उसमें से एक भी जवान अपनी जगह पर खड़ा नहीं रह सका। युधिष्ठिर ने जब देखा कि अर्जुन का मन युद्ध में नहीं लगता तब उन्हें बड़ा खेद हुआ। उधर सायङ्काल भी हो चुका था। इससे और कोई उपाय न देख कर लाचार उन्हें उस दिन का युद्ध समाप्त करने के लिए आज्ञा देनी पड़ी।

उस रात को युधिष्ठिर ने सब लोगों को सलाइ करने के लिए बुला कर कृष्य संकहा:—

हे वासुदेव । पितामह बड़े ही पराक्रमी हैं। उनके बत-विक्रम का कहीं ठिकाना है !

देखिए ने हमारी सेना का इस तरह नाश करते हैं जैसे मतनाला हाथा सरपतों के वन का तहस-नहस कर डालता है। हममें से किसी में भी इतना सामर्थ्य नहीं जो उन्हें रोक सके—डनका निवारण कर सके—उनके ग्राक्रमण से सेना का बचा सके। भाष्म के प्रनल प्रताप ने ग्राज हमें ग्रपनी मूर्खता के कारण शोक-सागर में डुबो दिया है। उससे डवारनेवाला इस समय हमें कोई नहीं देख पड़ता। ग्रतएव हम भाव ग्रीर युद्ध नहीं करना चाहते। यदि ग्राप हमें ग्रपनी कृपा का पात्र समभते हों तो इस विषय में श्राप कोई ऐसा उपदेश हमें दें जिसमें हमारा भला हो।

युधिष्ठिर की इस निह्नलता कं कारस कृष्ण की बहुत दुःख हुन्ना। उन्होंने युधिष्ठिर को अनेक प्रकार से धीरज दिया। वे बोले:—

हं धर्मिराज ! आपके भाई भीम और अर्जुन सहज में जीते जाने बोग्य नहीं। वे दुर्जिय हैं। नक्कल और सहदेव भी बड़े तेजस्वी हैं। ऐसे भाइयों के हाते आपको रंज न करना चाहिए। यदि अर्जुन युद्ध करने से बिलकुल ही इनकार कर दें ते। आप हमें आज्ञा दीजिए; इम शख धारण करके भीष्म के साथ युद्ध करेंगे। आपके शत्रु हमारे शत्रु हैं और आपकी विपद हमारी विपद है। अर्जुन हमारे प्रियतम मित्र हैं; बनके लिए हम प्रसन्नतापृर्वेक प्राण्ण तक देने को तैयार हैं। अर्जुन ने सबके सामने भीष्म के मारने की प्रतिज्ञा की है। इस समय यदि वे उस प्रतिज्ञा को पूरा न करना चाहेंगे ते। इस खुद उसके पूरा करने का भार अपने ऊपर लेंगे।

यह सुन कर युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा:-

हे मधुसूदन ! जब तुम हमारी तरफ़ हो तब हमारे सभी अभिलाष पूर्ण होंगे, इसमें कोई सन्देह नहीं । परन्तु तुम्हें युद्ध में शामिल होने के लिए कहना मानों तुम्हें मिथ्या-वादी बनाना है । अपने और तुम्हारे, दोनों के, गौरव के ख़्याल से हम यह बात नहीं करना चाहते । महात्मा भोष्म दुर्योधन की तरफ़ हे। कर युद्ध करते हैं, यह सच है; किन्तु युद्ध आरम्भ होने के पहले उन्होंने कहा था कि, मौक़ा आने पर, हमारे भले के लिए वे कोई अच्छा उपदेश देंगे । इसलिए, आइए, सब मिल कर इस समय उन्हों की शरण चलों ।

ऋष्त ने कहा:—महाराज ! आपकी सलाह हमें पसन्द है। खुद भीष्म ही से उनके मारने का उषाय पूछते से ज़रूर ही हमारा मतलब सिद्ध हो जायगा।

यह निश्चय हो जाने पर कृष्ण ने भो अपने अस्त्र-शस्त्र और कवच रस्त दिये, और पाण्डवों ने भी। इस प्रकार शक्तहीन होकर इन स्रोगों ने भीष्म के डेरों में प्रवेश किया। वहाँ जाकर उन्होंने भीष्म की पूजा की श्रीर कहा—इस समय हम आपकी शरण आये हैं; हमारी लजा अब आप ही के हाथ है।

भीष्म को उनसे मिल कर बड़ा ब्रानन्द हुआ। वे प्रीतिपूर्वक कहने लगे:-

हे धर्मिराज ! हे कृष्ण ! हे भीमसेन ! हे ऋर्जुन ! हे नकुल ! हं सहदेव ! तुन्हारा स्वागत है। तुम भले आये। हम तुम्हें देख कर बहुत प्रसन्न हुए। कहो, तुम्हारे लिए हम क्या करें। कौन ऐसा काम है जिसे करने से तुम प्रसन्न होगे ? हम वही करने की तैयार हैं।

यह सुन कर राजा युधिष्ठिर नं दीनतापूर्वक कहा:-

हे पितामह ! आप हमेशा ही शरं। की वर्षा करके हमारी सेना का नाश करते हैं। और हम आपका अनिष्ट कर नहीं सकते। अतएव अब आप ही बतलाइए कि अपने लाम के लिए हमें क्या करना चाहिए।

भीष्म पितामह का एक तो यों ही पाण्डवों पर स्नेह था; फिर वे धर्म्भ-परायख थं। पाण्डवों के हाथ से कभी कोई अधर्म नहीं हुआ। भीष्म को ऐसे धर्मिष्ठ और स्नेह-भाजन पाण्डवों को युद्ध में अखन्त पीड़ित करना पड़ता था। इस बात को सोच कर, और अपने विषय में दुर्योधन के मर्स्मभेदी कड़ने और सन्देह से भरे हुए वचन याद करके, भीष्म को जो वैराग्य पहले ही से हो रहा था, वह इस समय और भी बढ़ गया। उन्होंने अपने जीने की इच्छा विलकुल ही छोड़ दी और प्रसन्न-मन पाण्डवों से बोले:—

हे पाण्डव ! जब तक हम जीते हैं तब तक तुम्हारी जीत हाने की कोई आशा नहीं। इससे हम तुम्हें आज्ञा देते हैं कि तुम लोग हम पर बे-खटके वार करो । तुमने जो हमारी मान-मर्थादा की रचा की है उसी से हम बहुत प्रसन्न और सन्तुष्ट हैं। अब इस समय हमें मार डाले बिना इस युद्ध की समाप्ति न होगी। हे युधिष्ठिर ! तुम्हारी सेना में राजा द्रुपद का जो शिखण्डी नामक पुत्र है वह असल में की है। पुरुषत्व उसे पीछे से प्राप्त हुआ है। इस कारण उसके ऊपर हम हिथार नहीं चला सकते। यह भेद हमने तुमसे बतला दिया। अब हमारे मारने का उचित उपाय जाकर करो। यही हमारा उपदेश है।

पितामह को परास्त करने का उपाय मालूम हो जाने पर मुधिष्ठिर ने महात्मा भीष्म को बड़े भक्ति-भाव से प्रणाम किया, श्रीर कृष्ण तथा भाइयों-सिहत अपने डेरें। को लै।ट आये। परन्तु प्राय छोड़ने के लिए तैयार होनेवाले पितामह के वचन सुन कर अर्जुन को बड़ा दुख हुआ। उन्हें बड़ी लज्जा लगी। वे कृष्ण से कहने लगे:—

हे मित्र ! लाड्कपन में धूलि से भरे हुए इम लोग जिसे पिता कह कर पुकारते थे स्रीर जो इमसे यह कहते थे कि —हम तुम्हारे पिता नहीं, पिता के पिता हैं — उन्हीं वृद्ध िपतामह पर इस किस प्रकार कठोर आधात करेंगे और किस प्रकार इस उन्हें मारेंगे ? वे चाहे इमारी सारी सेना का नाश क्यों न कर डालें, अथवा चाहे इमारी हार नहीं मृत्यु ही क्यों न हो जाय, इस किसी प्रकार ऐसा अन्याय और अधक्से न कर सकेंगे।

कृष्ण ने कहाः—हे धनश्वय! तुमने प्रतिज्ञा की है कि तुम भीष्म को मारेगो। चित्रय हो कर तुम उस प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ सकते। ख़ैर उसे जाने दे। तुम ख़ुद ही समभ देखो, भीष्म की इस समय सचमुच ही स्रत्यु ग्रा गई है। यदि यह बात न होती तो वे तुम्हें कभी ऐसा उपदेश न देते। पर सिवा तुम्हारे ग्रीर कोई उन्हें मारने की शक्ति नहीं रखता। इससे युद्ध के मैदान में तुम ग्रपने को मृत्यु का निमित्त-मात्र समभो। यह न संाचों कि तुम पितामह को मार रहे हो; नहीं, मारनेवाली है मृत्यु; तुम केवल उस मृत्यु के निमित्त हो। ग्रतएव तुम्हें युद्ध में यह बात भूल जाना चाहिए कि ये हमारे कुटुम्बी हैं, ये हमारे मित्र हैं, ये हमारे गुरु-जन हैं। सम्मुख ग्रा कर जो कोई तुम पर वार करना चाहे उसे मारने में तुम ज़रा भी सोच विचार न करें। ग्राततायी को—ग्रपने ऊपर ग्रताचार करनेवाले को—भी भला कोई छोड़ता है ?

अर्जुन ने कहा:—हे कृष्य ! यदि बहुत ही ज़रूरी समभा जाय तो शिखण्डी ही पितामह का वध साधन करें—वही उन्हें मारें। शिखण्डी को सामने देख कर महात्मा भोष्म हिथयार रख देंगे। हाँ, भीष्म की रचा करनेवाले महारथी वीर वैसा न करेंगे। वे ज़रूर शिखण्डी पर वार करेंगे। पर हम उन लोगों की दाल न गलने देंगे—उनके आक्रमण से हम शिखण्डी को बचाते रहेंगे। इस तरह, जो बात हम चाहते हैं वह सहज ही में शिखण्डी के हाथ से हो जायगी।

अर्जुन की यह सलाह कृष्ण और पाण्डवों को पसन्द आ गई। वे लोग बहुत खुश हुए और सोने के लिए अपने अपने डेरों में गये।

युद्ध होते नैं। दिन हो गये। दसवाँ दिन आया। उस दिन पाण्डवों ने भीष्म के मारने का सङ्कल्प किया और अपनी सेना का एक ऐसा अच्छा व्यूह बनाया जो किसी तरह तोड़ा न जा सके। उसके द्वार की रचा का काम उन्होंने शिखण्डी के सिपुर्द किया। अर्जुन और भीमसेन व्यूह के दाहिने बायें हुए। अभिमन्यु को उसके पिछले भाग की देख-रेख का काम मिला। जिसने सेनाध्यक्ष ये सब अपनी अपनी सेना लेकर इन लोगों को चारा तरफ से घेर कर खड़े हुए। इस तरह बड़ी मज़बूती के साम व्यूह की रचना करके भीष्म पर आक्रमण करने के लिए पाण्डव लोग धीरे धीरे कीरवें की तरफ बढने लगे।

अर्जुन अपने गाण्डीय धनुष की प्रत्यक्या की टङ्कार करके धीरे धीरे बाह्य बरसा कर रास्ता रोकनेवाले कौरव-याद्धाओं को पीड़ित करने लगे। उनके तितर-बितर हो जाने पर पाण्डवों के लिए आगं बढ़ने का रास्ता साक हो गया। तब दुर्योधन ने भीष्म से कहा:—

हे पितामह! हमारी सेना शत्रुक्षों की मार से बेहद पीड़ित हा रही है। इससे श्रव श्राप युद्ध करके उनकी रक्ता कीजिए।

भीष्म ने पाण्डवों के व्युह के आगे शिखण्डी को देख कर दुर्योधन से कहा:-

हे राजन्! इसने यह प्रतिज्ञा की थी कि जहाँ तक हा सकेगा हम पाण्डवों की सेना का नाश करेंगे। उस प्रतिज्ञा का इसने आज तक पालन किया है। आज इस अपनी शक्ति का सबसे भारी परिचय देकर युद्ध के मैदान में प्राण छोड़ेंगे। स्वामी का अन्न जो आज तक इसने खाया है उसके ऋण से आज इस छुट जायँगे।

यह कह कर भीष्म पितामह पाण्डवों की संना में घुस पड़ं। अपनी श्रद्भुत शिक्त का पूरा परिचय देते हुए उन्होंनं सैंकड़ों बीरों को ज़मीन पर सदा के लिए सुलाना आरम्भ कर दिया। दुर्योधन भी बहुत बड़ी सेना लंकर भीष्म के साथ हुए और पद पद पर उनकी रचा करने लगे। तब पाण्डवों की सेना के बड़े बड़े वीरों सं रचा किये गयं शिखण्डी ने ज्यों ही आगं बढ़ने की चेष्टा की त्यों ही आश्वत्थामा सात्यिक की तरफ, द्रोसाचार्य्य धृष्टगुष्ठ की तरफ, श्रीर जयद्रथ विराट की तरफ, दीड़ पड़े। इस तरह दोनों दलों के रचक लोगों के द्वारा परस्पर एक दूसरे की राह रोकी जाने पर महा धोर सुद्ध होने लगा।

युद्ध को मैदान में सब्जय सब बातें अपनी आंखों देखते थे और सायङ्काल युद्ध का समा सच्चा हाल धृतराष्ट्र से कहते थे। उस दिन सन्ध्या समय जब वे युद्ध के मैदान से लीटे तब उदास और चिन्ता में डूवे बैठे हुए राजा धृतराष्ट्र से इस प्रकार युद्ध का हाल कहा:—

महाराज ! हम सक्जय हैं। आपको हमारा प्रशाम है। क्रुरु पितामह भाष्म आज युद्ध में मारं गयं। याद्धाओं में जो सबसे श्रेष्ठ थे, और कौरव-बीरों को जिनका इतना भरोसा था, वही भीष्म आज वाशों की सेज पर से।ये हैं। जिन्होंने काशी के महायुद्ध में सैकड़ों राजाओं के साथ एक-रब युद्ध करके सबको हरा दिया; खुद परशुराम भी जिन्हें नहीं जीत सके; बही भीष्म आज शिखण्डी के द्वारा परास्त होकर ज़मीन पर पड़े हैं। शूरता में जो इन्द्र के समान, स्थिरता में हिमालय के समान, सहन-शीखता में पृथ्वी के समान श्रीर गम्भीरता में समुद्र के समान श्रे, वीरों का संहार करनेवाले वहीं महावीर भीष्म दस दिन तक श्रपनी सेना की रक्षा करके श्रीर अनेक श्रद्भुत श्रद्भुत काम करके श्राज सूर्य्य की तरह अस्त हो गये।

धृतराष्ट्र ने कहा:—हे सक्तय ! यह तुम कैसे कह रहे हो कि भीष्म आज मारे गये ! देवता भी जिन्हें नहीं जीत सकते थे एसे महादुर्धर्ष भीष्म को पाञ्चाल देश के शिखण्डी ने युद्ध में न्यों कर मारा ? संसार में जितने धनुष धरनेवाले हैं उन सबमें श्रेष्ठ भीष्म के मारं जाने की ख़बर सुननं से अधिक और क्या दुःख हो सकता है ? ओहो ! क्या ही आअर्थ्य की बात है ! जिसने दस दिन तक इन्द्र की तरह अनन्त बाया-वर्षा करके एक अरब वीरां का मार गिराया वही आज ख़ुद ही मारा जाकर, प्रचण्ड पवन के भकोरों से दूट कर गिरे हुए वृक्ष की तरह युद्ध के मैदान में पड़ा है । महारिथियों के कुल में उत्पन्न हुए उस वीर पुरुष के हारने का सारा वृत्तान्त हमसे कहो; क्योंकि सब बाते अच्छी तरह सुनं बिना हम नहीं रह सकते।

सक्जय बोले:—महाराज इस युद्ध के सम्बन्ध में जिस महात्मा के वरहान से हम आख से न देख पड़नेवाली बातें भी देख सकते हैं, बहुत दूर होनेवाली बातें भी सुन सकते हैं, श्रीर दूसरों की मन की भी बातें जान सकते हैं, उन्हों की नमस्कार करके हम विस्तारपूर्वक युद्ध का वर्धन करते हैं, सुनिए।

इसके अनन्तर पहली रात की पाण्डवों का भीष्म के पास जाने, उनके उपदेश के अनुसार ब्यूह की रचना करने श्रीर युद्धारम्भ होने आदि का यथार्थ वर्धन करके सब्जय कहने लगं:—

जब शिखण्डी को आगे करके पाण्डवों की सेना ने कौरवों से विरे हुए भीष्म पर आक्रमस किया तब महा घन-घोर युद्ध होने लगा। वज्ज हास में लिये हुए इन्द्र का सामना जैसे देंथों कं दल नं किया था, ठीक उसी तरह महारशी भीष्म का सामना पाण्डब लोगों ने किया। तब पितामह ने महाघोर मूर्ति धारस की और इन्द्र के वज्ज पर रगड़ कर तंज़ कियं गवे सैकड़ों-हज़ारों बाबों की वर्षा करके आकाश-पाताल एक कर दिया।

धीरे धीरे हमारी सेना का नाश करते करते भीम और अर्जुन ब्यूह के द्वार पर जा पहुँचे। शिखण्डी के रथ को बीच में डाल कर वे उसकी रचा करते थे। इससे शिखण्डी का रख कम कम से आगे की बढ़ता गया और कुछ देर में भीष्म के रख के पास पहुँच गया। तब अर्जुन ने कहा:—

हं शिखण्डी ! तुम्हारे लिए यही सबसे अच्छा मौका है। इस समय धीर किसी बात का सोच विचार न करके तुम तुरन्त ही भीष्म पर बार करो।

अर्जुन के कहने के अनुसार शिखण्डी ने भीश्म की छाती पर बाध मारना आरम्भ कर दिया। परन्तु पितामह ने शिखण्डी की तरफ तुच्छ दृष्टि से देखा—उन्होंने शिखण्डी की अवज्ञा-मात्र की। शिखण्डी के बार पर वार करने पर भी उन्होंने एक बार भी उन पर बाध न चलाया न और ही किसी शक्त से उन पर चीट की। शिखण्डी की मार की कुछ भी परवा न करके पहले ही की तरह वे और और याद्वाओं पर बाध-वर्षा करते रहे।

किन्तु शिखण्डी के ध्यान में यह बात नहीं आई। जिसमें शिखण्डी की यह न मालूम हा कि पितामह उन पर शक्ष नहीं चखाते, अर्जुन बार बार शिखण्डी के उत्साह की बढ़ा कर उन्हें उत्तीजित करने खा। अर्जुन बोले:—

हे शिखण्डी ! इस समय भीष्म की मारने की जी खोल कर चेष्टा करो । इस इतनी बड़ी सेना में तुम्हें छोड़ कर ऐसा एक भी योद्धा नहीं जो इस म्हान काम की कर सके। यदि तुम्हारी चेष्टा निष्फल गई तो हमारी श्रीर तुम्हारी दोनों की बे-तरह हैंसी होगी।

तब बल के कद से मतवाले से हे। कर शिखण्डी ने प्रपने बायों से भीष्म को तीप दिया। परन्तु पित। मह इससे ज़रा भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने हँसते इँसते उन सब बायों को प्रपने शरीर पर धारण कर लिया। शरीर में इतने बाण छिद जाने पर भी उन्होंने न्यया के कोई चिद्ध नहीं प्रकट कियं। उलटा दृने उत्साह से वे पाण्डवों की संना का नाश करते रहे। दुर्योधन ने दंखा कि प्रजुन इस तरह शिखण्डों की रचा कर रहे हैं कि किसी भी कौरव-वीर की पहुँच शिखण्डी तक नहीं होती। इसलिए दुर्याधन ने ललकार कर कहा:—

हे योद्धाश्रो ! तुम लोग तुरन्त ही अर्जुन पर आक्रमण करो । भीष्म तुम्हारी रक्ता करेंगे । कोई तुम्हारा कुछ भी न कर सकेगा ।

इस आज्ञा के अनुसार बड़े बड़े राजा—बड़ं बड़े बल-विक्रमशाली बीर — अर्जुन पर टटने के लिए इस तरह दौड़े जैसे दीपक पर गिर कर जलने के लिए पतंगे दौड़ते हैं। किन्तु अर्जुन के महा-वेगशाली बायों और अख-शकों की मार से विकल होकर कुछ ने ते। गिर कर वहीं प्राय छोड़ दिये और कुछ भाग निकले। भोष्म की रचा करनेवाले लोग शिखण्डों की मारने की जो चेष्टा करते से उसे अर्जुन पहले ही की तरह अपने बायों से व्यर्थ करते रहें। कोई भी शिखण्डी की कुछ भी शनि न पहुँचा सका।

इस प्रकार बहुत देर तक युद्ध होता रहा। अन्त में शिखण्डी और दूसरे योद्धाओं के बायों ने पितामह की बे-तरह घायल कर दिया। उनके शरीर में सब तरफ घाव ही घाव होगये। इससे उन्हें बहुत पीड़ा होने लगी। उन्होंने जान लिया कि हमारा अन्त काल अब समीप है। तब उन्होंने अपनी रक्षा का यल करना छोड़ दिया। धनुर्वाख ते। उन्होंने रख दिया और तलवार लेकर रथ सं उतर पड़े। उस समय पितामह पर अर्जुन की ह्या आई। उन्होंने शिखण्डी के शिथिल बायों द्वारा पितामह की बहुत देर तक पीड़ित करना और व्यथा पहुँच।ना व्यथ समका। इसिलए उन्होंने चुद्रक नामक एक एक करके पच्चीस बायों से उनके शरीर की भीतर तक बे-तरह छेद दिया। तब पितामह का अङ्ग काबू में न रहा; हाथ पैर आदि सब शिथिल हो गये। इस दशा की प्राप्त होने पर, बगल में खड़े हुए दु:शासन से उन्होंने कहा:—

हे दु:शासन ! ये बाय, जो हमारे इतने मज़बूत कवच को फोड़ कर शरीर के भीतर चले जा रहे हैं, कदापि शिखण्डी के चलायं हुए नहीं हैं। ये वज और बढ़ा-दण्ड की तरह वेगवाले अत्यन्त असहा शर, जो हमारं शरीर की हिट्टियां तक को तोड़ कर हमें बे-तरह विकल कर रहे हैं, शिखण्डी के धनुष से कभी नहीं छूट सकते। ये अत्यन्त कुद्ध फुफकारते हुए विषधर नाग के समान तीर, जो हमारं मर्म्भस्थानों के भीतर प्रवेश करके हमारा प्राय ले रहे हैं, अर्जुन के गाण्डीव धन्वा से निकले हुए हैं। इसमें कोई सन्दंह नहीं। गाण्डीव की छोड़ कर और कोई हमें ज़मीन पर नहीं गिरा सकता।

यह कहते हुए बृद्ध पितामह धोरे धीरे ज़मीन पर गिर गये। किन्तु उनके शरीर में इतने बाख छिदे हुए बे कि वह ज़मीन की नहीं छूगया। वीरें के योग्य शर-शब्या पर इस समय पितामह सो रहे हैं।

हे महाराज ! इस महाबीर के शरीर के साथ हम लोगों का सारा उत्साह नष्ट हो। गवा। सूर्य के समान तेजस्वी इस महात्मा के साथ हमारी सारी त्र्राशः धून में मिल गई।

भृतराष्ट्र ने कहा: —हमारी ही मूर्खता के कारण पिरातुल्य भीष्म की आज यह दशा हुई। इससे अधिक दु:ख की बात हमारं लिए और क्या हो सकती हैं ? हमारा हृदय सचमुच ही पत्थर का है, नहीं तो ऐसी शोचनीय घटना को सुन कर भी वह फट क्यों न गया ? ऋषियों ने चित्रयों के धर्म्म को बड़ा ही दु:खदायी बनाया है। उसे उन्होंने ऐसा दाहण कर दिया है कि उसके पालन के लिए पितामह ऐसे महात्मा का वध करा कर हम लोग राज्य करने की इच्छा करते हैं, और उधर पाण्डव भी उनका संहार करके राज्य पाने की आशा रखते हैं। बीच धारा में नाव इब जाने से पार जाने की इच्छा

रखनेवाले की जो दशा होती है, भीष्म की मृत्यु से हमारे पुत्रों की ठीक वही दशा हुई है। हाय! भीष्म के बिना इस समय दुर्योधन अब किसके आसरे रहेंगे ? हे सब्जय! इस युद्ध में हमारे पुत्रों की क्या दशा होगी, यह से।च कर पहले ही से हमारा हृदय शोकािम से जल रहा था। तुमनं भीष्म की मृत्यु की ख़बर सुना कर उस आग में मानें। घी खाल कर उसे. श्रीर भी प्रज्वित कर दिया। उस भीमकर्मी महायाद्धा भीष्म की मृत्यु-वार्ता सुन कर हमारे मुँह से अब बात नहीं निकलती। हमारी वाणी बन्द सी हो। हममें श्रीर अधिक बंखनं की शक्ति नहीं।

इधर कुरु-सेनापित भीष्म के शर-शय्या में सा जाने पर कौरव लोग बे-तरह घबरा गये। कुछ देर तक एक दूसर का मुँह दंखते हुए सब लोग खड़े रह गये। यह किसी को न सूफा कि अब क्या करना चाहिए। अन्त में दुर्याधन की आहा से दु:शामन, द्रोखाचार्य्य की सेना की तरफ दैं। इते हुए गयं। उन्हें इस प्रकार जल्दी जल्दी जाते देख सैंकड़ें। योद्धा, यह जानने के लिए कि मामला क्या है, उन्हें चारीं श्रीर से घेर कर उनके साथ साथ चले।

द्रोग के पास पहुँच कर दुःशासन नं उनसे भीष्म के मरने की बात कही । इस महा अमङ्गल समाचार की सुनते ही द्रोसाचार्य एकाएक मूच्छित होकर रथ पर गिर पड़ं। होश त्राने पर उन्होंने दूत-द्वारा अपने सेना-विभाग की तत्काल युद्ध बन्द करने के लिए आज्ञा ही । तब पाण्डवों ने भी शक्क-ध्वनि करके उस दिन का युद्ध समाप्त किया ।

युद्ध बन्द होने पर दोनों दलों के सैनिक लोग अपने अपने कवच उतार कर और हिश्रयार रख कर, भीष्म की शर-शय्या के पास आये और बड़े आदर से भीष्म की प्रयाम करके उन्हें चारों तरफ़ से घेर कर खड़े हो गये। तब कुरु-पितामह ने कहा:—

हे महाशयो ! आपका स्वागत है। आपके दर्शनों से हमें बड़ा आनन्द हुआ। कुछ देर ठहर कर भीष्म फिर बोजे:—

हे नरेश-वृन्द ! हमारे सिर के नीचे ख़ाली है; इससे हमारे लिए एक तिकया ला दीजिए।

राजों ने उसी चा कई के।मल के।मल बहुमूल्य तिकये ला दिये। परन्तु भीष्म ने उन्हें न लेकर अर्जुन की तरफ देखा और कहा:—

बेटा ! तुम्हीं हमें सिर के नीचे रखने योग्य कोई चीज़ हो।

द्याँ लों में द्याँसू भरे हुए द्यर्जुन ने पितामह को मन की बात जान ली। गाण्डीव डठा कर भीष्म के मस्तक के नीचे तीन बाग्रा उन्होंने मारे। वे सिर चौर ज़मीन के बीच ठहर गयं। उन्होंने तिकये का काम दिया । जैसी शर-शय्या थी, वैसा ही शरों का तिकया बन गया। भीष्म यही चाहते थे। ऐसा तिकया पाकर वे बहुत सन्तुष्ट हुए थ्रीर अर्जुन का हृदय से आशीर्वाद दिया।

भीष्म बड़े ही टढ़-स्वभाव के और धीर 9ुरुष थे। शकों के सैंकड़ों घावों से उन्हें जो असह पीड़ा हो रही थी उसे ज़रा भी प्रकट न करके शान्त भाव से उन्होंने पीने के लिए पानी माँगा। सब लंग चारां आर दैं। इ पड़े। अनेक प्रकार की खाने पीने की सामग्री और ठंडा जल लाया गया। परन्तु इन चीज़ों से पितामह को सन्तोष न हुआ देख, अर्जुन ने फिर उनके मन की बात जान कर, उनके दिश्चण तरफ़ की ज़मीन को वाहशाक-द्वारा पाताल तक छंद दिया। उससे अत्यन्त शीतल, विमल और स्वादिष्ठ दिव्य जल की धारा निकली। उसने भीष्म की इच्छा पूर्ण कर दी। उसे देख उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने अर्जुन की बहुत प्रशंसा की।

इसके अनन्तर, शरीर के भीतर धँसे हुए बाधों श्रीर दूसरे प्रकार के आकों की निकालने श्रीर मरहमपट्टी क नेवाले बहुत से कुशल वैद्य बुलायं गयं। वे खोग नाना प्रकार के यन्त्र श्रीर दवायें आदि लेकर भीष्म के पास उपस्थित हुए । उन शल्यो-द्यार-कुशल वैद्यों को देख कर भीष्म बोले:—

हे दुर्योधन ! तुम इन लोगों का अच्छी तरह आदर-सत्कार करके बिदा कर दे। । चित्रयों को जिस गित की वाञ्छ। होती है उसी गित को हम प्राप्त हुए हैं। हमारे लिए दवा-पानी की ज़रूरत नहीं। हमारी मृत्यु हो जाने पर इसी शर-शय्या के साथ हमारे शरीर की दग्ध कर देना। जिस समय घायल होकर हम युद्ध में गिरे हैं उस समय सूर्य्व दिशा में थे। हमने वर पाया है कि बिना इच्छा के हमारी मृत्यु न होगी। अतएव जब तक सूर्य दिशा को छोड़ न देंगे कि तक हम शरीर न छोड़ेंग।

शख़-वैद्यों के चले जाने पर भीष्म ने दुर्योधन से कहा:-

बेटा ! तुन्हें चाहिए कि तुम क्रोध की छोड़ दो। जी से हमारी यही इच्छा है कि हमारे मरने ही से युद्ध समाप्त हो जाय। हम चाहते हैं कि हमारी मृत्यु के अनन्तर प्रजा की शान्ति-सुख मिले, राजा लोग प्रसन्न होकर परस्पर एक दूसरे की गले से लगावें, पिता पुत्र से मिलें, भाई भाई से मिलें, और कुटुम्बीय कुटुम्बियों से मिलें। इससे, हे राजन ! तुम ईर्ष्या-द्वेष छोड़ो। मन की मलीनता दूर कर दें। प्रसन्न हो। पाण्डवों को आधा राज्य देकर उनके साथ सन्धि कर लो।

शक्षों के गहरे घाव लगने के करण भीष्म पितामह विकल है। रहे थे। इससे श्रीर श्रिधिक वे न बंाल सकें। उन्होंने अखिं बन्द कर लीं और योगियों की तरह प्राणों की ब्रास्ट्य में खीच कर चुर हो रहे। पाण्डवीं, कारवी और अन्य राजा लोगों ने तीन दफ़ें उन की प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। फिर उनके चारी तरफ खाई खोद कर श्रीर संतरी मुकर्र करके सब लीग उद्दान-मन अपने अपने डेर की लीट आये।

जिस मनुष्य की सृत्यु निकट होती है उसे दवा नहीं अच्छी लगती।ठीक यही हाल दुर्योधन का समिक्तिए। उन्हें भीष्म का उपदेश बिलकुल ही नहीं रूचा।

इधर महाबीर कर्ण ने जब भीष्म की शर-शय्या का हाल सुना तब वे पहला बैर भूल गये श्रीर तुरन्त उनके पाम आकर उपस्थित हुए। आये वन्द किये हुए. लीहू में सराबार, आखिरी शय्या पर लेटे फुरु वितामह के दिख कर द्यावान कर्ण का कण्ठ भर आया। वे उनके पैरी पर गिर कर कहने लगे:—

हं महात्मा ! ऋषिकी आँखें के सामने होने पर ऋषि सदैव जिस पर ऋष्मश्न होते से वहीं राधेय कर्ष ऋषि आपके। प्रशास करता है ।

यह बचन सुन कर भीष्म ने बड़े कष्ट से आखें खालीं। उन्होंने देखा कि कर्ण के सिवा वहाँ और कोई नहीं है। तब उन्होंने संतरियों की दूर इटा कर, कर्ण की, पिना की तरह, दाहने हाथ से छाती से लगाया और बड़े प्रेम से इस प्रकार कहना आरम्भ किया:—

हं कर्ण ! यदापि तुमने सदा ही हमारं साथ स्पद्धीं की हैं —सदा ही हमसे ईर्ब्याद्वेष रक्ता हैं —तथापि इस समय यदि तुम हमारं पाम न त्र्याते तो हम निश्चय ही बहुत
दुखी हाते। हमने यह बात बहुत विश्वासपात्र मार्ग से सुना है कि तुम राधा के नहीं,
कुन्ती के पुत्र हो। हम सच कहते हैं। हमने कभी तुमसे द्वेप नहीं किया। तुम
पाण्डवों का विरोध करते थे, इसलिए, हम कभी कभी कठोर वचन कह कर तुम्हें राह
पर लाने का यत्न करते थे। हम चाहते थे कि तुम्हें अपने स्वरूप का—अपने तेज का
ज्ञान हो जाय। हम इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि तुम बड़ बीर और
बड़े धर्मात्मा हो। पहले जो तुम पर हमारा क्रोब था वह आज बिलकुल जाता रहा।
हं वीरशिरोमिण ! पौरुष और प्रयन्न की अपंचा भाग्य ही बलवान है। इससे और वृथा
युद्ध करने से क्या लाभ ? तुम यदि अपने सहोदर भाई पाण्डवों के साथ मेल कर लोगे
नो यह सारा वैर-भाव मिट जायगा, अतएव, हमारी इच्छा है कि हमारे प्राक्षों के ख़र्च
ही से इस युद्ध की समाप्ति हो जाय।

कर्या बेाले:— हं पितामह ! आपनं जो कुछ कहा उसमें कुछ भी मन्दंह नहीं । सच-मुच ही हम कुन्ती के पुत्र हैं। किन्तु कुन्ती ने पैदा होते ही हमें त्याग दिया । सूत अधि-ग्य नं हमें पड़ों देख दया करकं बड़े प्रेम सं हमारा लालन-पालन किया । इसके बाद दुर्योधन की कृपा से हम बड़े हुए । हमारं ही काग्गा इस विषम वैर की आग जली है । इससं आप हमें अर्जुन के साथ युद्ध करने की आज्ञा दीजिए । बीमार हीकर मरना चित्रयों को कभी उचित नहीं। इसी से इन महापराक्रमी पाण्डवों के साथ युद्ध करने की हमने प्रतिज्ञा की हैं।

तब भीष्म नं कहा:-

हे कर्ण ! यह दाकण वैर मेट देना यदि वितकुल ही अप्रमम्भव हो ते। हम आज्ञा देते हैं कि स्वर्ग-प्राप्ति की इच्छा से तुम अहङ्कार छोड़ कर युद्ध करे। हमने पहले ही से इस युद्ध को रोकने की बहुत कुंद्र चेष्टा की; पर हमारी सारी चेष्टायें व्यर्थ गईं।

भीष्म क। उपदेश सुन चुकनं पर कर्ण उनको प्रसाम करके दुर्योधन के पास गये।

## ४-युद्ध जारी

गर-शय्या पर लेटे महात्मा भीष्म कं दर्शन करके आँखों से आँसू बहातं हुए कर्ण कौरबों की सेना में पहुंचे। वहा उन्होंने कोरबों को बहुत तरह से आशा-भरोसा दिया। बहुत दिनों के बाद कर्ण को युद्ध के मैदान में रथ पर सवार देख दुर्योधन ने प्रसन्न होकर कहा:—

हं कर्ग ! भीष्म के मरने से हमारी रोना अनाश्र हो गई थी। उसकी रचा का भार श्राज जो तुमने अपने अपर ले लिया है, इससे हम उसे फिर सनाथ समभते हैं। अब, इस समय, क्या करना चाहिए, सो निश्चय करो।

कर्ण न कहा: — हं महाराज ! आप वहं बुद्धिमान और चतुर हैं। इसिलए, आप ही की निश्चय करना चाहिए कि इस समय हम लोगों का कर्त्तत्र्य क्या है। सब बातों की देखभाल जितनी अच्छी तरह राजा कर सकता है उतनी अच्छी तरह श्रीर लोग नहीं कर सकते। आपके अधीन जी नरंश हैं वे आपका उपदेश सुनने के लिए उत्सुक हो रहे हैं।

दुर्योधन बोले: — हे कर्ष ! बल, विक्रम. शम्ब-विद्या और उस्र, सभी बातों में श्रेष्ठ पितामह ने सेनापति होकर दस दिन तक हमारी रचा और शबुओं का नाश किया। जो काम किसी श्रीर से शायद ही हो सके, ऐसे बड़े बड़े दुष्कर काम करके उन्होंने इस समय देवलांक का श्रासरा लिया है। इससे, इस समय एक श्रीर सेनापित नियत करना सबसे पहला काम हे।ना चाहिए। बिना पतवार के नाव श्रीर बिना सारिथ के रश्र की तरह, बिना सेनापित के एक पल भर भी सेना नहीं रह सकती। श्रतएव, हमारं बड़े बड़े योद्धाश्रों में से कीन योद्धा भीष्म के बाद सेनापित होने योग्य है, इस बात का तुम्हें विचार करना चाहिए।

कर्य बोले:—महाराज ! इस समय जो महात्मा यहाँ उपिश्वित हैं वे सभी महाबली, महा-पराक्रमी श्रीर युद्ध-सम्बन्धा बातों के जाननेवाले हैं। इससे, सभी सेनापित होने की योग्यता रखते हैं। िकन्तु, ये लोग परस्पर एक दूमरे के साथ स्पर्छा रखते हैं—ये इस बात को नहीं देख सकते कि श्रीर कोई उनसे किसी बात में बढ़ जाय। इससे, इनमें से यदि किसी एक को सेनापित का पद दिया जायगा तो बाक़ी के सब योद्धा जी लगा कर युद्ध न करेंगे। अतएव, किसी एसे पुरुष को सेनापित बनाना चाहिए जिसमें कोई विशेष गुण हो। हमारी समक्त में धनुष धारण करनेवालों में सबसे श्रेष्ठ, श्रीर जितने योद्धा हैं सबके श्रीचार्य, महात्मा द्रोण को सेनापित करना चाहिए। वे युक्त श्रीर बृह-स्पित के समान तेजस्वी हैं। उन्हें सेनापित बनानं से सभी लोग प्रसन्नतापूर्वक उनकी श्राज्ञा मानेंगे।

कर्ण की बात सुन कर सेना के बीच में खड़े हुए द्रोणाचार्य्य से राजा दुर्योधन ने कहा:—

हे आचार्य्य ! आप सर्व-पूज्य ब्राह्मण हैं; जन्म भी आपने बड़ं ही विमल वंश में पाया है; बुद्धि, वीरता और चतुराई में भी आप सबसे श्रेष्ठ हैं। इससे, इन्द्र जैसे देव-ताओं की रचा करते हैं वैसे ही आप हमारी रचा करें। आप सेनापित होकर, देव-ताओं के आगे स्वामि-कार्त्तिक की तरह, हमारे आगं आगं चलें।

दुर्योधन की बात समाप्त होते ही राजा लोगों ने सिंहनाद करके, दुर्योधन की प्रस-त्रता को बढ़ाते हुए, द्रोखाचार्य्य का जयजयकार किया। सैनिकों का आनन्दसूचक कोलाहल बन्द होने पर द्रोख ने सेनापित का पद स्वीकार करके कहा:—

हे दुर्योधन ! शत्रुत्रों को जीतने की इच्छा से तुमने हममें जिन गुर्खों का होना बतलाया उन्हें हम युद्ध में सार्थक करने की चेष्टा करेंगे।

इसके अनन्तर द्रोग्राचार्य्य को सेनापित के पद पर नियत करने का मङ्गल-कार्य, अर्थात् अभिषेक आदि, हो चुकने पर कीरवों ने फिरवाजे और शङ्ख बजा कर हर्ष प्रकट

किया। पुण्याह और खिस्तिवाचन हुआ ब्राह्मसों ने वेद-पाठ किया। बन्दी जनों ने स्तुतिगान किया। द्विजों ने जयजयकार किया। सेनापित नियत होने पर द्रोशाचार्य्य का, इस प्रकार, बहुत अच्छी तरह सत्कार किया गया। सेनापित का पद प्राप्त होने पर महारथ द्रोशाचार्य्य ने सैनिकों के सामने दुर्योधन से कहा:—

महाराज ! कौरवों में श्रेष्ठ भीष्म के बाद ही हमें सेनावित बना कर ध्रापने हमारा जा इतना आदर किया उसके बदलं, किहिए, हम आपका कौन सा ध्रिभिलियित काम करें।

कर्ण श्रीर दुःशासन श्रादि से सलाह करके राजा दुर्योधन ने कहा:---

हे आचार्य्य ! यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो रिषयों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर की जीता पकड़ कर हमारे पास ले आहए । यही हमारी प्रार्थना है ।

द्रोग्रा नं कहा:—युधिष्ठिर को धन्य है, क्योंकि आप भी उनकी मृत्यु की कामना नहीं करते। यह कम अध्यर्य की बात नहीं कि आप उनके शश्रु होकर भी उनका वध न करके, सिर्फ उन्हें पकड़ने की इच्छा रखते हैं। धर्मराज सचमुच ही अजात-शत्रु हैं— सचमुच ही उनका शत्रु आज तक नहीं पैदा हुआ।

तब दुर्योधन ने अपने मन की बात खेल कर इस प्रकार कही:-

हे आचार्य्य ! युधिष्टिर को मार डालना हमारे लिए अच्छा नहीं; उन्हें मारने से हमें सुभीता न होगा । उनका नाश होने से अर्जुन ज़रूर ही हम लोगों का नाश कर डालेंगे, इसमें सन्देह नहीं । किन्तु, युधिष्टिर को अपने वश में कर लेने से उनके साथ फिर जुआ खेल कर हम अपना मतलब साध सकेंगे ।

दुर्योधन को इस कुटिल अभिप्राय को जान कर द्रोणाचार्य मन ही मन इनसे बहुत अप्रसन्न हुए। उन्होंने दुर्योधन को वरदान तो दिया; पर युधिष्ठिर को बचने के लिए जगह रख छोड़ी। उन्होंने कहा:—

हे राजन ! यदि अर्जुन युधिष्ठिर की रचा करेंगे तो उन्हें पकड़ लेना हमारी शक्ति के बाहर की बात है। शस्त्र-विद्या में हम अर्जुन के गुरु ज़रूर हैं; पर उन्होंने खुद शङ्कर से शक्त प्राप्त किये हैं। तथापि, यदि, किसी ढँग से अर्जुन को तुम दूसरी जगह हटा सकी, और युधिष्ठिर यदि भाग न जायँ, तो हम आपकी इच्छा पूर्ष करेंगे।

इसके बाद, युद्ध के ग्यारहवें दिन, सेनापित द्रोग्य ने सेना का व्यूह बना कर श्रीर दुर्योधन तथा दुःशासन श्रादि कौरवों को साथ लेकर, युद्ध के मैदान की तरफ़ प्रस्थान किया। ऋप, ऋतनमा श्रीर दुःशासन श्रादि वीर द्रोग्य की रचा करने के लिए उनकी

बाई तरफ़ नियत किये गये। जयद्रच, किलङ्ग-नरेश श्रीर धृतराष्ट्र के पुत्र उनकी दाहिनी तरफ़ रहे। मद्रनरेश श्रादि वीरों के साथ कर्य श्रीर दुर्योधन श्रागं हुए।

कर्ण सबके आगे गमन करने लगे। उनका सिंह के चिह्नवाला, सूर्य्य के समान चमकीला, पताका कौरवों के सैनिकों का आनन्द बढ़ाते हुए फहराने लगा। तब कर्ण को देख कर कौरव लोग भीष्म का अभाव भूल गये। युधिष्ठिर ने भी कौरवों के न्यूह को जवाब में न्यूह बना कर अर्जुन को उसके द्वार पर नियत किया। दोनें दल आमने सामने होने पर जन्म के वैरी कर्ण और अर्जुन परस्पर एक दूसरे को देखने लगे।

इसके अनन्तर, वन में आग जैसे पेड़ों को जलाती चली जाती है उसी तरह, चारों तरफ़ तेज़ी से घूमनेवाले सोने के रथ पर सवार द्रोण, युद्ध का आरम्भ करके, पाण्डवों की सेना का नाश करने लगे। वार बार गरजनेवाले मेघें से, हवा के भोकों के साथ, पत्थरों की वर्षा की तरह द्रोण के बाणों की वर्षा से पाण्डवों का दल व्याकुल हो उठा। यह देख कर बहुत से पाण्डव वीरों के साथ युधिष्ठिर दै। इ पड़ं और द्रोण की बाणवर्षा को रोकने लगे।

उस समय महा घोर युद्ध होने लगा। शकुनि ने सामने आकर बड़े ही तेज़ बाग्यों से सहदेव पर आक्रमख किया। उधर द्रोणाचार्य्य द्रुपद के ऊपर दूट पड़े। सात्यिक कृतवन्मी के साथ और धृष्टकेतु कृपाचार्य्य के साथ युद्ध करने लगे। किन्तु शल्य को कोड़ कर भीमसेन का तेज कोई भी न सह सका।

अन्त को इन पिछले दोनों वीरों में गदा-युद्ध होने लगा। बड़े वेगवाले मतवाले हाि यों की तरह ये दोनों वीर गदा हाथ में ऊँची उठा कर एक दूसरे के ऊपर दूट पड़े। कुछ देर में वे चक्कर लगाते हुए मण्डलाकार घूमने लगे। फिर उन्होंने पैतड़ा बदल कर उन्हीं लोहे के डण्डे-रूपी गदाओं से परस्पर एक दूसरे पर आधात किया। बोड़ी देर तक इसी तरह भीषया युद्ध होता रहा। उन्होंने एक दूसरे पर ऐसी चेाटें कीं कि दोनों एक ही साथ ज़मीन पर लोट पेट हो गये। किन्तु भीमसेन ज़मीन पर गिरने के साथ ही उठ बैठे। इतने में कौरव लोग शस्य के। वहाँ से एक सुरिचत स्थान में तुरन्त ही उठा ले गये।

तब लम्बी भुजाओवाले भीमसेन ने गदा हाथ में लेकर कौरवों की सेना पर आक्र-मख किया। पाण्डव लोग अपनी जीत से प्रसन्न होकर सिंहनाद करने और भीमसेन की सहायता करके कौरवों की सेना को कॅपाने लगे। ब्राह्मखों में श्रेष्ठ, सेनापति, द्रोणाचार्य्य ने देखा कि कौरव लोग बे-तरह घबरा रहे हैं। इससे पहले तो उन्होंने उन्हें धोरज देकर कहा कि उरने की कोई बात नहीं; घबराद्यों मत। फिर क्रोध से लाल होकर वे पाण्डवों की सेना में कूद पड़े और बुधिष्टिर के सामने हुए। उन्होंने देखते ही देखते युधिष्टिर के चक्ररसक को मार गिरावा; और जो लोग युधिष्टिर की रत्ता के लिए थे उन्हें बेहद पीड़ित करके युधिष्टिर के शरीर को सैकड़ों शरों से सेद दिया।

इस समय सेना में यह ख़बर उड़ी कि राजा पकड़े गये। इससे चारें तरफ़ कोला-हल मच गया। ऋजुंन उस समय दूर खुद्ध कर रहे थे। उन्होंने भी यह कोलाहल सुना। सुनते ही वे वहाँ से चल दिये। रास्ते में उन्होंने शूरवीरों के हाथ, पैर, धड़, सिर ऋादि वहा ले जानेवाली रुधिर की नदी बड़ी जल्दी से पार की। फिर ऋपने रथ की भयानक घरघराहट से सारी दिशाओं को केंपा कर और कौरवों को बड़ी निर्द-यता से मार भगा कर तुरन्त ही वे युधिष्ठिर के पास ऋा पहुँचे। उन्होंने उस समय इतनी बाख-वर्ष की कि पृथ्वी, आकाश, दिशा, विदिशा सब कहीं घोर अन्धकार का गया— हाथ मारा न सूफने लगा।

इस समय धूल की चादर में छिषा हुआ सूर्य अस्ताचलगामी हुआ साबङ्काल हो गया। अतएव द्रोग ने लाचार होकर अर्जुन के द्वारा परास्त की गई कौरव-सेना की युद्ध वन्द करने की आज्ञा दी। पाण्डव लोग भी प्रसन्न हे।कर विश्राम करने के लिए अपने अपने डेरों में गवे। जब रात की शिविर में सेना चली गई तब दुर्योधन की देख कर मन ही मन लिज्जित हुए द्रोख ने कहा:—

महाराज ! इसने पहले ही आप से कह दिया आ कि बुद्ध के मैदान में अर्जुन के रहते युधिष्ठिर को देवता तक नहीं पकड़ सकते । इस सबने मिल कर बहुत कुछ यज्ञ किया, पर अर्जुन ने इसारे सारे परिश्रम को ज्बर्श कर दिया । इससे यदि किसी हिकमत से अर्जुन इटा न दिये जायँगे तो युधिष्ठिर का पकड़ा जाना सम्भव नहीं । कोई वीर अर्जुन को युद्ध करने के लिए ललकारे और युद्ध के मैदान से दूर हटा ले जाय । ऐसा होने से इस बीर को परास्त किये बिना अर्जुन कभी न लैटिंगे । इसी अवसर में पाण्डवों की सेना के भीतर घुस कर इस युधिष्ठिर को पकड़ने का यज्ञ करेंगे ।

यह सुन कर त्रिगर्त्तराज ने दुर्योधन से कहा: -

महाराज ! ऋर्जुन हम लोगों को हमेशा ही परास्त करता है—कभी हम लोग उससे नहीं जीवते । इस कारस हम सब हमेशा ही क्रोध की द्याग से जला करते हैं । इससे हमीं उसे युद्ध के लिए ललकारेंगे और मैदान के बाहर जाकर उसके साथ युद्ध करेंगे । बहाँ उसे युद्ध में लगा रख कर आपका हित-साधन करेंगे । जब तक हम अर्जुन के

साम युद्ध करें त्राप दुधिष्ठिर को पकड़ लीजिएगा। इससे त्रापका हित श्रीर हमारा यश देनों बातें हेंगी। इसके अनन्तर त्रिगर्त्तराज ने अपने पाँचों भाइयों की बुलाया। उनके अधिकार में जो सेना श्री वह भी इकट्ठी हुई। फिर उन्होंने आग को सामने रख कर, स्वर्गप्राप्ति की इच्छा से यह शपथ की कि जब तक शरीर में प्राण रहेंगे तब तक इस लोग अर्जन के साथ युद्ध करेंगे।

दूसरं दिन युद्ध ख्रिड्नं पर त्रिगर्स लोगों ने ऋर्जुन को युद्ध के लिए सलकारा श्रीर सलकारते हुए दिसस दिशा की स्रोर प्रस्थान किया।

तब अर्जुन नं युधिष्टिर सं कहा:--

महाराज ! युद्ध को लिए ललकारे जानं पर हम युद्ध कियं बिना नहीं रह सकते। हमें युद्ध करना ही पड़ता है। हमने यही नियम कर रक्खा है। इस समय, देखिए, त्रिगर्त्त लोग युद्ध को लिए हमें पुकार रहे हैं। इससे उनका नाश करने को लिए हमें छाज़ा दीजिए।

युधिष्ठिर बोले:—हे ऋर्जुन ! महाबीर द्रोखाचार्य्य ने हमारे सम्बन्ध में जो प्रतिक्रा की है वह तो तुमने सुनी ही है। अतएव उसका कोई उपाय किये बिना युद्ध करने न जाना।

श्चर्जुन ने कहा — भाभालनीर सत्यजित श्राज श्रापकी रचा करेंगे। यदि द्रोख डन्हें मार डालं तो तुम युद्ध के मैदान में किसी तरह न ठहरना।

इसके अनन्तर युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से अर्जुन को हृदय से तागाया और त्रिगर्त्त लोगों को साथ युद्ध करने के लिए जाने की आज्ञा दी। अतुत वीर अर्जुन भूखे बाघ की तरह त्रिगर्त्तों की तरफ़ दें। इं। तब युधिष्ठिर को बिना अर्जुन के देख, उन्हें एकड़ने के लिए, द्रोखाचार्य्य की सेना मन में बहुत ख़ुश होकर आगे बढ़ी। दोनों दलों के वीर बड़े वेग से एक दूसरे से भिड़ गये।

इधर त्रिगर्त्त लोगों ने युद्ध के मैदान के बाहर एक चौरस जगह में खड़े होकर चक्र के आकार का एक व्यूह बनाया। जब उन्होंने देखा कि अर्जुन उनसे लड़ने आ रहे हैं तब वे मारे खुशी के उछलने, कूदने और शोर मचाने लगे। उन्हें इतना प्रसन्न देख अर्जुन ने कृष्ण से हँस कर कहा:—

हे वासुदेव ! मरने की इच्छा रखनेवाले इन त्रिगर्स लोगों को तो देखे। रोने के बक्क ये लोग खुश हो रहे हैं। अथवा, रस में मरने से हमें स्वर्ग मिलेगा, वह समफ कर सचमुच ही ये लोग आज़न्द मना रहे हैं।

यह कह कर अर्जुन ने त्रिगर्तराज के सामने रथ खड़ा कराया और सोने के काम-वाला अपना देवदत्त शक्क बड़े ज़ोर से बजाया। तब त्रिगर्त्त लोग सब मिल कर एक ही साथ अर्जुन को ताक कर बाख मारने लगे। उनमें त्रिगर्त्तराज का एक भाई भी था। उसने यहाँ तक साहस किया कि अर्जुन के किरीट पर शख्य चढ़ाया। अर्जुन ने तत्काल ही उसका सिर काट गिराया और सावन-भादों की बृष्टि की तरह बाख बरसा कर उसके सैनिकों का संहार आरम्भ किया। इस पर वे लोग बे-तरह उर गये और दुर्योधन की संना में जा मिलने के इरादे से भागने का विचार करने लगे। यह देख कर त्रिगर्त्तराज कं। बड़ा क्रांध हुआ। वे पुकार कर कहने लगे:—

हे वीरा ! भागना मत । कौरवों के सामने ऐस्ती भयानक शपथ करके इस समय कौन मुँह लेकर तुम लोग उनके सामने जावगे।

यह सुन कर सैनिक लोग उन्तेजित हो डठे — उन्हें किर साहस आ गया। वे सब मिल कर किर युद्ध के लिए तैयार हुए। अर्जुन उन लोगों को लौटते देख कुष्य से कहने लगे:—

हे केशव ! जान पड़ता है कि शरीर में प्राप्त रहते ये लोग युद्ध का मैदान न छोड़ेंगे। इसिलए हमारे रख को श्रीर पास ले चलो। श्राज तुम हमारे भुज-जल श्रीर गाण्डीव-माहात्म्य की श्राच्छी तरह देखे।गे।

तव ऋषा ने रथ चलाने में बेहद कौशल दिखाया। कभी षम्होंने चक्र की तरह रथ को चक्रर दिया; कभी उसे ऋागे ले गये; कभी तत्काल ही पीछे लौटा लाये। इस तरह, ऋषा ऐसी चतुराई से त्रिगर्च लोगों की सेना में रथ चलाने लगे कि अर्जुन का उत्साह दूना हो गया। उन्होंने अपनन्त शर बरसा कर सामने के सारे वीरों को यमपुरी भेज दिया। बाक्ती जो बचे उनको उन्होंने बड़ी ही बेददीं से मारना ऋारम्भ किया।

अन्त में त्रिगर्त्त लोगों ने जीने की आशा छोड़ दी। सब एक जगह इकट्ठे हो गये श्रीर एक ही साथ अर्जुन पर बाखों की बैडिशर करने लगे। सैकड़ों, हज़ारों बाख अर्जुन पर एकबारगी गिरने लगे। उस बाख-बर्षा ने कुल्ख और अर्जुन को बिलकुल ही तेप दिया—यहाँ तक कि एक दूसरे को देखना असम्भव हो गया। यह दशा देख त्रिगर्त्त लोगों ने समभा कि कुल्ल और अर्जुन दोनों मारे गये। तब वे अपना अपना बस्न ऊँचा उटा कर हिलाने और कोलाहल मचाने लगे। कुल्ण के कितने ही घाव लगे; वे विकल हो उठे और अर्जुन से कहने लगे:—

हे अर्जुन ! अन्छी तरह ते। हो ? तुन्हारे ते। कोई वाब नहीं लगा ? तुम हमें देख नहीं पड़ते।

कृष्ण के मुँह से यह सुन कर ऋर्जुन ने एक ऐसा वायव्य श्रक्ष छोड़ा कि त्रिगर्तें। के चलाबे हुए सारे बाख न मालूम कहाँ चले गये । बाखों के जाल के भीतर से कृष्ण और अर्जुन दोनों निकल आयं। तब अर्जुन ने त्रिगर्तों को मारते मारते व्याकुल कर दिया; और भक्षाक द्वारा किसी का सिर, किसी का हाश्र, किसी का पैर काट काट कर केंकने छगे। इस तरह बहुत सी त्रिगर्त्त-सेना मारी गई। जो बोड़ी सी बच रही थी उससे अर्जुन का प्रभाव और अधिक न सहा गया। वह भाग गई।

ऋर्जुन ने जब देखा कि शत्रुश्रों ने पूरी हार खाई तब युधिष्ठिर के पास लीट आने के लिए बड़ी तेज़ी से रख हाँका। राह में जो लोग डनके लैं।टने में रुकाबट पैदा करने लगे उनका अर्जुन ने इस तरह नाश किया जैसे कमलों के वन में युस कर मतबाला हाथी कमलों का नाश करता है। उनको इस तरह ठिकाने लगा कर ऋर्जुन ने बड़े वेग से प्रस्थान किया। परन्तु, उनके लैं।टने में फिर एक विष्न उपस्थित हुआ। प्राग्ज्योतिषपुर के राजा भगदत्त ने अवने मेथ-सदश हाथी के ऊपर से ऋर्जुन पर बाख वरताना आरम्भ कर दिया।

उस समय ऋर्जुन और भगदत्त में परस्यर महाषे।र तंत्राम हुआ। महाबाहु भगदत्त ने ऋर्जुन के बाखों की बात कहते व्यर्थ कर दिया; उनका एक भी बाख अपने पास तक न पहुँचने दिया। उन्होंने रब-समेत कृष्य और ऋर्जुन की मार डालने के इरादे से अपनं हाथी की आगं बढ़ाया। कालान्तक यम की तरह उस हाथी के। अपनी तरक आते देख महात्मा कृष्य ने बड़ी फुरती से रब की हटा कर अपनी दाहिनी तरफ़ कर दिया।

हाबी श्रीर उसके सवार की पीछे से मार डालने का अर्जुन के लिए यह श्रच्छा मौका था। पर श्रध्यक्ष के ख़बाल से उन्होंने वैसा न किया। उधर उस महा-गज ने पाण्डवों की सेना का संहार आरम्भ कर दिया। इस पर अर्जुन की बड़ा कोथ श्र.या। हाथी पर लोहें की जाली की जो भूल पड़ी थी उसे अर्जुन ने श्रपने तेज़ बाखों से काट डाला और भगइत्त के फेंके हुए सारे श्रक्ष-शक्षों को रोक कर उन्हें वे तरह घायल किया। तब भगदत्त ने धनक्षय के सिर पर तोमर नाम का हिश्रयार मारा। उसके श्राधात से अर्जुन का किरीट टेढ़ा हो गया। अर्जुन ने किरीट को सीधा करके बड़े कोध में श्राकर भगहत्त से कहा:—

हे प्रागुज्यं तिष-मरेश ! सब सब लोगों को तुम ऋच्छी तरह देख लो। तुन्हारा अन्त

समय ग्रा पहुँचा। हमारे किरीट को अपनी जगह से हटानेवाला बहुत देर तक जीता नहीं रह सकता।

यह सुन कर भगदत्त कोध से जल उठे श्रीर एक श्रंकुश श्रर्जुन पर फेंका। कृष्ण ने देसा कि श्रर्जुन उससे अपना बचाव नहीं कर सकते। इससे उन्होंने श्रर्जुन को तुरन्त श्रवनी श्राड़ में कर दिया श्रीर अपने ही ऊपर उस श्रंकुश को लिया। श्रर्जुन को यह बहुत बुरा लगा। वे दुखी होकर कृष्ण से कहने लगे:—

हे मधुसूदन ! तुमने युद्ध न करने की प्रतिज्ञा की थी; उसे इस समय तुमने तोड़ दिया । यदि हम अशक्त हों, या और किसी कारण से अपनी रक्षा न कर सकतं हों, तो हमारी रक्षा करना तुम्हारा काम है । परन्तु, इस समय तो हमारे हाथ में हथियार हैं और हम युद्ध कर रहे हैं; अतएव, ऐसी दशा में, तुम्हें युद्ध में दस्तंदाज़ी न करना चाहिए।

यह कह कर अर्जुन ने भगदत्त के हाथी के मस्तक को सहसा सैकड़ों शरों से छेद दिया। भगदत्त ने हाथी को चलाने की हज़ार कोशिशों कीं, पर वह वहाँ से एक इंच भर भी न हटा। उसे बहुत सख़्त चोट लगी थी। इससे कुछ ही पलों. में उसका शरीर सन्न हो गवा, वह ज़मीन पर गिर पड़ा, श्रीर ज़ोर से चिल्लाकर उसने प्राण छोड़ दिये। इसी समय अर्जुन ने अर्द्धचन्द्र नामक वाख से भगदत्त के हृदय को छेद दिया। भगदत्त के हाथ से धनुर्वाख छूट पड़ा श्रीर प्राण-पत्ती शरीर से डड़ गया। तब अर्जुन ने रास्ता साफ़ दंख किर युधिष्ठिर के पास लौट चलने के लिए ज़ोर से रथ चलाया।

उधर अर्जुन के दूर चले जाने पर द्रोधाचार्य्य ने एक ऐसा व्यूह बनाया जो किसी तरह तोड़ा न जा सके। फिर अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार युधिष्ठिर को पकड़ने के इरादें से वे पाण्डवों की सेना के सामने हुए। द्रोध के व्यूह के जवाब में युधिष्ठिर ने भी एक व्यूह बनाया। उस समय द्रोध और युधिष्ठिर के रारीर-रक्तकों में वमासान का युद्ध होने खगा। बुधिष्ठिर की तरक की जो सेना द्रोधाचार्य का आगे बढ़ना रोकती बी वह इस तरह तितर वितर होने लगी जैसे वायु के वेग से मेवों का जमाब छिन्न भिन्न हो जाता है। इसी समय महावीर द्रोधा युधिष्ठिर के ठीक सामने आ पहुँचे और सैकड़ों बाख बरसा कर उन्होंने युधिष्ठिर को तोप दिया।

हात्रियों के भुज्ड के सबसे बड़े हाबी पर सिंह को टूटते देख जैसे सारे हाबी बे-तरह चिल्लाने लगते हैं, युधिष्ठिर पर द्रोख का आक्रमण देख पाण्डव-सेना ने उसी तरह कोलाइल आरम्भ कर दिया: अर्जुन ने सत्यजित को युधिष्ठिर की रक्षा का काम पहले ही से दे रक्खा था। जब उन्होंने देखा कि द्रोणाचार्य बुधिष्ठिर को पीड़ित कर रहे हैं तब बड़े वेग से दौड़ कर द्रोण के सारिष्ठ और घोड़ों को उन्होंने अपने तीक्ण शरों से छेद दिया। किर मण्डलाकार घूम कर उन्होंने आचार्य की ध्वजा को काट गिराया। इससे द्रोणाचार्य को बड़ा क्रांध हुआ। उन्होंने दस बाम सत्यजित के शरीर के भीतर प्रविष्ट कर दिये। परन्तु इतने बाण लगने पर भी सत्यजित ज़रा भी न घबराये। उन्होंने किर भी द्रोण पर आधात किया।

पाण्डव लोगों ने सत्यजित के इस पराक्रम को दंख कर सिंहमाद करके श्रीर जय-सूचक वस्त्र हिला कर खुशी मनाई। द्रोखाचार्य्य बार बार सत्यजित का धनुष काटने लगे; परन्तु परम पराक्रमी सत्यजित क्रम क्रम से दूसरे धनुष ले लेकर बिना ज़रा भी भय या चञ्चलता प्रकट किये, पहले से भी अधिक घोर संप्राम करने लगे। अन्त में मौका पाते ही आवार्य्य ने अर्द्धचन्द्र बाख से सत्यजित का सिर धड़ से अलग कर दिया। तब अर्जुन के उपदेश के अनुसार द्रांखाचार्य्य के सामन रहना उचित न समभ्र युधिष्ठर ने युद्ध के मैदान से प्रस्थान किया।

वुधिष्ठिर को पकड़ न सकने के कारण द्रांबाचार्य के क्रोध की सीमा न रही।
रख-भूमि में भूम घूम कर अनन्त पाश्वाल लोगों को उन्होंने मार गिराया। इसी समय
भगदत्त को मार कर, श्रीर रास्ते में कौरवों की अनिगनत सेना नष्ट करके, अर्जुन वहाँ
पहुँच गवे। उन्हें लौट आया देख पाण्डवों की सेना का उत्साह बढ़ गया। उसने बहुत
ही घोर युद्ध आरम्भ कर दिया। इससे कौरव-सेना एक च्रण भर भी उसके सामने न
उहर सकी। द्रोखाचार्य पर चारों तरफ से धावा होने लगा। इससे उनका मनोरथ
कफल न हो सका। उन्होंने वहाँ से हट जाना ही उचित समका। तब दुर्योधन ने
अपने पचवालों की बड़ी ही दुर्दशा श्रीर हँसी होते देख आवार्य के कहने से उस
दिन का युद्ध समाप्त होने की आज़ा दी।

दूसरे दिन, सबेरे, बुद्ध का आरम्भ हं।ने के पहले ही, सब लोगों के सामने दुर्थी-धन ने द्रोण से उदास होकर कहा:—

हे ऋ (चार्य्य ! प्रसन्न मन से हमें वरदान देकर अब आप अपनी प्रतिक्वा को तोड़ रहें हैं। भक्त-जनों को इस तरह निराश करना क्या आप ऐसे महात्वाओं को उचित है ? तब द्रोग बहुत क्वजित है। कर कहने क्यों:—

हम तुम्हारे मन के अनुकूल काम करने का निरन्तर यह करते हैं; किन्तु, कृष्ण की चालाकी श्रीर अर्जुन के पराक्रम के कारण हमारी एक भी नहीं चलती। जो कुछ हम

करते हैं सभी व्यर्थ जाता है। ख़ैर, आज फिर अर्जुन को युद्ध के मैदान से दूर हटा ले जाव। हम एक ऐसी व्यूह रचना करेंगं—हम एक ऐसी मेारचावन्दी करेंगे—िक उसके भीतर जो पाण्डव-वीर पढ़ जायगा वह जीता न वचेगा।

श्राचार्य्य के मुँह से यह बात सुन कर मारे जाने से बचे हुए त्रिगर्त्त लोगों ने फिर श्रर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। फिर वे लड़ते लड़ते अर्जुन को दूर ले गये श्रीर वहाँ उन्हें घोर युद्ध में लगा रक्ला। इधर द्रोग ने श्रपने कवन के अनुसार एक वड़ा ही विकट व्यूह रचा श्रीर बे-भड़क पाण्डवों की तरफ़ बढ़े।

याचार्य की इस तरह बड़े ही भीम विक्रम श्रीर साहस से आते देख युधिष्ठिर की बड़ी चिन्ता हुई। वे उनसे बचने का उपाय सीचने लगे। द्रोख के बनाये हुए इस चक्रव्यूह (चकाबू) नामक मारचे के भीतर घुस कर उसे तोड़ने के योग्य बीर वे हूँद्रने लगे। पिता ही के समान तेजस्वी अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की डोड़ कर श्रीर किसी की उन्होंने इस योग्य न समभा। इसलिए यह काम अभिमन्यु की सौंप कर युधिष्ठिर बोले:—

बेटा ! इस व्यूह को कैसे ते। इना चाहिए, यह कुछ भी हमारी समभ में नहीं ग्राता। ऐसा न हो कि लौटने पर अर्जुन हम सबकी निन्हा करें। इससे तुम्हीं को इस समय जो उचित जान पड़े करे।

द्यभिमन्यु ने कहा:—हे त्रार्थ्य ! हम इस व्यूह के भीतर घुस जाने की युक्ति तो ज़कर जानते हैं; परन्तु इससे निकल त्राने की युक्ति नहीं जानते । इससे जलती हुई ग्राग में पतंगे की तरह इस विपदाजनक व्यूह के भीतर घुसना क्वा ग्राप उचित समभते हैं ?

तब युधिष्ठिर ने कहा: -- तुम यदि एक बार व्यूह को तोड़ कर भीतर घुस जावगे तो तुम्हारे पीछे हम लोग भी सब घुस कर तुम्हारी रक्षा ग्रीर कीरवों का नाश करेंगे। इससे शत्रुक्षों के बीच में घुसने की हमारे लिए तुम जगह भर कर दे।।

चचा युधिष्ठिर की इस प्रकार आज्ञा पाकर महावीर अभिमन्यु ने सारिश्व से कहा:— हे सुमित्र ! तुम द्रोग्याचार्य्य की सेना के सामने शीप्र ही हमारा रश्च ले चलो । श्रमिमन्यु के बार बार इस तरह आज्ञा हेने पर सारिश्व बोखाः—

हे राजकुमार ! श्राप बहुत बड़ा काम अपने ऊपर स्ने रहे हैं। ऐसा बुरा साहस करना श्रापको उचित है या नहीं, इसका अच्छी तरह विचार करके तब युद्ध के लिए प्रस्थान करना उचित होगा। तब अर्जुन-सुंत अभिमन्यु ने हॅस कर कहा: —

चित्रवों से घिरे हुए द्रोश की बात तो दूर रही, ऐरावत हाथी पर सवार देवराज इन्द्र से भी बुद्ध में हम पीछे नहीं हट सकते। इससे ज़रा भी विलम्ब न करके तुम इनारे रथ को द्रोशाचार्य्य की तरफ़ चलाख्री।

सारिश्व ने देखा कि अभिमन्यु ने मेरी बात का कुछ भी आहर न किया। यह बात उसे बुरी लगी। पर वह करता क्या ? बेबारा लाबार आ। उसे रश्व चलाना ही बड़ा। सेाने के साज से शोभित पीले घेड़ों की रास उसने हिलाई और वे तुरन्त ही द्रोबाचार्य की सेना के सामने चले। तब पाण्डव-बीर भी अभिमन्यु के पीछ है। लिये। गंगा का एक सोता जैसे समुद्र में प्रवेश करे, वैसे ही द्रोबा की सेना से अभिमन्यु जा मिले। घेर युद्ध ठन गया। द्रोबाचार्य के देखते देखते उनके व्यूह को तोड़ कर अभिमन्यु उसके भीतर भुस गये।

किन्तु, जो पाण्डव-बीर अभिमन्धु कं पीछे ब्यूह के भीतर घुसने की चेष्टा करते थे उन्हें जबद्रध ने ब्यूह के द्वार ही पर रोक दिया। मिल कर सबके बहुत प्रयत्न करने पर भी पाण्डवों की एक न चली। दैव कौरवों की तरफ़ था। महाबज़ी सिन्धुराज को इटा कर एक भी पाण्डव-बीर ब्यूह के भीतर न धँस सका। कौरवों ने टूटे हुए ब्यूह को फिर सुधार लिया ग्रीर अभिमन्दु को भीतर पाकर चारी तरफ़ से उन्हें धेर लिया।

इसके अनन्तर दुर्शीधन ही ने अभिमन्यु पर पहले आचात किया। किन्तु प्रवल वीर अभिमन्यु का प्रचण्ड प्रताप दुर्शीधन से न सहा गवा। अभिमन्यु ने शीम ही उनकी नाकों दम कर दिया। तब द्रोबाचार्य्य, अश्वत्वामा, कृप, कर्ब, शल्य और कृत-वर्मा ने मिल कर दुर्शीधन को अभिमन्यु के वंजे से खुड़ाया। शिकार का इस तरह जाल से निकल जाना अभिमन्यु से न सहा गया। मारे क्रोध के वे अधीर हो उठे और अपने तेज़ वाखों से सबके सारिवयों और घोड़ों को ज्याकुल करके उन महारिययों को उन्होंने वहाँ से शीम ही मार भगाया। उन्हें इस तरह युद्ध के मैदान से पराक्युल देख अभिमन्यु ने बड़े ज़ोर से सिंहनाद किया।

कुछ देर बाद श्रमिमन्यु को कुछ दूर पर शस्य दिखाई दिये। श्रमिमन्यु ने उन्हें श्रपने विवम बायों से इतना बायल किया कि शस्य को मूर्च्छा आ गई। यह देख कर शस्य की सेना इस तरह भागी जैसे सिंह से पीछा किया गया हिरन भागता है। शस्य का छोटा भाई इस समय वहीं था। उसने बड़े भाई को मूर्छित देख श्रमिमन्यु पर शाक- मख किया। श्रमिमन्यु का युद्ध-कौशल यहाँ तक बढ़ा चढ़ा था कि उन्होंने शस्य के

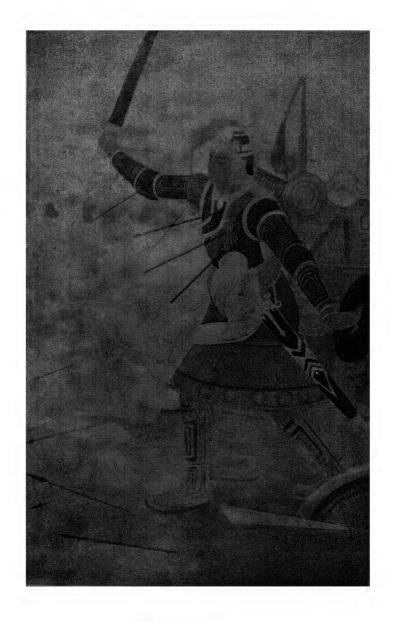

ध्यूह के भीतर अभिमन्यु

ह्योटे भाई, उनके सारिष्ठ, श्रीर उनके दोनों चक्र-रत्तकों को एक ही दफ़े में मार गिराया।

तब सैकड़ों योद्धा—कोई घोड़े पर सवार होकर, कोई रथ पर सवार हे।कर, कोई हार्था पर सवार होकर—एक ही साथ अभिमन्यु पर दे। एरन्तु, अभिमन्यु इससे ज़रा भी न डरं। उनमें से जो उनके सामने आया उसे उन्होंने हँसते हँसते भूमि पर सदा के लिए सुला दिया।

इसके अनन्तर अर्जुननन्दन अभिमन्यु ने युद्ध के मैदान में चारों श्रोर चक्कर लगा कर होगा, कर्या, शल्य आदि सेनाध्यक्तों को अपने पैने बागों से बेधना शुरू किया। इस समय अख-शका चलाने में श्रीभमन्यु ने बड़ी बेडब फुरती दिखाई। मालूम होने लगा कि एक ही समय में वे चारों तरफ़ युद्ध कर रहे हैं। तब कुद्ध होकर दुर्योधन कहने लगे:—

हं भूपाल-वृन्द ! देखिए, अपने शिष्य अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को आचार्य स्नेह के कारण नहीं मारना चाहते । यदि वे इसे मारने पर उतारू होते तो यह बालक कभी न जीता बचता । अर्जुन के पुत्र की द्रोणाचार्य रचा करते हैं । इसी से यह अपने को बड़ा बीर समभता है । इस मूढ़ का शीघ्र ही संहार कीजिए । वीरता-विषयक इसका भूठा अभिमान दूर कर देना चाहिए ।

इस पर घमण्ड में चूर होकर दुःशासन ने कहाः—

जिस तरह राहु सूर्य्य का प्रास करता है उसी तरह सबके सामने हम भ्रभिमन्यु का संहार करेंगे।

यह कह कर दु:शासन ने अभिमन्यु को ज़ोर से ललकारा और बड़े क्रोध में आकर उन पर बाख बरसाना आरम्भ किया। अभिमन्यु और दु:शासन दोनों ही रथ-युद्ध में निपुश थं। अतएव दोनों में बड़ा ही भीषश युद्ध होने लगा। कभी दाहिनी कभी बाई तरफ होकर, इधर से उधर मण्डलाकार चक्कर लगाते हुए, अभिमन्यु और दु:शासन परस्पर एक दूसरे पर आवात करने लगे। महावीर अभिमन्यु ने दु:शासन से कहा:—

द्याज हमने बड़े भाग्य से युद्ध में तुम्हें सामने पाया है। हमारे चचा लोगों को जो तुमने कटु वाक्य कहे हैं उन सबका बदला द्याज हम लिये लेते हैं।

यह कह कर दु:शासन का नाश करने के लिए अर्जुननन्दन अभिमन्यु ने आग के सदृश वैजवाले बाग्र मारे। वे बाग्र दु:शासन के शरीर के भीतर घुस गये। दु:शासन रथ पर गिर पड़े और मूर्च्छित हो गये। चनकी यह दशा देख सारिथ उन्हें मैदान से भगा लाया। तब धृतराष्ट्र के पुत्रों के परम हितकारी महा-धनुर्धर कर्या ने बड़ा कोध करके ध्राभमन्यु को एक तीच्या वाषा मारा। परन्तु, अभिमन्यु इससे ज़रा भी न पीड़ित हुए धौर ज़रा भी ध्रपनी जगह से न हटे। उन्होंने न मालूम कितने बाग कर्या के शारीर में छोद दिये, धौर जा रथी या महारथी उनके सामने आया उसे उन्होंने बे-तरह घायल किया। बड़ी फुरती से वे कैरिवों की सेना का संहार करने लगे। कीरवों की तरफ़वालों में से कीई भी अभिमन्यु की चपेट से अपनी सेना की न बचा सका। अभिमन्यु के छोड़े हुए महा विषम बाग रथों को तोड़ने और घोड़ों तथा हाथियों की काटने लगे। हिषायार लिये हुए, बाजूबन्द बांधे हुए, धँगूठियाँ आदि संतने के आभू- पश्च पहने हुए वीरों के कटे हुए हाथ और माला तथा कुण्डल धारण किये हुए उनके मक्तक ज़मीन पर धड़ाधड़ गिरने लगे।

बधर धृष्टगुन्न, विराट, द्रुपद, आदि महारिश्यों से रक्ता किये जाने पर भी जितने बार पाण्डवों ने अभिमन्यु को बचाने के इरादे से उस चक्रव्यूह के भीतर घुसने की चेष्टा की बतने ही बार अकेते सिन्धुराज जयद्रथ ने, अभिमन्यु के तोड़े हुए व्यूह के द्वार को बन्द करके, उन्हें भीतर जाने से रोका। यह देख कर सैनिकों को बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने में दूटे हुए व्यूह को फिर मज़बूत बना लेने के लिए कौरवों को काफ़ी वक्त मिल गया। उन्होंने उस व्यूह को फिर जैसे का तैसा बना दिया। इससे उसके भीतर घुसने की पाण्डवों की सारी आशा धूल में भिल गई। अतएव, अन्त तक, बिना किसी और की सहायता के, अकेते अर्जुनसुत अभिमन्यु ने, समुद्र के बीच में तैरते हुए मगर की तरह, उस उतनी बड़ी कौरव-सेना की पीड़ित किया।

धीरे धीरे श्रिमिनयु की मार न बड़ा ही भयङ्कर रूप धारण किया। कर्ण आदि वीरों का बार बार निवारण करके—उन्हें पास तक न फटकने देकर—जब अभिमन्यु ने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण और मद्रराज के पुत्र रुक्मारय आदि बहुत से राजकुमारों और कोशल-देश के राजा महारय बहुद्बल को मार गिराया तब कौरव लोग बे-तरह घबरा कर द्रोणाचार्य की शरण गये।

कर्ण बोले:—हे ब्रह्मन् ! यदि श्राप बहुत जल्द कोई उपाय न करेंगे तो अर्जुन का पुत्र हममें से किसी को न छोड़ेगा—एक एक का संहार कर डालेगा।

भ्राचार्य अपने प्यारे शिष्य भर्जुन के पुत्र का युद्ध-पराक्रम प्रसन्नतापूर्वक देखते रहे थे। उन्होंने कहा:—

हे वीरे। श्रिभमन्यु को इस समय तक क्या तुमने कभी एक दफ़े भी सुस्ताते

देखा है ? अर्जुन के पुत्र के हाथ की सफ़ाई और बाख चलाने की फुरती तो देखें। कीरवों के महारथी वीर क्रोध से पागल होकर भी यद्यि अभिमन्यु पर चेाट करने के लिए बार बार केशिश करते हैं, तथापि, अब तक, अभिमन्यु को ज़रा भी नहीं घायल कर सके। अपने शिष्यपुत्र की इस रख-चातुरी से हम बहुत ही प्रसन्न हुए हैं। उसके शर-समृह से पीड़ित होकर भी हमें सन्तोष ही होता है।

कर्ष ने कहा:—हे आचार्य ! युद्ध का मैदान छोड़ कर भाग निकलना बड़ी लजा की बात है। यही सोच कर हम अब तक यहाँ हैं; नहीं ते। न मालूम कब हमने पीठ फरे दी होती। इस महा-तेजस्वी अर्जुन-कुमार के दारुख बाबों की पीड़ा से हमारा शरीर जल सा रहा है।

तब महावीर द्रोशाचार्य हुँस कर बोले:-

हे कर्षा ! अभिमन्तु जो यह कवच पहने हुए है वह अभेश है—न वह दूट सकता है, न फूट सकता है, न कट सकता है। उसके बाँधने की युक्ति हमने अभिमन्यु के पिता को बतलाई थी। इससे तुम लोग जो अभिमन्यु पर बाण बरसाते हो वे सब व्यर्थ हैं। यदि उसे जीतने की इच्छा हो ते रख पर सवार होकर युद्ध करना बन्द करो। तुम सब लोग मिल कर पहले अभिमन्यु के हाअ से हिश्रयार छीन लो; फिर उसे रख से उतार दे। तब उसके साथ युद्ध करो। अभिमन्यु के हाआ में हिश्रयार रहते उसे परास्त करना तुम लोगों की शक्ति के बाहर की बात है।

द्रोख की बात सुनते ही सब लोग इकट्टे होकर एक ही साथ अभिमन्यु पर दूटे। िकसी ने अभिमन्यु का धनुष काट डाला, िकसी ने उनके सारिष्ठ का बध िकया, िकसी ने उनके घोड़ों को मार गिराया, िकसी ने उनके चलाये हुए अक्ष-शक्षों को छेद कर व्यर्थ कर दिया। यह हो चुकने पर द्रोख, कर्ष, क्रप, अश्वत्थामा और कृतवर्मा, दया और धर्म देनों छोड़ कर, उस बालक पर एक ही साथ हिश्रयार चलाने लगे।

तब अभिमन्यु ढाल-तलवार लेकर वे-घोड़ों के रश्य से कूद पड़े। उन्हें अपनी तरफ़ तलवार लिये हुए दें इते देख द्रोख ने उनकी तलवार और कर्ख ने ढाल काट डाली। एक एक करके जब अभिमन्यु के सारे अस्त्र कट गये तब बचा हुआ अकेला एक चक लेकर बड़ी निर्भयता के साथ वे द्रोख पर दें हुं। उस समय वीरों से घिरे हुए, रुधिर से लदफद, थे।ड़ी उन्न के कुमार अभिमन्यु के क्प ने बहुत ही अपूर्व शोभा धारख की। कौरतों के पचवाले राजा लोग उस दिन्स तेजस्वी बालक को देख कर घबरा गये और सबने एक ही साथ अस्तों की वर्षा करके अभिमन्यु के चक के टुकड़े टुकड़े कर डाले। उस समय दु:शासन के पुत्र ने हाथ में गदा लेकर अभिमन्यु पर आक्रमण किया और उनके माथे पर गदा मारी। सैंकड़ां-हज़ारों पेड़ों की जड़ से उखाड़ने के बाद वन्द होनेवाले प्रचण्ड पवन की तरह, हाथी-थे।ड़े-रश्रसहित अनिगनत वीरों की यमालय भेज कर, पौर्णमासी के चन्द्रमा के समान मुख्याले अभिमन्यु ने उस गदा की एका-एक चे।ट से भूमि पर गिर कर प्राख छोड़ दिये।

उस समय कौरवों की सेना की भ्रानन्द-सूचक ध्वनि भ्राकाश काड़ने लगी। उसे सुन कर पाण्डवों ने ग्राभितन्यु की महाशोचनीय मृत्यु का समाचार जाना। इस पर, जब सैनिक लोगों ने युधिष्ठिर के सामने ही भागने की ठानी तब बुधिष्ठिर ने कहा:—

हे वीरो ! शत्रुश्रों की श्रसंख्य सेना में श्रकेले पड़ जाने पर भी महाबाहु श्रभिमन्यु, युद्ध से मुँह न मोड़ कर, चित्रयोचित परम गति को प्राप्त हुए हैं। तुम्हें भी उन्हीं का श्रतुकरण करना चाहिए—तुम्हें भी उन्हीं का ऐसा व्यवहार करना चाहिए। भागना मत।

यह सुन कर पाण्डवों के पत्तवाले योद्धाओं की बड़ी लज्जा लगी। उन्होंने बेढव शूरवीरता दिखाई, वे इतने साइस से लड़े कि कौरवों के पैर लड़ाई के मैदान से उखड़ गये। उस समय दिन छीर रात की सन्धि उपस्थित हो गई—शाम होने की छा गई। भगवान सूर्य्य सारे अख-शक्कों की प्रभा हरण करके, लाल कमल के समान शरीर का रंग बनाये हुए, अस्ताचल पर्वत की चोटी पर चढ़ गये। इससे देनों पचों की सेना, जो दिन भर युद्ध करते करते अक गई थी, विश्राम करने गई। देखते देखते युद्ध का मैदान खाली हो गया।

अभिमन्यु की मृत्यु से पाण्डव बीरों को बड़ा दु:ख हुआ। अपने अपने रथ, कबच और धनुष छोड़ कर वे लोग युधिष्ठिर के चारों तरफ़ बैठ गये। सबके मुँह पर बे-तरह उदासीनता छाई हुई थी। धर्माराज उन्हें देख कर और भी विकल हो उठे और विलाप करने लगे:—

हाय ! इमारी ही झाझा से महावीर अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के भीतर घुस कर प्राय त्याग किया । उस बालक को उतना बड़ा काम सौंप कर हम लोग उसकी रचा न कर सके। पुत्र को प्रायों से भी अधिक प्यार करनेवाली सुभद्रा और भाई अर्जुन को आज हम कैसे मुँह दिखावेंगे ! आज न हमें जीत अच्छी लगती है और न राज्य की प्राप्ति ही अच्छी लगती है। खर्ग भी आज हमें सुखकर नहीं मालूम होता।

जिस समय बुधिष्ठिर इस तरह धीरज छोड़ कर बिलाप कर रहे थे उसी समय

कुष्ण द्वैपायन पाण्डवों के शिविर में माकर उपस्थित हुए। उनकी यथोचित पूजा करके युधिष्ठिर ने उन्हें म्रादर-पूर्वक बिठाया। फिर शोक से व्याकुल होकर उन्होंने युद्ध का सारा हाल कह सुनाया। वे बोले:—

भगवन् ! हमने उस सुकुमार बालक को बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी का काम दिया ! हमें ऐसा न करना था । यह हमसे बड़ी भूल हुई । फिर, अके ले जयद्रथ ने हमें व्यूह के भीतर न धँसने दिया । इससे हम अभिमन्यु की सहायता भी कुछ न कर सके । यही सोच सोच कर हम अधाह शोक-सागर में इब रहे हैं । बहुत सांच, विचार श्रीर चिन्ता करने पर भी हमारा जी नहीं मानता । हज़ार समकाने पर भी हमारा चित्त शान्त नहीं होता ।

व्यासदेव ने देखा कि युधिष्ठिर बहुत ही शांकाकुल हो रहे हैं। इससे उन पर उन्हें दया आई। काम्यक वन में द्रीपदी-हरण करने के कारण मीम ने जो जयद्रथ का अपमान किया था उसका स्मरण दिला कर व्यासदेव ने कहा कि, उसके बाद जयद्रथ की बहुत बड़ी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें यह बर दिया है कि अर्जुन को छोड़ कर और पाण्डवों को एक न एक दिन तुम खुद्ध में ज़रूर परास्त करोगे। इससे युधिष्ठिर को विदित हो गया कि अभिमन्यु के मरने की जो यह दुर्घटना हुई है सो उसी बरदान का प्रभाव है। इसमें उन्होंने दैव-गित ही को प्रबल समका। अतएव उन्हें कुछ धीरज आया और कलेजे को आम कर किसी तरह अर्जुन के आने की राह देखने लगे। मनुष्यों का चय करनेवाले उस भयानक दिन के अन्त में, अपने दिव्य अस्तों से त्रिगर्स लोगों का समूल संहार करके, अर्जुन अपने विजयी रश्न पर सवार हुए और इष्ण से युद्ध की बातें करते हुए अपनी सेना के पड़ाव में आ पहुँचे। वहाँ बड़ी उदासी देख कर उनके मन में शङ्का हुई। वे कृष्ण से कहने लगे:—

हे जनार्दन! न आज दुन्दुभी बज रही है, न आज शंख ध्विन हो रही है, न आज मङ्गल-सूचक तुरही ही सुनाई पड़ती है। यह बात क्या है ? योद्धा लोग भी हमें देख कर इधर उधर भाग रहे हैं। हे माधव! हम लोगों पर कोई बहुत बड़ी विपदा तो नहीं आई?

इस तरह बातचीत करते करते कृष्ण भ्रीर श्रर्जुन ने डेरों में प्रवेश किया। वहाँ धन्होंने देखा कि पाण्डव लोग मन मलीन, मुँह लटकाये, आधे जी के बैठे हुए हैं। यह दशा देखते ही श्रर्जुन के पेट में खलबली पड़ गई। वहाँ उन्होंने अपने सब भाइयों श्रीर पुत्रों को तो देखा; परन्तु अभिमन्यु को न देखा। तब व्याकुल होकर उन्होंने कहा:—

हे वीरो ! तुम सब के मुँह उतरे हुए हैं और तुम लोग सदा की तरह प्रसन्न-मन

हमसे मिलते भी नहीं। बेटा श्रमिमन्यु कहाँ है ? वह तेजस्वी बालक प्रति दिन उठ कर धौर कुछ दूर चल कर हमसे मिलता था। आज हम शत्रुओं का संहार करके धा रहे हैं; किन्तु वह हँसता हुआ आता हमें नहीं देख पड़ता। हमने सुना है कि आज धाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की थी। कहीं तुमने अभिमन्यु को उसके भीतर तो नहीं युसने दिया ? उस व्यूह के भीतर प्रवेश करना भर वह जानता है; हमने उसे उससे निकल आने की युक्ति नहीं बतलाई।

जब किसी ने अर्जुन की बात का उत्तर न दिया तब वे जान गये कि अभिमन्यु अब इस संसार में नहीं है। इससे उन्हें दु:सह दु:ख हुआ। वे शोक-सागर में डूब कर विलाप करने लगे:—

हाय ! पुत्र ! तुम्हें बार बार देख कर भी हमारा जी न भरता था। इस समय इस अभागी के गोद से निर्दयी काल ने तुम्हें हर लिया। इसमें सन्देह नहीं कि हमारा हृदय ईसपात का, नहीं नहीं वक्र का, है। इसी से ऐसे प्यारे पुत्र के न रहने से अब तक भी उसके दो दुकड़े नहीं हो गये। अब समभ में आया कि गर्व में चूर हे। कर धृतराष्ट्र की सन्तान क्यों सिंहनाद कर रही थी। जिस समय छुष्ण हमारे साथ आ रहे थे उस समय उन्होंने भी युयुत्सु को इस विषय में कौरवों का तिरस्कार करते सुना था। युयुत्सु यह कह कर कौरवों का धिकार कर रहे थे कि:—

हे श्रथर्मियो ! श्रर्जुन से पार न पाकर एक बालक के प्राश्य लेकर तुम लोग वृथा श्रानन्द मना रहे हो।

पुत्र के शोक से अर्जुन की बहुत ही ज्याकुल देख कृष्य नं उन्हें दिल।सा देने के लिए कहा:—

हे धनञ्जय ! इतनं विकल मत हो। शूर-वीरों की ऐसी ही गित होती हैं; वे हमेशा यही इच्छा रखते हैं कि रख में प्राण छोड़ कर हम स्वर्ग जायँ। जिस दिव्य लोक के पाने की वीर जन कामना करते हैं, अभिमन्यु निःसन्देह उसी लोक को प्राप्त हुए हैं। तुम्हारे भाई श्रीर बन्धु-बान्धव तुम्हें इतना शोक करते देख अत्यन्त दु:खित श्रीर सन्तप्त है। रहे हैं। इससे अब अधिक शोक न करके उन लोगों को शान्त करो।

कृष्य के वचन सुन कर अर्जुन ने बड़े कष्ट से पुत्र-शोक की कुछ कम करके कहा:— हे भाई! उस सुन्दर-मुख और कमल-लोचन अभिमन्यु ने किस प्रकार युद्ध किया, सो वर्णन करो। अनेक शत्रुओं के वीच युद्ध करके उस वीर-वर ने जितने वीरता के काम किये हों उन्हें हम सुनना चाहते हैं। इससे हमें बहुत कुछ धीरज होगा। इमने कभी स्वप्न में भी यह न समभा था कि तुम लोगों के रहते खुद देवराज इन्द्र भी अभिमन्यु का बाल बाँका कर सकते हैं। हाय ! यदि हम यह जानते कि पाण्डव ग्रीर पाञ्चाल लोग हमारे पुत्र की रक्षा न कर सकेंगे तो हम खुद ही उसकी रक्षा के लिए युद्ध के मैदान में उपस्थित रहते। इस समय तुम्हारे पैक्षिप ग्रीर पराक्रम का हाल हमें अच्छी तरह मालूम हे। गया। अभिमन्यु तुम्हारी श्रांखों के सामने ही मारा गया। सचमुच ही तुम बड़े बहादुर हो! श्रथवा इसमें तुम्हारा कोई देाप नहीं, सारा देाप हमारा ही है। क्यों कि श्रयन्त दुर्बल ग्रीर उरपेक पुरुषों के भरोसे ग्रभिमन्यु को छोड़ कर हम यहाँ से चले गये। तुम लोग यदि हमारे पुत्र की रक्षा न कर सके तो तुम्हारा यह कवच ग्रीर तुम्हारे ये अस्त क्या सिर्फ शोभा के लिए हैं ? ग्रीर तुम्हारी वाणी ग्रीर बुद्ध क्या सभा में सिर्फ वक्ता भाड़ने के लिए हैं ?

पुत्र-शोक से दुखी अर्जुन ने, आँखों में आँसू भरे हुए, इस प्रकार कुछ देर तक विलाप करके अपने बन्धु-बान्धवों को धिकारा। फिर धनुष और तलवार उठा कर, बैठे बैठे, इस तरह ज़ोर ज़ोर से साँस छोड़ने लगे जैसे क्रोध से भरा हुआ काला नाग फुफकारें छोड़ता है। उस समय युधिष्ठिर और छुष्ण को छांड़ कर और कोई भी उनकी तरफ़ देखने या उन्हें उत्तर देने को समर्थ न हुआ। धीरे धीरे धर्मराज ने बहुत धीमे स्वर से कहना आरम्भ किया:—

इं महाबाहु! त्रिगर्त्त लोगों के साथ युद्ध करने के लिए तुम्हारे चले जाने पर द्रोगा-चार्य्य ने एक ऐसा व्यूह बनाया जिसका तोड़ना बहुत ही कठिन था। व्यूह की रचना करके हमारे पकड़ने के लिए उन्होंने जी जान से यल करना आरम्भ कर दिया। यद्यपि अनिगनत वीर हमारी रचा कर रहे थे तथापि द्रोग्ध के धावे से हम बेहद तंग आ गये। शत्रुओं के उस व्यूह को तोड़ना तो दूर रहा, उनके सामने एक चा भर भी ठहरना इम लोगों के लिए असहा हो गया। तब हमने अद्भुत वीर अभिमन्यु से कहा:—

बेटा ! द्रोखाचार्य्य की सेना के भीतर प्रवेश करेा; हम तुम्हारी रचा करेंगे।

निडर अभिमन्यु ने हमारे कहने के अनुसार उस विकट काम को अपने ऊपर होने से, उत्तम घोड़े की तरह, ज़रा भी आनाकानी न की । बड़े वेग और बड़े उत्साह से वह द्रोख की सेना के भोतर घुस गया।

हम लोग अभिमन्यु के पीछे पीछे चले श्रीर उसी की तरह शत्रुश्री की सेना के भीतर धुसने की चेष्टा करने लगे। परन्तु, उसी समय जयद्रश्व ने, चुद्र होकर भी, शङ्कर के बरदान के प्रभाव से हम लोगों को रोका अपीर अभिमन्यु के द्वारा तोड़े गये व्यूह का द्वार बन्द कर दिया।

तब द्रोग, कर्ग, कृप आदि छः रिथयों ने उस असहाय आति को चारों तरफ़ से घेर लिया। महावीर अभिमन्यु के हाथ से सैकड़ों सैनिक, भेड़े, हाथी, राजकुमार और योद्धा मारे गये; सैकड़ों रथ चूर हो गयं; यहाँ तक कि महारथी राजा बृहकल को भी प्राण छोड़ने पड़े। अन्त में शत्रुआं ने अधम्म युद्ध करके अभिमन्यु को रथ और शख्किन कर दिया। तब अभिमन्यु को बहुत थका हुआ और खाली हाथ देख कर दुःशासन के पुत्र ने गदा मारी। उसी से प्यारे अभिमन्यु को मृत्यु हुई।

हे धनव्जय ! तुम्हारं पुत्र ने अयम्त अद्भुत काम करके स्वर्ग-लोक को गमन किया है।

युधिष्ठिर की बात समाप्त होने पर, अर्जुन—हा पुत्र !—बस इतना ही कह कर भूमि परिगर पड़े। उन्हें मूर्छा आ गई; वे बेहोश हो गयं। इस तरह अचेत और व्याकुल पड़े हुए अर्जुन को घेर कर सब लोग बैठ गयं और बिना पलक बन्द कियं परस्पर एक दूसरे को देखने लगे। कुछ देर में महाबीर अर्जुन को होश आया। तब वे विषम ज्वर चढ़े हुए आहमी की तरह काँपने और ज़ोर ज़ोर से साँस छोड़ने लगे। उनकी आँथों से आँसुओं की धारा बह चली।

इस तरह घड़ी आध घड़ी तक अभिमन्यु के वध सं सम्बन्ध रखनेवाली बाते साचते सोचते अर्जुन धोरे धोरे कोध से अधीर हां उठे। तब बड़े ज़ार से हाथ मल कर और पागल की तरह इधर उधर देख कर वे युधिष्ठिर से कहने लगे:—

महाराज ! हम प्रतिज्ञा करते हैं कि कल ही हम जयद्रथ को मारेंगे। हमारे पहले उपकारों को भूल कर उस पापात्मा ने दुर्योधन का साथ दिया। इतना ही करके वह चुप नहीं रहा। श्राज वह श्रमिमन्यु की इस महाशोचनीय मृत्यु का भी कारण हुआ। इससे कल ही हम उसे इस संसार से सदा के लिए विदा कर देंगे।

हे पुरुषों में श्रेष्ठ जन ! जो कुछ हमने कहा वह यदि हम न करें तो पुण्यवान् लोगों की सी हमारी गति न हो—हम स्वर्ग न जायँ। यदि हम जयद्रश्व का वध न कर सकें तो हमारी वही गति हो जो माता पिता के मारनेवाले विश्वासघाती मनुष्यों की होती है। यदि कल दुरात्मा जयद्रश्व के जीते सूर्य्य द्यस्त हो गया तो इसी जगह तुम लोगों के सामने जलती हुई चिता में घुस कर हम भस्म हो जायँगे।

महावीर अर्जुन ने यह प्रतिज्ञा करके अपने गाण्डीव धन्वा को इस ज़ोर से ज़मीन

पर पटका कि उससे जो शब्द हुआ उससे आकाश गूँज उठा। श्रीकृष्य ने भी अपने पाश्वजन्य नाम के शंस को बड़े ज़ोर से बजा कर अर्जुन की उस भीषण प्रतिहा का समर्थन किया। उन्होंने उस शंख-ध्वनि से यह सूचित किया कि अर्जुन ने उचित प्रतिहा की; हमें वह बहुत पसन्द आई। कृष्य को शंख बजाते देख अर्जुन ने भी देवदत्त शंख की ध्वनि की। इस पर चारों तरफ़ सेना में सैकड़ों-हज़ारों शंख, दुन्दुभी, तुरही श्रीर भेरी आदि बाजे बजने श्रीर वीर लोग सिंहनाद करने लगे।

कैरियों को अपने जासूसों के द्वारा उस महा कोलाहल का कारण मालूम होने पर, सिन्धुराज जयद्रभ मारे डर के काँप उठे। बहुत देर तक मन ही मन चिन्ता करने के बाद समा में जाकर वे कहने लगे:—

हे भूबाल-वृन्द ! धन अप ने हमें यमराज के घर की हवा खिलाने की प्रतिक्षा की है। इससे आप लोग हमारे बचाब का कोई अच्छा प्रबन्ध करें; नहीं तो, राग आपका भला करे, लीजिए हम अपने घर जाकर खुद ही अपने प्राम्य बचाने का यन करते हैं।

दुर्योधन तो अपना काम निकालने में बड़े ही चतुर थे। जयद्रथ की इस तरह डरा हुआ देख उन्होंने कहा:—

हे सिन्धुराज! डिरए मत। इन सब बीरों के बीच में तुम्हारे रहने से कोई भी तुम्हारा कुछ न कर सकेगा। हम अपनी ग्यारह अचौिहबी सेना को आहा हैंगे कि और सब काम छोड़ कर कत वह लिर्फ़ तुम्हारी ही रचा करे। कर्ण, भूरिश्रवा, शल्य, सुदिखण, अश्वत्यामा, शकुनि आदि वीर तुम्हें बीच में डाल कर तुम्हारे चारों तरक रहेंगे। तुम खुद भी रथी बीरों में एक श्रेष्ठ योद्धा हो। फिर अर्जुन की प्रतिज्ञा से डरने का क्या काम ?

दुर्योधन जब जयद्रव को इस तरह दिलासा दे चुके तब उनके साथ जयद्रव द्रोखा-चार्य्य की शरख गये। द्रोखाचार्य्य ने जयद्रव को अभय-दान दिया—उन्होंने कहा, तुम निश्चिन्त रहा; हम तुम्हारी रहा करेंगे। वे बोले:—

हे राजन् ! वबराने की कोई बात नहीं; हम तुम्हें अर्जुन से ज़रूर बचावेंगे। तुम्हारी रचा के लिए कल इस एक ऐसा ब्यूह बनावेंगे जिसके भीतर अर्जुन कभी न घुस पावेंगे। तुम हरगिज़ न डरो; निडर होकर तुम ख़ब युद्ध करो।

द्रोखाचार्य्य के इस प्रकार कहने से जयद्रथ का डर ख्रूट गया। उन्होंने कहा:— बहुत अच्छा; तो हम ज़रूर बुद्ध करेंगे। तब सारी कौरन-सेना अनेक प्रकार के बाजं बजाने श्रीर सिंहनाद करने लगी। इधर कृष्ण और अर्जुन को से। च के कारण उस रात को नींद नहीं आई। वे लोग शट्या पर पड़े पड़े बड़ी देर तक ठंडी साँस भरते रहे। बहुत से। च-विचार के बाद अर्जुन ने कृष्ण से कहा:—

हे केशव ! तुम अपनी वहन सुभद्रा श्रीर हमारी बहू उत्तरा की दिलासा दे कर उनका शोक दूर करो।

तब अर्जुन के घर के भीतर जाकर बुद्धिमान कृष्ण ने रोती और सिर पीटती हुई अपनी बहन से कहा:—

हं सुभद्रा ! अच्छे कुल में जन्म लेनेवाले धर्माज चित्रय को जिस तरह प्राण छोड़ना चाहिए, तुन्हारे पुत्र ने उसी तरह छोड़ा है। इससे तुम अब श्रीर शोक न करो। पिता के समान पराक्रमी श्रमिमन्यु को बड़ा भाग्यशाली समक्तना चाहिए; इसी से वीर जनों की गित को वह प्राप्त हुआ है। वीर लोग इसी तरह रण में वीरता दिखा कर प्राख छोड़ने की इच्छा रखते हैं। तुम वीर-माता, वीर-पन्नी, वीर-पुत्री श्रीर वीर-बान्धवा हो; इससे श्रमिमन्यु के स्वर्ग-गमन के कारण तुन्हें शोक न करना चाहिए। हे बहन ! बाल-हन्ता पापी जयद्रथ बन्धु-बान्धवों सहित अपने इस कर्म्म का फल बहुत जल्द पावेगा।

इसी समय उत्तरा की साथ लिये हुए द्रीपदी वहाँ आकर उपस्थित हुई। उत्तरा की देख कर उन लोगों का शोक नया हो गया। वे फिर रीने और विलाप करने लगीं। उन्हें बाल बिखराये हुए ज़मीन पर पड़ी देख कृष्ण की बड़ा दु:ख हुआ। उन्हेंने अपनी शोक-विद्वला बहन के शरीर पर हाथ रख कर कहा:—

हे सुभद्रा ! तुम्हारे पुत्र को पुण्य-लोक प्राप्त हुआ है । फिर उसके लिए इतना शोक क्यों ? हे पाञ्चाली ! तुम अपने शोक को रोक कर उत्तरा को समभाओं। हे चन्द्रवदनी ! इमारी तो यही कामना है कि यशस्वी अभिमन्यु ने जो गति पाई है, अन्त-काल में इम सब खोग बही गति पावें ! अकेले अभिमन्यु ने जैसे कठिन काम किये हैं, जी से इमारो यही इच्छा है कि हम सब लोग मिल कर वैसे ही काम कर सकें !

सुभद्रा, द्रौपक्षी श्रीर उत्तरा की इस प्रकार समभा बुभा कर महात्मा कृष्ण किर श्राकुंन के पास लौट श्राये। श्राकर पहले तो उन्होंने जयद्रथ के वध के विषय में सलाह की; किर कुछ देर के लिए सो गये। किन्तु, कृष्ण कुछ रात रहे ही जगे श्रीर अपनं सारिथ दाहक के पास जाकर रथ सजाने के विषय में उसे बहुत कुछ शिला दी।

दारुक ने कहाः—हे पुरुषोत्तम ! आप जिसके सारिय हुए हैं उसका काम अवश्य ही सिद्ध होगा । आपने जिस तरह आज्ञा दो है, सब काम उसी तरह होगा । आपके। खसी तरह रथ तैयार मिलेगा । ईश्वर करे अर्जुन ही के विजयी होने के लिए आज प्रात:काल हो !

अर्जुन की भी रात, महादेवजी के दिये हुए अक्षों की चिन्ता करते करते, बीत गई।
प्रातःकाल होने पर परम वीर द्रोगाचार्य ने अपने रश्च के घोड़ों की रास खुद
अपने ही हाथ में ली और बड़ी फुरती से सेना की देख-भाल करके व्यूह-रचना आरम्भ
कर दी। जब व्यूह-रचना है। गई, और जिन सैनिकों की जहाँ रहना चाहिए वहाँ वे
अपनी अपनी जगह पर डट गये, तब द्रोग ने जयद्रथ से कहा:—

हे सिन्धुराज ! तुम छः कोस हमारे पीछे रही । वहाँ एक लाख सेना लेकर कर्ण, अश्वत्यामा श्रीर छप तुम्हारी रचा करेंगे। कई बढ़े बड़े बीर श्रपनी श्रपनी श्रिपती जिगेड लेकर बीच में रहेंगे। इससे तुम तक पहुँचने के पहले पाण्डबों की पहले तो हमारी सेना की पार करना पड़ेगा; फिर बीचवाले सेनाध्यचों की सेना में घुस कर उस तरफ़ जाना होगा; धीर सूर्य्यास्त के पहले इम सबकी पार करके तुम तक पहुँच जाना पाण्डवों के लिए ती क्या खुद देवताओं के लिए भी श्रसम्भव है।

द्रोय के इसं कहने से जबद्रय को बहुत कुछ धीरज हुआ। गान्धार देश के बहुत से येद्धाओं, और रिसाले के बहुत से कवन-धारी सवारों, की खेकर वे आचार्य के बतलाये हुए स्थान पर उनके पोछे की तरफ़ गये। धृतराष्ट्र के पुत्र दुःशासन और दुर्म्भर्षण आगे-वाली सेना में रहे। उसके पीछे द्रोयाचार्य ने सेना की शकट (वैज्ञगाड़ी) के आकार में खड़ा करके व्यूह बनाया और अपने रथ की उसके द्वार पर खड़ा किया -अर्थात् व्यूह की द्वार-रचा का भार आपने खुद अपने ही ऊपर लिया। उसके पीछे भेजराज छत-वर्मा और काम्बोजराज सुदिचिस ने अपनी अपनी त्रिगंड को चक्र के आकार में खड़ा करके जयद्रय के पास पहुँचने का रास्ता रोका।

इस इतने बड़े व्यूह के पीछे, कई योजन का बीच देकर, सूचिनामक एक श्रीर बहुत ही गूढ़ व्यूह की रचना की गई। उसके मध्य भाग में कर्ष, दुर्योधन, शल्य, कुप श्रादि बीर जयद्रथ की बीच में डाल कर खड़े हुए। श्रद्धुत कौशल से भरे हुए इन देानें। व्यूहों की देख कर कौरवों ने मन ही मन इस बात का निश्चय कर खिया कि जयद्रथ श्रव बच गये श्रीर अपनी प्रतिज्ञा के श्रतुसार श्रर्जुन चिता में जल मरे।

इधर पाण्डवों ने भी अपनी सेना का व्यूह बनाया। उसके बन चुकने पर युधिष्टिर की रचा के लिए उचित प्रबन्ध करके अर्जुन ने कृष्य से कहा:— हे बासुदेव ! जिस जगह दुर्म्भर्षस हैं वहीं पहले हमारा रथ ले चलो । इस हाश्रियों पर सवार सेना को पार करके हम शत्रुश्रों के व्यूह में घुसना चाहते हैं।

अर्जुन के कहने के अनुसार ऋष्य के उस जगह रा लो जाने पर कीरवों के साथ अर्जुन का महा विकट युद्ध आरम्भ हुआ। । वर्षा-काल के मेघ पर्वतों के उपर जैसे पानी बरसाते हैं उसी तरह महा-पराक्रमी अर्जुन ने अपने वैरियों पर बाख बरसाना आरम्भ कर दिया। बात की बात में अर्जुन ने असंख्य रथी, हाथी और पैदल सेना काट डाली। इससे कीरवों के योद्धाओं का उत्साह टूट गया और वे भागने लगे।

अपने भाई दुर्म्भर्षेष के त्रिगेड की यह दशा देख दु:शासन ने बड़ा कोप किया। वे अर्जुन का सामना करने आये और हाथियों पर सवार सेना से उन्हें घेर लिया। इस समय दु:शासन के शरीर की बागों से द्वित्र भिन्न करके, ऊँची ऊँची लहरों से लहराते हुए महासागर के समान शत्रुओं की सेना में चत्रिय-श्रेष्ठ अर्जुन घुस पड़े और हाथियों पर सवार सैनिकों के सिर अपने ती स्था शरों से छेद छेद कर गेंद की तरह फेंकने लगे।

कुछ ही देर में कितने ही हाश्रियों के हैं।दे ख़ाली हे। गये और कितने ही हाथी ख़ुद भी ज़मीन पर गिर गिर कर मर गये। बिना सबारों के ख़ाली है।देवाले हाथी इधर हथर सेना में दै। इने लगे। यह दशा देख बची हुई सेना ने फिर भागने की ठानी। ऋर्जुन के शरों से घावल हुए दुः सासन ने भी द्रोस के द्वारा रिचत व्यूह में घुस कर अपने शास बचाबे।

तब ऋर्जुन उस शकटाकार व्यूह के द्वार पर जा पहुँचे। वहाँ उनका श्रीर श्राचार्य द्रोग का सामना हुआ। अर्जुन ने द्रोगाचार्य से उस व्यूह के भीतर घुसने की अनुमित बड़ी ही अधीनता से माँगी। उन्होंने आचार्य से बिनती की कि—हे गुरु महाराज! हमें इस व्यूह के भीतर घुस जाने दीजिए। पर आचार्य ने हँस कर कहा:—

हे अर्जुन ! पहले हमें जीते बिना तुम जयद्रथ के पास तक कदापि नहीं पहुँच सकते।

यह कह कर द्रोग ने अपने तीक्ष शरों से अर्जुन की तीप दिया। तब लाचार हो कर अर्जुन की गुरु के साथ बुद्ध करना पड़ा। युद्ध-विद्या में गुरु जैसे प्रवीस से चेले भी वैसे ही थे। देानों की फुरती, चालाकी श्रीर हाथ की सफ़ाई तारीक़ के लायक़ थी। देानों ही एक दूसरे को अपना अपना युद्ध-कौशल दिखाने लगे। देानों ही ने परस्पर एक दूसरे के अझ-शक्कों को व्यर्थ करना श्रीर धनुष की डोरियों को काटना

भ्रारम्भ कर दिया। बहुत देर तक बड़ा ही अद्भुत युद्ध हुन्ना। श्रीकृष्णजी तो बड़े बुद्धि-मान् भ्रे। उन्होंने देखा कि द्रोणाचार्य्य के साथ युद्ध करने में समय व्यर्थ जा रहा है। इससे आज के जयद्रथ-वधरूपो मुख्य काम को ध्यान में रख कर उन्होंने अर्जुन से कहा:—

हे महाबाहु ! अब और वक्त खोना उचित नहीं। आचार्य्य के साथ बहुत देर तक युद्ध हो चुका। अब उन्हें यहीं छोड़ व्यूह के भीतर घुसना चाहिए।

अर्जुन ने कृष्ण की बात मान ली। तब कृष्ण ने बड़ी तेज़ी से रश्व हाँका और द्रोगाचार्य्य की प्रदिचिषा करके रथ उनके पीछे निकाल लें गये। अर्जुन के रथ की आगो बढ़ने से रोकना द्रोगाचार्य्य ने अपनी शक्ति के बाहर समक्ता। इससे अर्जुन को ब्यूह की तरफ़ बड़ी तेज़ी से जाते देख द्रोग ने कहा:—

हे अर्जुन ! तुम तो शत्रु की हराये बिना कभी नहीं लौटते ! अब, इस समय, कहाँ भागं जा रहे हो ?

श्चर्जुन तो जयद्रथ की मारने के लिए उतावले ही रहे थे। उन्होंने कहा:—

हे त्राचार्य्य ! त्राप हमारे गुरु हैं, शत्रु नहीं; इससे हमारा वह नियम आपके विषय में नहीं लग सकता।

यह कह कर युधामन्यु श्रीर उत्तमौजा नामक दो चक्ररचक लेकर उन्होंने शत्रुद्यों की विशाल सेना में प्रवेश किया।

तब काम्बोज श्रीर भोजराज ने अर्जुन की वहीं रोक रखना चाहा। भीषण युद्ध छिड़ गया। महाप्रतापी पाण्डुनन्दन के विषम वाणों के प्रभाव से घोड़ों के समूह घायल होने, जितने रथ थे सब टूटने, श्रीर सवारों-समेत हाथियों के फुण्ड के फुण्ड ज़मीन पर गिरने लगे। कौरवों की असंख्य सेना के साथ अकले अर्जुन ने बड़ा ही भयङ्कर युद्ध किया। पर, एक श्रीर अनेक में बहुत अन्तर होता है। टिड्डी दल के समान कौरवों की सेना उनके आगे बढ़ने में विघ्न डालने लगी। यह देख कर अर्जुन को उत्तेजित करने के लिए कुष्ण ने कहा:—

हे पृथापुत्र ! इन वीरों पर दया करने की ज़रूरत नहीं। इन्हें यमपुर पठाने में विलम्ब न करो। हमें जो काम ग्राज करना है उसके लिए ग्रव बहुत ही थोड़ा समय रह गया है।

यह सुन कर अर्जुन ने बड़े ही वेग से बाग्य-वर्षा आरम्भ कर दी। वह ऋतवस्मी श्रीर सुदिचिय से न सही गई। वे प्रायः मूर्च्छित हो गये। इस मीक़े को अरच्छा हाश आया जान ऋष्य ने रथ को इस तेज़ी से दौड़ाया कि रथ का देख पड़ना सुश्किल हो गया। भोज द्यौर काम्बोज-सेना के नायक छतबम्मा द्यौर सुद्विश होश में थे ही नहीं। अतएव इस सेना समूह की पार करके अर्जुन के रथ की कृष्ण उस तरफ़ आगे निकाल ले गयं।

दुर्योधन को मालूम हो गया कि अर्जुन शकट-व्यृह सं निकल आयं श्रीर अब सूचि-व्यृह की तरफ दौड़े चले आ रहं हैं। इससं वे द्रोहाचार्य्य के पास पहुँचे और भिक्क कर उनसे कहने लगे:—

हे आचार्य ! अर्जन का आपके सामने ही संना में घुसते, और, सूखं तिनकों के ढेर का आग जैसे जलाती है उस तरह सैनिकों का नाश करते देख हम अपने पच का बिल-कुल ही अ। श्रयहीन समभते हैं। हमें जान पड़ता है कि हमारा कोई भी योग्य सहायक नहीं। जहाँ तक ही सकता है हम आपके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं; हर तरह हम श्रापको प्रसन्न रखने की चेष्टा करते हैं; परन्तु, श्राप इस बात का कुछ भी लिहाज नहीं करते। इस अपने बहुत बडे भक्त हैं; परन्तु हमारा नाश करने पर कमर कसनेवाले पाण्डवों पर आप हमेशा ही दया करते हैं। हम न जानते थे कि आप शहद में डूबे हुए छरे की धार के समान हैं। ग्राप यदि श्रभयदान न देते-श्राप यदि जयद्रथ से यह न कहते कि डरने की कोई बात नहीं -तो हम कभी जयद्रथ की न रीकते। वे कभी के भाग गये होते। भापही के विश्वास दिलाने पर इमने जयद्रथ की ब्राज मौत के सुँह में फेंका है। यह हमसे बड़ी भूल हुई। यदि आप हमें अपने बल-पौरुष का भरोसा न देते तो कभी यह बात न होती। काल के कराल गाल में गया हुआ। मनुष्य चाहे बच जाय, पर अर्जन के सामने जयद्रथ नहीं बच सकते। इस समय हम बडे दु:खी हैं-हम श्रयन्त आर्त हैं। इससे हम जो यह अंड बंड बक रहे हैं उसके कारण आप हम पर कोध न कीजिएगा। सिन्धुराज जयद्रव आपकी शरण हैं। उन्हें जिस तरह हो सके बचाइए।

दुर्योधन के वचन सुन कर द्रोगाचार्य्य ने कहा:--

महाराज ! तुम हमारे पुत्र-तुस्य है। । इससे हम तुम्हारी बात का बुरा नहीं मानते । सच मानो, इस विषय में हमारा कुछ भी अपराध नहीं । श्रीकृष्ण बहुत ही अच्छे सारिश्य हैं । उनके हाँके हुए घोड़े हवा से बातें करते हैं । इस कारण बहुत थोड़ा सा रास्ता पाने से भी अर्जुन बड़ी तेज़ी से रथ निकाल ले जाते हैं । हम इस समय बहुत बूढ़े हो गये हैं । पाण्डवों की सेना हमारी सेना के विलक्कल पास आ गई है; और हममें अब इतनी फ़ुरती नहीं रही कि इधर इस सेना को रोकें और उधर अर्जुन को भी आगं न

बढ़ने दें। एक बात और है, जिसके कारण इम इस समय अर्जुन के पीछे दौड़ कर बनकी राह नहीं रोक सकते। हमने सबके सामने युधिष्ठिर को पकड़ने की प्रतिज्ञा की है। इस समय युधिष्ठिर की रचा करने के लिए अर्जुन उनके पास नहीं; वे देखो, हमारे सामने ही धर्म्मराज विराज रहे हैं। अत्रव्य हमें पहले उनसे युद्ध करना होगा। कुछ भी हो, हम तुम्हारे बदन पर एक ऐसा कवच बाँधे देते हैं जिसे छंद कर कोई भी शख तुम्हें घायल न कर सकेगा। तुम खुद भी महा बलवान और पराक्रमी हो। प्रयत्न करने से तुम खुद ही विजय प्राप्त कर सकते हो। अत्रव्य तुम्हों जाकर अर्जुन का सामना करो और उन्हें रास्ते ही में रोक रक्खो।

यह कह कर द्रोग्राचार्य्य ने दुर्योधन के बदन पर मन्त्रों से पिनत्र किया हुआ एक महा-अद्भुत कवच बाँधा और उन्हें उस भयानक युद्ध में भेज दिया। दुर्योधन एक हज़ार चतुरंगिनी सेना और बहुत से महारथी याद्धा लेकर, मारू बाजे बजाते हुए, बड़े आडम्बर के साथ अर्जुन को रोकने दौड़े।

इधर दो-पहर ढल गई। धोरे धोरे सूर्यां होने में कुछ ही समय बाक़ी रहा। तब तक अर्जुन ने कीरवों के अनिगत योद्धा और सैनिक मार गिराये। सारी सेना को उन्होंने मथ डाला। चारों तरफ़ हाहाकार मच गया। देर ति महा भीषण युद्ध करने से अर्जुन बहुत थक गये। उनके रख के घोड़े भी बहुत घायल हो गये। कीरवों की सेना में महाप्रलय मचा कर किसी तरह जस्दी जस्दी वे शकट-व्यूह से निकल आये। तब उन्हें बहुत दूर पर आगे वह जगह दिखाई दी जहाँ सूचि-व्यूह के बीच में बड़े बड़े महारिययों से रिचत जयद्रथ सूर्यांस्त की प्रतीक्षा कर रहे थे।

अर्जुन ने कहा:— हे माधव ! हमारं घोड़े बहुत घ।यल हैं और श्वक भी बहुत गये हैं। इससे उन्हें कुछ देर विश्राम देने के लिए यही अरुछा मौका है।

कुष्ण ने भी इस बात को अच्छा समका। तब अर्जुन रथ से उतर पढ़े और गाण्डीय को हाथ में लेकर घोड़ों की, रथ की और कृष्ण की रक्ता करने लगे। घोड़ों की चिकित्सा में कृष्ण बड़ं चतुर थे। उन्होंने देखा कि अर्जुन तो रखवाली कर ही रहे हैं, घोड़ों को खोल देना चाहिए। इससे उन्होंने घोड़ों को रथ से खोल दिया। किर दूटे हुए बाग्र आदि उनके बदन से निकाल कर उन्हें खूब मला और पानी पिखाया।

कुछ देर तक आराम करने पर घोड़ों की श्वकावट दूर हो गई । शक्स लगने के कारण उत्पन्न हुई पीड़ा भी जाती रही । उनमें माने। मई जान आ गई । तब कृष्ण ने उन्हें फिर जोता श्रीर अर्जुन को सवार करा कर आप भी रथ पर सवार हो गये। घोड़े बड़ी तेज़ी से उस तरफ़ भागे जहाँ जयद्रथ एक एक पल दिन का हिसाब लगा रहे थे।

अर्जुन को बड़े वेग से इस तरह बेरांक-टोक जाते देख कीरवों की सेना में महा कोलाइल होने लगा.। तब उन्हें राकने के लिए दुर्याधन जल्ही जल्दी आगे बढ़े। अर्जुन ने बहुत कुद्ध होकर दुर्याधन पर आक्रमण किया। इतने में किसी ने भूठी ख़बर उड़ा ही कि—राजा मारं गयं! इससे सेना में चारों तरफ़ हाहाकार होने लगा। परन्तु जब अर्जुन के महा प्रचण्ड शस्त्रों को दुर्याधन बड़ी बहादुरी से सहन करने और कृष्ण तथा अर्जुन को उलटा मारने लगे तब सब लोगों को धीरज आया। कीरवों के पचवालों को यह तमाशा देख कर बड़ा विस्मय हुआ। वे मारे खुशी के सिंहनाद करने लगे।

कृष्ण ने कहा:—हे पार्थ ! बड़े झाश्चर्य की बात है कि तुम्हारे सारे वाण व्यर्थ जा रहे हैं। एक भी दुर्योधन पर असर नहीं करता। यह मामला क्या है, कुछ समभ में नहीं झाता। आज क्या पहले की अपेक्षा गाण्डीव कमज़ोर हो गया है. अथवा तुम्हारी सुट्टी या भुजाओं में ही कमज़ोरी आ गई है ?

श्रर्जुन बेलि:—हे वासुदेव ! श्राचार्य द्रोग ने दुर्वोधन के बदन पर ऐसा कवच बाँधा है जो शखास द्वारा नहीं छिद सकता। इस बात को श्राप सच समिक्तए। इस कवच के बाँधने की तरकीब श्राचार्य ने श्रकेले हमीं को सिखलाई श्री। मनुष्य के चलायं हुए बाग्रों की बात तो दूर हैं, इन्द्र के बज्ज की मार से भी वह नहीं दूर सकता। किन्तु इस कवच को दुर्योधन ने खियों की तरह मानों सिक् शोभा के लिए शरीर पर धारग किया है। ऐसे कवचवाले को युद्ध करने का सर्वोत्तम ढँग ज्ञात होना चाहिए। सो बात दुर्योधन में बिलकुत ही नहीं है। ख़ैर वह श्रव हमारं भुज-बल को देखे।

यह कह कर अर्जुन ने दुर्योधन के कबच को तोड़ने की चेष्टा छोड़ दी। उन्होंने उनकी शरमुष्टि और धनुष दोनों काट दिये और सारिश्व तथा घोड़ों को मार कर रख के खण्ड कर डाले। उस समय दुर्योधन की रचा के लिए कै।रवों की अर्सस्व्य सेना वहाँ आ गई। वह अर्जुन को आगे बढ़ने से रोकने लगी।

दिन बहुत ही थे। इ. रह गया । अर्जुन आगे बढ़नं से रोक दिये गये । यह देख धूल में लिपटे और पसीने में इ. बे हुए फुब्या ने कुमक के लिए अपने पाश्वजन्य नाम के शङ्ख को बार बार बड़े ज़ोर से बजाना आरम्भ किया ।

उधर ऋर्जुन को रोकने, के लिए दुर्योधन को भेज कर द्रोखाचार्य ने युधिष्ठिर पर

ध्याक्रमण किया। तब सात्यिक भ्रीर धृष्टगुन्न भ्रादि वीर धर्म्मराज को घेर कर उनकी रक्ता करने लगे। इन लोगों की इटा कर युधिष्ठिर तक पहुँचने की द्रोण ने बहुत कोशिश की। पर उनके सारे प्रयत्न निष्फल हुएं। तब उन्होंने लाचार होकर युधिष्ठिर की पाने की आशा छोड़ दी और सबके देखते पाञ्चाल लोगों का संहार आरम्भ कर दिया।

बहुत देर तक घोर युद्ध होता रहा। इतने में कृष्ण के शङ्क की आवाज़ श्रीर उसके साथ ही कैं।रवें की सेना का सिंहनाद युधिष्ठिर को दूर से सुनाई दिया। इसे सुन कर युधिष्ठिर का चित वञ्चल हो उठा। वे घबरा गयं। अन्त में जब उनसे न रहा गया तब उन्होंने सात्यिक से कहा:—

हे युयुधान ! यह सुनो, अर्जुन के रथ के सामने महा कोलाहल हो रहा है और कृष्ण भी अपना शह्व बजा रहे हैं। यह देखा, अनिगनत चतुरिङ्गिनी सेना चारों ओर से उसी तरफ़ देखा जा रही हैं। इससे आकाश में धूल ही धूल दिखाई दे रही है। यह सेना इतनी अधिक है कि देवराज इन्द्र की भी यह सामने समर में हरा सकती है। इसे जीते बिना अर्जुन कहापि जयद्रथ तक न पहुँच सकेंगे। इधर सूर्य्य इबने चाहता है। तुम अर्जुन के प्यारं शिष्य और हमारे परम हितकारी हो इससे अर्जुन की सहायता के लिए इस समय तुम्हें ज़कर जाना चाहिए। यदि आचार्य तुम्हें रोकेंगे और तुम पर आक्रमण करेंगे तो हम सब मिल कर तुम्हारी रक्ता करेंगे।

सात्यिक ने कहा:—हे धर्माराज ! आप जिस तरह अर्जुन को आज्ञा दे सकते हैं । इस सर्वथा आपके आज्ञाकारी हैं । ऐसा कोई काम नहीं जिसे करने के लिए हम आपकी आज्ञा न मान सकें । विशेष करके अर्जुन के सम्बन्ध में दी गई आपकी आज्ञा ते। हम प्राणों की भी परवा न करके पालन करने को तैयार हैं । किन्तु, एक बात हमें आपसे कहनी है, सुनिए । वीरशिरोमणि अर्जुन ने जाते समय बार बार हमसे कहा था:—

हे सात्यिक ! धर्मराज की हम तुन्हारे और धृष्ट्युन्न के भरोसे छोड़ते हैं। हमारी गैरहाज़िरी में द्रोग के ब्राक्रमण से उनकी रज्ञा करना।

इस दशा में उनकी श्राह्मा श्रीर श्रपने निज के कर्त्तव्य का हम कैसे उक्क ह्वन कर सकते हैं। धन ज्वय के समान संसार में श्रन्य योद्धा नहीं। बड़े से बड़ा काम हाथ में लेने पर भी कभी उनका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता। काम चाहे जैसा हो उसे वे पूरा कर ही के छोड़ते हैं। श्रतएव उनके विषय में श्राप कुछ भी चिन्ता न करं। कीरव लोग उनका कुछ भी न बिगाड़ सकेंगे।

सात्यिक की बात का अच्छी तरह विचार करके धर्मराज ने कहा:-

हे सात्यिक ! तुमने सब बात कही, इसमें सन्देह नहीं। परन्तु हमारा मन नहीं गवाही देता। हमार मन में बार बार यही शङ्का होती है कि कहीं अर्जुन की कुछ हो न जाय। हमें अपनी रचा करनी चाहिए या अर्जुन की सहायता—इन दो बातों का विचार करने में अर्जुन के पास तुम्हें भेजना ही हम मङ्गलजनक समभते हैं। हमारे कहने से यदि तुम अर्जुन के पास जावगे ते। तुम पर कोई दोष न आवेगा। महावीर धृष्टशुम्न और हमारे भाई हमारी रचा करेंगे।

तब धर्म्मर।ज की आज्ञा से सात्यिक ने उसी राह से आगे बढ़ना आरम्भ किया जिस राह से आर्जुन गये थे। युधिष्ठिर भी द्रोण के आक्रमण से उनकी रचा करने के लिए बहुत से बीर लेकर उनके पीछं पीछे चले। इस पर कौरवों की सेना के बड़े बड़े योद्धाओं ने उनका सामना किया; परन्तु उन्हें इन लोगों ने मार भगाया। तब द्रोणाचार्य ने पैने बाण बरसा कर सात्यिक को राका।

महावीर सात्यिक इससे ज़रा भी न घबराये। उन्होंने द्रोण की ध्वजा काट दी, उनके रथ के घोड़ों की मार गिराया, तथा उनके सारिथ की भी बाणों से छंद कर भूमि पर सुला दिया। यह देख द्रोणाचार्य्य की बड़ा क्रोध हुआ। वे बोले:—

हे सात्यिक ! यदि अपने गुरु अर्जुन की तरह तुम भाग न गयं तो आज तुम जीते न बचोगे।

द्रोणाचार्य के साथ अन्त तक युद्ध न करके जिस युक्ति से जिस हिकमत से— अर्जुन आगे बढ़ गये थे वह सात्यिक जान गये थे। इससे द्रोण के वचन सुन कर उन्होंने कहा:—

हे ब्राह्मण-श्रेष्ठ ! भगवान् त्र्यापका भला करें। शिष्य की गुरु ही की चाल चलनी चाहिए। शिष्य का कर्त्तन्य है कि जिस ढँग से उसका गुरु कोई काम करे उसी ढँग से वह भी करे। अतएव, लीजिए, हम आपको छोड़ कर अपने गुरु के पास चले।

यह कह कर सात्यिक ने द्रोग की छोड़ कर व्यूह में प्रवेश किया। शत्रुओं के अगाध सैन्य-सागर में उन्हें इस तरह अर्कले घुसते देख धर्माराज सोचने लगे:—

सायिक की हमने अर्जुन के पास तो भेजा; किन्तु, उनकी रचा का कोई उचित उपाय नहीं किया। पहले ते हमें अर्कले अर्जुन ही के लिए चिन्ता थी, पर अब सायिक और अर्जुन दोनों के लिए हमारा जी ऊब रहा है। संसार में कोई बात ऐसी नहीं जो भीम के लिए असाध्य हो। वे क्या नहीं कर सकते ? उन्हीं के बल पौरुष के मरोसे हम लोगों ने बनवास के बारह वर्ष बिताये हैं। अतएब, वीर-वर भीमसेन को सात्यिक श्रीर अर्जुन के पास भेजने से उन्हें ज़रूर सहायता मिलेगी—उनका ज़रूर मङ्गल होगा।

मनही मन इस तरह का निश्चय करके युधिष्ठिर ने भीम के पास रथ ले जाने के लिए आज्ञा दी। उनके पास पहुँच कर उन्होंने कहा:—

हे भीम ! जिस बीर ने एक ही रथ की सवारी से देवताओं, दानवों और गन्धवें की पराक्त किया है, उन्हीं तुम्हारे भाई अर्जुन का ध्वजदण्ड अब और नहीं देख पड़ता।

यह कहते कहते युधिष्ठिर मोह के वशीभृत हो गये। दुःख से उनका कण्ठ भर भाषा। भाई की यह दशा देख भीम बेतरह यबरा उठे। वे बोजे:—

हे धर्मराज ! हमने आपको कभी इस तरह कातर होते नहीं देखा । पहले जब कभी हम किसी कारण से घबरा जाते थे तब तुम्हीं हमें डलटा धीरज देते थे । तुम्हारा इस तरह दुखी होना हम नहीं सहन कर सकते । इस समय शोक दूर करके आज्ञा दीजिए कि हमें कीन काम करना होगा ।

यह सुन कर युधिष्ठिर का जी कुछ ठिकाने हुआ। वे कहने लगे:-

हे बुकोदर ! जयद्रश्य को मारने के लिए आज सूर्योदय होते ही अर्जुम ने कौरवों की सेना में प्रवेश किया था। इस समय सायङ्काल होने को आया; पर अब तक वे नहीं लौटे। यही हमारे शोक का मूल कारण है। पीछे से सायिक को अकेले हमने उनकी सहा-यता के लिए भेजा। इससे, दुबारा जलाई गई आग की तरह हमारा शोक और भी अधिक हो गया है। हमारी बात मानना यदि तुम अपना कर्तव्य समभते हो तो उनकी रचा के लिए तुम्हें तुरन्त ही रवाना होना चाहिए।

भीमसेन ने कहाः—महाराज ! बस, श्रव श्रीर वृथा शोक करने की ज़रूरत नहीं। लीजिए, हम चले। उनके पास पहुँच कर हम शीघ्र ही तुम्हें समाचार देंगे।

इसके श्रनन्तर भाई के हित में तत्पर भीमसेन ने श्रक्ष-शक्त लेकर शङ्क ध्वनि की ध्रीर सिंहनाद करके चल दिया। हवा के समान जानेवाले थे। हों के रथ पर स्वार होकर, कौरवों की सेना की मारते-काटते श्रीर राह रोकनेवालों की हटाते हुए, बड़े वेग से वे उस व्यूह की तरफ़ दैं। जिसके द्वार की रचा द्रोश बड़ी सावधानी से कर रहे थे।

उन्हें त्राते देख द्रोण ने कहा:—हे भीमसेन ! आज हम तुम्हारे विषक्त में हैं— तुम्हारा मुकाबला करने की खड़े हैं। हमें जीते बिना तुम हमारी सेना में कदापि न घुस सकीगे। भीम इस बात से क्रुद्ध होकर बोले:-

ब्रह्मन् ! अब तक हम आपको। अपना गुरु और बन्धु जानते रहे हैं। आज आप हम से वैरी के समान ब्यवहार कर रहे हैं! ख़ैर, जो आपके जी में आबे करें। हम भे। ले भाले अर्जुन नहीं जो आप पर कृपा करेंगे। यदि आप हमारे शत्रु बनने की इच्छा रखते हैं तो हम भी आपके साथ शत्रु ही के समान व्यवहार करने को तैयार हैं।

इतना कह कर महा पराक्रमी भी मसेन ने काल-दण्ड के समान गदा घुमा कर द्रोग पर फेंकी। उससे बचने का और कोई उपाय न देख द्रोग तत्काल रथ से कूद पड़े। वे तो बच गये, पर उस गदा के प्रचण्ड श्राचात से रख, सारिथ श्रीर मोड़े सब एक इी साथ नष्ट हो गये।

तब धृतराष्ट्र की सन्तान चारों तरफ से दें। इ पड़ी श्रीर भीमसेन पर उसने झाक्र-मण किया। परन्तु, सामने श्राये हुए बीरों का अनायास ही संहार करके, भीमसेन ने कौरबों की सेना के इस तरह धुरें उड़ा दिये जिस तरह कि प्रचण्ड पवन का बेग पेड़ों को तोड़ ताड़ श्रीर उखाड़ कर फेंक देता है।

इस तरह नारते काटते भीमसेन शकटव्यूह के पिछले हिस्से तक वहुँच गये। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि भे।ज और काम्बोज-राज की त्रिगेड के साथ सात्यिक थे।र युद्ध कर रहे हैं। भीम की यह अच्छा मौका मिला। वे सुपवाप शकटव्यूह की पार करके निकल गये; किसी ने उन्हें न देखा। आगे जाते ही उन्हें अर्जुन का किपथ्वज रश्व किष्यार्जुन सिहत देख पड़ा। तब उन्होंने वर्षाकाल के बादलों की गम्भीर गर्जना के समान भयङ्कर सिंहनाइ किया।

कृष्यार्जुन ने भीम की आषाज पहचान ली। भीम की अपनी सहायता के लिए आया देख वे बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने भीम के सिंहनाद का उत्तर हुई सूबक ध्विन से दिया। यह शब्द सुनने पर बुधिष्ठिर के आनन्द का पारावार न रहा । वे भीमसेन पर बहुत प्रसन्न हुए और उनकी प्रशंसा करके मन ही मन कहने लो:—

श्रीहो ! भीम ने सचमुच ही हमारी श्राज्ञा का पात्तन करके श्राजुन का जुराता-समाचार हमें ज्ञात कराया । शत्रुश्रों पर विजय पानेवाले श्राजुन के सम्बन्ध में जो हम इतना घबरा रहे थे वह हमारी घबराहट श्रव दूर हो गई। हमारे मन में जो श्रामेक प्रकार की चिन्तायें है। रही थीं वे सब इस समय जाती रहीं।

व्यूह पार करके भीम को निकल जाते देख धृतराष्ट्र की सन्ताम ने जीने की आशा छोड़ दी और उन पर पीछे से फिर आक्रमण किया। यद्यपि ने लोग बहुत अधिक शे तथापि महावली भीम ने उनकी अधिकता की कुछ भी परवा न करके अपनी प्रतिज्ञा के अपनुसार एक एक को यमपुरी भेजना आरम्भ कर दिया। इस प्रकार जब धृतराष्ट्र के इकतीस पुत्र मारे जा चुके तब भीम का सामना करने के लिए विलक्षण वीर कर्ण सूचि-च्यूह से निकल कर आगे आये।

तब होनों नीरों में महाघोर युद्ध होने लगा। कर्या ऋख-विद्या में बहुन प्रवीण थे ही; उन्होंने भीम के चलाये हुए सारे अख-शकों को काट कर खण्ड खण्ड कर डाला। भीम ने देखा कि कर्ण के साथ धनुर्वाग्य लेकर युद्ध करना व्यर्थ है। इससे डाल तलवार लेकर वे रथ से उतर पड़े। किन्तु, कर्ण ने अख-द्वारा उनकी डाल-तक्त्वार भी काट डाली। इस तरह भीमसेन खाली हाथ हो गये। तब कर्ण उन पर बड़े बेग से दौड़े। अब भीमसेन क्या करें? बचने का और कोई उपाय न देख कर कर्ण के सामने से वे भाग गये और जहाँ मारं गये हाथियों के ढेर के ढेर पड़े थे वहाँ उनकी लोशों के बीच जा छिपे।

इस समय यदि कर्या चाहते तो भीमसेन को मार डालते; उन्हें मारने का यह ग्रच्छा मौका था। परन्तु कुन्ती से जो उन्होंने प्रतिज्ञा की भी उसे याद करके उन्होंने भीम को छोड़ दिया। हाथियों की जिन लोथों के बीच में वे धुसे थे उन्हें काट काट कर कर्या ने रथ के लिए पहले रास्ता बनाया; फिर भीमसेन के पास जाकर उन्हेंने ध्रपने धनुष की नोक से उन पर एक तड़।का लगाया। यह करके कर्या ने हँस कर कहा:—

भीमसेन ! यही तुम्हारी बीरता है ! तुम ख़ाक भी अक्ष-विद्या नहीं जानते । युद्ध का मैदान तुम्हारे लिए उचित स्थान नहीं । तुम्हें रख-स्थल में कृदम ही न रखना चाहिए। हमारे साथ युद्ध करने से यही दशा होती है ।

भीम के बदन पर कर्ण के धनुष का स्पर्श होते ही भीम ने धनुष को पकड़ कर तोड़ दिया थी। उसके एक दुकड़े से कर्ण को मार कर तत्काल ही बदला ले लिया। उन्होंने कहा:—

रे मूढ़ ! खुद इन्द्र की भी हार और जीत दोनों ही होती हैं। हमने भी पहले बहुत दफ़े तुम्हें हराया है। किर क्यों अपने ही मुँह अपनी वृथा बड़ाई बचारते हो ? यदि वीरता और बल का घमण्ड हो तो आओ इमारे साम एक बार मझ-युद्ध करो। तब हम देखेंगे कि तुममें कितना बल और कितना पौठव है।

किन्तु कर्य ने सबके सामने भीमसेन से मन्न-बुद्ध करना नामंजर किया। उन्होंने

वहाँ से अपने स्थान को चल दिया। इस बीच में भोज और कान्बोज लोगों को हरा कर सात्यिक अर्जुन के पास जाने खगे। ऋष्ण ने उनको दूर से देख कर कहा:—

हे अर्जुन ! तुम्हारे प्यारे शिष्य सात्यिक बड़ी ही बहादुरी दिखा कर तुम्हारी सहा-यता के लिए आ रहे हैं।

किन्तु अर्जुन इस बान को सुन कर प्रसन्न न हुए। उन्होंने कहा:-

हे वासुदेव ! हमने सात्यिक को युधिष्ठिर की रचा का भार सौंपा था। तब फिर क्यों वं हमारे पास थ्रा रहे हैं ? इसकं सिना धके हुए घोड़े श्रीर प्रायः चुके हुए शख़ लेकर इस शत्रुक्षों से परि-पूर्ध स्थान में आकर सात्यिक करेंगे क्या ? इस समय हमें सिर्फ़ जयद्रथ के वध की चिन्ता है। श्रीर कोई काम हमें न करना चाहिए। परन्तु सात्यिक के श्राने से श्रव हमें उनकी रचा भी करनी होगी, श्रीर इसमें समय का व्यर्थ नाश होगा। जान पड़ता है, धर्मराज की भी बुद्धि मारी गई है। द्रोण से न डर कर उन्होंने व्यर्थ ही सात्यिक श्रीर भीम को हमारे पास भेजा है। यह काम उनसे नहीं बना।

इस तरह अर्जुन कह ही रहे थे कि सात्यिक की आगे बढ़ने से रोकने के लिए विकट वीर भूरिश्रवा दौड़ पड़े। भूरिश्रवा उस समय बड़े जोश में थे। पर सात्यिक बहुत थके हुए थे। मतवाले हाथी की तरह भूरिश्रवा सात्यिक पर टूटे और देखते देखते उमके सारिश्व को मार कर रथ को चूर चूर कर डाला। सात्यिक बिना रथ के होकर ज़मीन पर आ रहे। तब कृष्ण ने फिर कहा:—

हे अर्जुन ! देखो, यादव-श्रेष्ठ सात्यिक इस समय कैसी विपद में हैं। तुम्हारे ही कारण तुम्हारे प्वारे शिष्य की वह दशा हुई है। इसलिए उनकी शीघ्र ही रक्का करें।

युधिष्ठिर को छोड़ कर चले आने के कारण एक तो अर्जुन सात्यिक पर नाराज थे, दूसरे भूरिश्रवा का उत्तम युद्धकीशल को देख कर मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। इससे न तो ऋष्ण की बात का उन्होंने कोई उत्तर दिया और न सात्यिक को बवाने का कोई प्रयत्न ही किया।

इसके अनम्तर, रबहीन सारयिक के पास पहुँच कर कृष्ण और अर्जुन के सामने ही भूरिश्रवा ने उन्हें लात मार कर ज़मीन पर गिरा दिया और उनके बाल पकड़ कर मियान से तलवार निकाली। अब क्या हो! जिस हाब से भूरिश्रवा ने सात्यिक के बाल पकड़ रक्खे थे उस हाब-समेत सात्यिक ने अपने मस्तक को तलवार की वार से बचाने के लिए इधर उधर धुमाना आरम्भ किया। तब रख को और पास ले जाकर कृष्ण ने बड़े ही कातर-कण्ठ से आंग्रह किया:—

हे पार्थ ! सात्यिक तुन्हारे ही समान बीर हैं। परन्तु इस समय मृरिश्रवा के हास में पढ़ कर, देखेा, प्रात्य खोना चाहते हैं। हे महाबाहु ! उनकी ज़रूर रचा करे।

तब अर्जुन ने देखा कि शिष्य की विपद की और अधिक उपेचा करने से काम न चलेगा—अब सात्यिक की प्राया-रचा का उपाय करना ही होगा। अर्जुन ने कहा:—

हे वासुदेव ! इस एकाम-चित्त होकर जयद्रथ के वध की चिन्ता करते थे; इसी से भूरिश्रवा को इसने नहीं देखा । यद्यपि इन दे। वीरें। के पारस्परिक युद्ध में दख्ख देना उचित नहीं; तथापि इस समय हम भूरिश्रवा पर ज़रूर प्रहार करेंगे।

यह कह कर ग्रर्जुन ने एक छुरे की धार के समान तेज़ बाब गाण्डीव पर रक्खा। उसका छूटना था कि तलवार ग्रीर बाजूबन्द-समेत भूरिश्रवा के देानें हाथ कट कर ज़मीन पर गिर पड़े। बिना हाथों के हो जाने से भूरिश्रवा युद्ध के काम के न रहे। तब सालकि को छोड़ कर भूरिश्रवा इस प्रकार ग्रर्जुन को धिकारने लगे:—

हे कुन्ती-नन्दन ! जिस समय धीर सब कहाँ से अपने मन को खींच कर हम दूसरे काम में लगे थे उस समय हमारे दोनों हाथ काट कर तुमेंने बड़ा ही निन्दा काम किया है। ऐसी अवस्था में शक्ष चलाने का उपदेश तुम्हें किसने दिया है ? इन्द्र ने दिया है ? कि महादेव ने दिया है ? कि द्रोगाचार्य्य ने दिया है ? तुम चित्रयों में अध माने जाते हो धीर दूसरे वीरों की अपेचा तुम्हें चित्रय-धर्म का ज्ञान भी अधिक है। अतएव इसमें सन्देह नहीं कि अष्ट यादवों के कुल में उत्पन्न कृष्ण के कहने से ही तुमने यह काम किया है।

अपने बन्धु कृष्ण की निन्दा अर्जुन से न सही गई। वे बोले:-

हे प्रभु ! जो पुरुष अपने आसरे हो — जो पुरुष अपनी शरण हो — उसकी रचा करना चित्रयों का प्रधान कर्तव्य है। तुन्हीं कहो, इतनी बढ़ी चतुरिक्षनी सेना से परिपृष्णे इस भीषण समर-सागर में एक ही मनुष्य के साथ कैसे युद्ध हो सकता है ? अपनी रचा की परवा न करके दूसरें को मार डालने पर तुम चतारू थे। क्या तुन्हें यही खित था ? अतएव अमवश यदि ऐसा काम हमसे हो गया तो आश्चर्य ही क्या है ? भृरिश्रवा ने अर्जुन का यह युक्तिपूर्ण उत्तर मान लिया और चुपचाप बैठ जाने का निश्चय किया। सूर्य की तरफ़ दृष्टि करके वे शर-शय्या पर बैठ गये और महोपनिषद् का ध्यान करते करते योगारूढ़ होकर मौनव्रत थारण कर लिया। पराजित होने के कारण सात्यिक कोध से पागल हो रहे थे। उनकी सारासार-विचार-शक्ति जाती रही बी— उचित और अनुचित का ज्ञान वस समय उन्हें न था। अतएव उन्होंने इस तरह

चुपचाप बैठे हुए भूरिश्रवा का सिर तलवार से काट लिया। सात्यिक की ऐसा नीय काम करते देख चारां तरफ़ सं लोग उनकी निन्दा करने लगे। अर्जुन की भी सात्यिक का यह काम अच्छा न लगा। मन ही मन भूरिश्रवा की प्रशंसा करते करते उन्होंने जयद्रथ की तरफ़ अपना रथ फेरा।

जिस समय अर्जुन नं, इसकं पहलं, कैरिवों की सेना को पार किया था, उस समय उनके दोनों चक-रक्तक उनकं साथ उस सेना-समुद्र को पार न कर सके थे। परन्तु पीछे से युधामन्यु और उत्तभीजा, दोनों ही, कैरिवों की सेना को पार कर गये और अर्जुन को हुँ हते हुए धीरे धीरे सेना के बाहरी भाग से आकर वहाँ उपस्थित हुए। भीम और सात्यिक दोनों के रथ दूट गये थे, इससे इन चक्र-रक्तकों को देख कर वे बड़े प्रसन्न हुए। वे इनके साथ एक ही रथ पर सवार है। कर अर्जुन के पीछे पीछे चले। तब जयद्रथ की रक्ता करनेवाले दुर्योधन, कर्षा, छप, अर्थत्थामा आदि वीर और खयं सिन्धुराज युद्ध के लिए तैयार हुए।

सारे दिन की चेष्टा के बाद जयद्रथ की सामने देख कर क्रोध से जलते हुए नेत्रों से अर्जुन माने। उन्हें जलाने लगे।

दुर्याधन ने कहा:—हं कर्ष ! अर्जुन कं साथ युद्ध करने का अब तुम्हें अवसर मिला है। अतएव ऐसा उपाय करा जिसमें जयद्रय की जान वर्च स्ट्यांस है। में कुछ ही देरी है। इससे यदि हम लोग अर्जुन क युद्ध में विश्व डाल सकें तो जयद्रय की प्राणरचा भी हो जाय और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अर्जुन के जल मरने से युद्ध में हमारी जीत भी हो जाय।

डत्तर में कर्ण ने कहा:--

महाराज ! इसकं पहलें ही महाबलशाली भीमसेन कं साथ युद्ध करने में हमारा शरीर वं-तरह घायल हो चुका है। ख़ैर, अछ भी हो। आपही के लिए हम अब तक प्राग् धारण कियं हुए हैं। अतएव जहाँ तक हो सकेगा, हम अर्जुन की रोकने की चेष्टा करेंगे।

इतने में, जयद्रथ के पास तक पहुँच जाने के लिए, अर्जुन ने कौरवों की सेना का संहार आरम्भ कर दिया। वीरों की भुजायं और मस्तक काट काट कर उन्होंने रुधिर की नदियाँ वहा दीं। अन्त में जयद्रथ को अपने पीछे करके दुर्योधन, कर्ण, शल्य, कृप और अश्वरयामा ने अर्जुन पर आक्रमण किया। इसके साथ ही कीरवों के अन्यान्य

वीरों ने भी, सूर्य्य की लाल रङ्ग धारण करते देख बड़े उत्साह में श्राकर, श्रर्जुन पर श्रनन्त बाण-वर्षा श्रारम्भ कर दी।

महावीर अर्जुन ने कोध में आकर पहले ते। सबके आगे बढ़ कर युद्ध करनेवाली कर्ण के गारिश और घोड़ों की भार गिराया । फिर कर्ण के मर्म-स्थानों में बाण छेद कर उन्हें बंन्तरह पायल किया । कर्ण का सारा शरीर लीड़ से लक्ष्फद हो। गया । उनका रश्च बंन्काम है। जुका था; इससे उन्हें अश्वत्थामा के रथ पर सवार होना पड़ा । तब अर्जुन अश्वत्थामा और महराज के माथ युद्ध करने लगे । कीरवीं नं इस बीच में बाणों की इतनी वर्ष की कि चारें तरफ अन्धकार छा गया । अर्जुन ने इस अन्धकार की दिव्यास हारा दूर कर दिया । इस प्रकार अपने शत्रुओं के प्राण और यश देानों का नाश करके महावीर अर्जुन युद्ध के मैदान में माचान मृत्यु के समान विचरण करने लगे ।

इन्द्र के वज्र की प्रचण्ड गर्जना के समान गाण्डीव की टङ्कार सुन कर, तूफ़ान आने से खुड्ध हुए सागर की तरह की ग्वों के सैन्य न्तल में बे नग्ह ख़नवनी मच गई। चारों नरफ सेना तितर-बितर हा गई। परन्तु प्रधान प्रधान की ग्व-वीरों ने जब देखा कि सूर्यांग्त होने में अब देर नहीं है तब खुशी के सारे वे फ़्ज उठ और अपने अपने रशों की एक दूसरे से भिड़ा कर जयद्रथ की रखा करने में बड़ी तत्परता दिखाने लगे। खूब जी कड़ा करके और ख़ूब मन लगा कर उन्होंने अर्जुन के बाणों का निवारण आरम्भ कर दिया। इससे महावीर अर्जुन की जयद्रथ पर आक्रमण करने का ज़रा भी मौका न मिला।

इस संकट की अवस्था में अस्त होनेवाले सूर्य्य का बिम्ब बादलों में क्रिप गया। इससं कौरवें ने समभा कि दिन दूब गया। तब वे आनन्द कं मारे उछलने और युद्ध में वे-परवाही करने लगे। उन्होंने सीचा, सूर्य ता अस्त हा ही गया; अब सावधानता रखने की क्या ज़रूरत ? उधर जयद्रथ भी आनन्द सं फूल उठे और जिस रचित स्थान में थे उसे छोड़ कर छिपे हुए सूर्य की तरफ खुशी खुशी देखने लगे।

ठीक बात क्या है सो अकेले कृष्ण ही की सम्भ में आई। एक-मात्र उन्हीं ने जाना कि सूर्य्य अभी अस्त नहीं हुआ। इससे उन्होंने तत्काल अर्जुन से कहा:—

हे अर्जुन ! यथार्थ में सूर्य दूवा नहीं । ज़रा देर के लिए वह छिप भर गया है । इस मौक़े को तुम हाथ से न जाने दे। । तुरन्त ही जयद्रथ के सिर की धड़ से अलग कर दे। । इस समय इस काम को तुम अनायास ही कर सकते हो । इतनी बात सुनते ही अर्जुन जयद्रय के रख के सामने तत्कास ही दैं। एड़े। जो लोग जयद्रय की रचा करते थे वे पहले की तरह सावधान ते। ये ही नहीं। इससे जयद्रय को घेर कर खड़े होने का उन्हें ध्रच्छा ध्रवसर न मिला। अर्जुन को कोध से भरे हुए आते देख सैनिक लोग भी हर गये और उन्हें घुस जाने के लिए राह दे दी। तब वे अभिमन्यु की मृत्यु के कारखीभृत जयद्रय के पास पहुँच गये और अपना ही हींठ अपने हो दांतों से काटते हुए एक अत्यन्त भीषण बाग छोड़ा। बाज़ जैसे किसी चिड़िया को लेकर उड़ जाता है वैसे ही गाण्डीव से खूटा हुआ। वह बाग जयद्रय के मस्तक को ले भागा।

इस बीच में बादल इट गया और सूर्य्य के लाल लाल बिम्ब का बचा हुआ अंश निकल आया। तब सबने देखा कि सूर्यास्त होते के पहले ही अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दी।

उस समय जीत की सूचना देने के लिए कृष्ण ने अपना पाञ्चजन्य शङ्ख ज़ोर से बजाया और भीम ने महा घोर सिंहनाद करके पृथ्वी-ग्राकाश एक कर दिया। उसे सुन कर युधिष्ठिर समभ्त गये कि जयद्रथ अब जीते नहीं हैं। इससे उन्हें परमानन्द हुआ। बाजे बजवा कर उनकी ध्वनि से उन्होंने दिशाओं को कॅंपा दिया। इसके बाद अर्जुन को हृदय से लगा कर कृष्ण ने कहा:—

हे धनब्जय ! इम लोगों को अपना भाग्य सराहना चाहिए जो तुम जयद्रथ को मार कर अपनी प्रतिक्वा पूरी कर सके। कौरवों की इस सेना में देश्ताओं के सेनापित खुद स्वामिकार्तिक भी यदि खतर पड़ते तो उन्हें भी व्याकुल होना पड़ता। तुम्हारं सिवा और किसी के भी हाथ से यह काम होने याग्य न था।

श्रर्जुन ने कहा:—हे कृष्ण ! श्रापहो की कृषा से हम इस कठिन प्रतिज्ञा की पूरी कर सके हैं। जिसके सहायक श्राप हैं उसकी जीत होने में श्राश्चर्य ही क्या ?

इसके अनन्तर, धीरे धीरे रथ चला कर कृष्ण ने पाण्डव-सेना की तरफ़ लौटना आरम्भ किया। युधिष्ठिर के पास रथ पहुँचने पर कृष्ण रथ से उतर पड़े श्रीर अत्यन्त आनन्दित होकर युधिष्ठिर के पैर उन्होंने खुप। कृष्ण बोने:—

हे नर-श्रेष्ठ ! हम लोगों के भाग्य से महावीर अर्जुन ने आज अपनी प्रतिज्ञा पूरी की । शत्रु को मार कर आज वे अपनी महा भयङ्कर प्रतिज्ञा की फाँस सं खद्धार हो गये।

कृष्ण के बचन सुन कर युधिष्ठिर भी रथ से उत्तर पड़ं और कृष्णार्जुन की गले से लगा कर बोले:— हे वीर ! तुम्हें विजयी श्रीर प्रतिज्ञा से छूटे हुए देख कर हमें जा श्रानन्द हुश्रा है उसका वर्षान नहीं हो सकता । हे ऋष्ण ! तुम्हारी सहायता पाने पर कौन काम ऐसा है जो न हो सके ?

इसके अनन्तर, पाण्डवें की सेना में सब कहीं आनन्द ही आनन्द छा गया। सब स्नोग आनन्द-सागर में यहाँ तक मग्न हो गये कि सायङ्काल होने पर भी युद्ध बन्द करने की किसी की भी इच्छा न हुई।

इधर जयद्रथ के मारे जाने से दुर्योधन का धीरज छूट गया। उनकी आँखों से आँसू बहने लगे। उनके चेहरे का रङ्ग फीका पड़ गया। बहुत ही दीन-बदन होकर, हाँत उखाड़े गये साँप की तरह, वे ठंडी साँसे लेने लगे। कुछ देर में द्रीण के पास जाकर उन्होंने कहा:—

हे झाचार्य ! हमारी तरफ़ होकर लड़नेवाले राजाओं का विनाश देखिए ! जिन राजों ने हमें राज्य देने की इच्छा प्रकट की थी वे सब इस समय पृथ्वी पर सीये पड़े हैं। उनका बल—उनका ऐश्वर्य —कुछ भी हमारे काम न झाया। हाय धाय ! हमने ध्याना काम सिद्ध करने के लिए झपने इष्ट-मित्रों की मृत्यु के मुँह में भींक दिया। धातएव हमारी बराबर कापुरुष—हमारी बराबर नालायक़—मनुष्य पृथ्वी की पीठ पर न होगा। गुरु महाराज ! झापही ने हम लोगों की मौत बुलाई है। हमारे कारण ये सब राजा लोग जब नष्ट हो गये, और झाप उनकी रच्चा न कर सके, तब हमारे जीते रहने से क्या प्रयोजन ! जीने की झपेचा हमारे लिए झब मरना ही झच्छा है।

उत्तर में द्रोग ने कहा:--

हे दुर्योधन ! अपने वचनरूपी बाणों से क्यों हुमें व्यर्थ छेदते हो ? हम तो तुमसे सदा ही से कहते आये हैं कि अर्जुन को जीत लेना असम्भव है। तीनों लोकों में हम जिसे सबसे बड़ा योद्धा समभते थे वही भीष्म इनके प्रभाव से शर-शय्या में पड़े मृत्यु की राह देख रहे हैं। फिर यदि हम तुम्हारी सेना की रचा न कर सकें तो इसमें हमारा क्या अपराध है ? बेटा ! जुआ खेलते समय शकुनि ने जो पाँसे चलाये थे वही पाँसे इस समय अर्जुन के हाथ में तीच्या बाया बन कर तुम्हारी सेना का नाश कर रहे हैं। अधम्में का फल हमेशा ही बुरा होता है; उससे कोई नहीं बच सकता। कुछ भी हो, पाण्डवों के साथ पाञ्चाल-सेना हम पर आक्रमय करने के लिए आ रही है। अत्यत्व, तुम्हारे वाक्य-बायों से पीड़ित होने पर भी, हम, इस समय, प्रायों की परवा न करके युद्ध करने जाते हैं। जहाँ तक हो सके तुम भी सेना की रचा के लिए कमर कसो।

यह कह कर, मन ही मन दुःखित द्रोण, पाण्डवों की सेना के सामने चले क्रीर युधिष्ठिर पर ब्राक्रमण किया। भीम क्रीर ब्रार्जुन ने देखा कि ब्राचार्य के वाणों से हमारी सेना वे-तग्ह पीड़ित हो रही है। इससे वे दोड़ पड़े ब्रींग केरिकों की सेना में युस कर द्रोणाचार्य पर बाख बरसाने लगे।

महा-भीषण संप्राम है।ने लगा। असंख्य वीर कट कर जमीन पर गिरने लगे। इस घोर युद्ध में जितनी तरह के शब्द सुन पड़ते थे, अर्जुन के गाण्डीव की टङ्कार का शब्द उन सबसे अधिक कलेजा कँपानेवाला था। भीमसेन धन्वा पर वाण रख कर धृतराष्ट्र की सन्तान की, विश्व के आधात से गिरे हुए पेड़ों की तरह, ज़मीन पर गिराने लगे। महा-धनुर्धारी सात्यिक ने भी अपना बल-विकम दिखाने में कीई कसर न की। उन्होंने अनेक प्रकार से शर-युद्ध करके बीरों के मलक, हाथियों की सूँड, और घोड़ों की गरदनें काट गिराई। युद्ध की गत एक तो यो ही भयावनी होती है। वायल बीरों, घोड़ों और हाथियों की चीत्कार के कारण उसने और भी अधिक भयानक रूप धारण किया।

युद्ध का यह हाल देख दुर्योधन ने कर्ण से कहा:-

हे मित्र-वत्सल ! देखो, इन्द्र के समान पराक्षमी पाण्डव और पाञ्चाल लोग भ्रानन्दित हे। कर किस तरह सिंहनाद कर रहे हैं। इस समय तुम्हीं हमारे पच के योद्धाओं की रचा करो।

कर्ण ने कहा:—महाराज ! हमारे जीते जी तुम्हें खेद करने का कोई कारण नहीं। पाण्डवों के साथ पाञ्चाल, केकय और यादव लीग जा ये सब इकट्टं देख पड़ते हैं उनको जीत कर आज हम तुम्हें भारत का एकच्छत्रधारी राजा बनावेंगे।

यह बात ऋपाचार्य्य की सहन न हुई। वे बालं:-

हे कर्श ! कुरुराज दुर्योधन के सामने तुमने अनेक बार अपने मुँह अपनी बड़ाई की है। परन्तु तुम्हारे पराक्रम का फल आज तक हमें देखने की नहीं मिला। तुम्हें डोंग मारने का रोग सा हो गया है। महावीर अर्जुन की ग़ैरहाजि़री में तो तुम बहुत पैतड़े बदला करते हो—बहुत घमण्ड की बाते कहा करते हो—पर उनके सामने वे सब बाते भूल जाते हो; फिर तुम्हारा गर्जन-तर्जन नहीं सुनाई पड़ता। जिस वीर पुरुष ने महादेव की प्रसन्न किया है उसकी बराबरी करने की किसमें शक्ति है ?

क्रपाचार्य्य की बातंपर कर्ण की ईंसी अगई। उन्होंने क्रपाचार्य्य से कहा:---

हे ब्राह्मण ! समर-धुरन्ध्र वीरों के लिए अपने मुँह अपनी बड़ाई करना अनुचित

नहीं। आप अर्जुन को जितना ज्ञानवान और गुणवान समकते हैं, वे उतने या उससे भी अधिक हा सकते हैं। परन्तु, याद रहं, हमें इन्द्र ने एक ऐसी शक्ति दी है जो कभी निष्फल नहीं हो सकती। जिस पर वह चलाई जाती है उसके प्राण्य लिये बिना वह नहीं रहती। इसी शक्ति के भरोसे हम कहते हैं कि आज हम अर्जुन को ज़रूर मारेंगे। अतपव हमारा गर्जन-तर्जन यथार्थ है। उसे आप व्यर्थ न समिक्तए। आप ब्राह्मण हैं और वृद्ध हैं। इसी से आज आप इस तरह हमारा अपमान कर सके हैं। नहीं तो मजाल थी जो हमारे विषय में आप ऐसे शब्द कहते। परन्तु, ख़बरदार, फिर इस तरह के अनुचित शब्द अपने गुँह से न निकालिएगा; नहीं तो हम तलवार से आपकी जीम काट लेंगे।

अपने मामा क्रुपाचार्य्य के विषय में कर्ण को ऐसे कठोर वचन कहते सुन महा-तेजस्वो अश्वत्थामा ने तलवार निकाल ली और कर्ण की तरफ़ दौड़े:—

हं नराधम ! अर्जुन ने तुम्हारी आँख के सामने ही जब सिन्धुराज जयद्रथ को यमपुर पठाया तत्र तुम्हारा वल-बीटर्य कहाँ था ? कुछ भी हो, आज हम तुम्हारी इस अशिष्टता और मूड़ता का फल तुम्हें चखायं बिना न रहेंगे।

अध्यायामा की तिरस्कार की दृष्टि से देख कर कर्ण ने दुर्योधन से कहा:-

महाराज ! इस अवस क्रीर बुद्धिई।न ब्राह्मश्च का परित्याग कीजिए । हम इसे अपना भुज बल अभी दिखात हैं।

तब अश्वत्थामा ने कहा:-

हे सूतपुत्र ! हमने तुम्हें चमः किया । अर्जुन ही तुम्हारा घमण्ड शीध सूर करेंगे । इसके बाद दुर्योधन ने समभा बुभ्या कर सबको शान्त किया । तब पाण्डवों के साथ कर्श का भीषण युद्ध आरम्भ हुआ । इस समय बहुत रात हो गई थी । महा-घोर अन्धकार छाया था । इससे, द्रांग की आज्ञा के अनुसार, कीरवों के सेनाध्यचों ने मारं जाने से बर्चा हुई सेना एकत्र करके एक व्यूह बनाया । तब आचार्य्य ने कहा:—

हं पैदल संना के वीरो ! तुम लोग अपने अपने अख-शस्त्र रख कर जलती हुई मशालें हाथ में लो :

यह देख कर पाण्डवों ने भी वैसा ही किया। कल यह हुआ कि युद्ध का वह महा-भयङ्कर मैदान जगमगा उठा श्रीर वीरों कं हाश्व में चमचमाते हुए तेज़ धारवाले हिश्यार विज्ञती की तरह अपनी दीप्ति प्रकाशित करने लगे। तब कर्ण, अश्वरथामा श्रीर छपाचार्य्य ने बाग्य-वर्षा करके पाण्डवों की सेना का नाश आरम्भ किया। अपनी सेना की बुरी गति होते देख युधिप्रिर ने ऋर्जुन से कहा:—

भाई ! देखो, इस डरावनी रात में महा धनुर्द्धर कर्ण सूर्य्य के समान शोभित हो रहे हैं। हमारे योद्धा उनके प्रवल प्रताप को न सह कर हाहाकार कर रहे हैं। इससे इस समय समयोखित काम करना चाहिए।

श्रर्जुन ने कृष्ण से कहा:-

हे वासुदेव! साँप जैसे पैर का स्पर्श नहीं ाह सकता वैसे ही युद्ध-स्थल में हम कर्ण का पराक्रम नहीं सह सकते। इससे बहुत जल्द हमारा रथ कर्ण के पास ले चलो।

इन्द्र ने जो निष्फल न जानेवाली शक्ति कर्ण को दी श्री उसका हाल कृष्ण को मालूम था। इस बात को ध्यान में रख कर कृष्ण ने उत्तर दिया:—

हे अर्जुन ! कई कारण ऐसे हैं जिससे इस समय तुम्हारा कर्ण के सामने जाना उचित नहीं। तुम्हारा पुत्र निशाचर घटोत्कच कर्ण की अरुछी तरह ख़बर ले सकता है। अतएव उसे ही यह काम सिपुर्द कीजिए।

कृष्य की आज्ञा के अनुसार अर्जुन ने घटो त्कच को बुला कर कहा:-

बेटा ! युद्ध में अपना पराक्रम दिलाने का तुम्हारे लिए इस समय अच्छा मौका आया है। राचसी माया आदि जे। कुछ बल-पौरुष तुम्हारे पास हो उससे काम लेकर कर्या का मुकाबला करो।

घटोत्कच ने कहा: —हे पिता ! अपिकी आज्ञा से हम कर्ण के साथ आज ऐसा गुद्ध करेंगे जिसका स्मरण लोगों को बहुत दिनों तक बना रहेगा।

शतुओं के नाश में परम प्रवीण निशाचर घटोत्कच ने, इतना कह कर, कर्ण पर आक्रमण किया। दोनों में महा-घोर युद्ध होने लगा। कर्ण किसी तरह भी घटोत्कच से पार न पासके। तब उन्होंने दिञ्याओं से काम लेना आरम्भ किया। यह देख घटोत्कच ने राज्यसी माया रची। पल भर में भयङ्कर शख्य धारण किये हुए राज्यसों का एक बहुत बड़ा दल न मालूम कहाँ से अचानक उमड़ आया। घटोत्कच को बीच में डाल कर उसने पत्थरों की वर्ष आरम्भ कर दी। उस समय दिन तो था नहीं, थी रात। भीर रात को राज्यस भीर भी प्रवल हो उठते हैं। अतएव इन राज्यसों ने कौरवों की सेना के माकों दम कर दिया। सब वीर विकल हो उठे।

श्रकेले कर्ण नहीं घबराये। उन्होंने समभ्र ितया कि यह सारी राचसी माया है। श्रतएव बन्होंने उस माया के। दिव्यास्त्र द्वारा दूर कर दिया। राचसों ने देखा कि यह मायाबी युद्ध से काम न चलेगा। तब उन्होंने अकों की वर्षा द्वारा कर्ण के संहार की चेष्टा की। अनन्त शर, शक्ति, शूल, गदा, चक्र आदि की मार लाकर कैरव-बीरों के होश उड़ गये। बहुत सेना मारी गई; जो बची वह भाग गई। घोड़े कट गयं; हाश्री भवरा कर तितर-बितर हो गये; पत्थरों की मार से रश्च चूर हो गयं।

कर्य की भी बुरी दशा हुई। राचसों ने अक्ष-शकों से उन्हें तोप दिया। तथापि वे मैदान में डटे ही रहे। उन्हें छोड़ कर कै। रवों के पच का एक भी वीर युद्ध-स्थल में न टिक सका। सब भाग निकले। कर्य को स्थिर देख घटोत्कच को बड़ा क्रोध हुआ। उसने शतश्री की एक ऐसी बार की कि कर्यों के चारों घोड़ एक ही साथ मर कर ज़मीन पर गिर गये। कर्या बिना रथ के हो गये। उस समय कर्य ने देखा कि हम तो इधर रथहीन खड़े हैं, उधर हमारी सेना लड़ाई के मैदान में नहीं है। राचस घटोत्कच जीत के मद में मल हो रहा है, अब क्या करना चाहिए ? इस तरह से वे सोच ही रहे थे कि चारों छोर से कै। रवों का दल बड़े ही कातर स्थर से इस प्रकार विनती करने लगा:—

हे सूत-नन्दन! जान पड़ता है, कैरिवों की सेना का आज ही जड़ से नाश हो जायगा। अतएव इन्द्र की दी हुई शक्ति चला कर तुम तुरन्त ही इस निशाचर का संहार करो। यह घोर और भयङ्कर रात बीत जाने पर अर्जुन की परास्त करने के लिए हमारे बीरों को आगे बहुत मौक़े मिल रहेंगे। इससे इस अमोघ शक्ति को उनके लिए व्यर्थ न रख छोड़ कर इससे इस राचस को इसी समय मार डालिए। इसे अब और अधिक देर तक जीता न रखिए।

इस महा-भयङ्कर रात में कर्या अपने पचवालों की दुखभरी पुकार की उपेचा न कर सके। अर्जुन के मारने के लिए बहुत दिनों से बड़े यह से रक्खी हुई उस अमीघ शक्ति को उन्हें हाथ में लेना ही पड़ा। बस, उसका खूटना था कि उसने घटोत्कच के हृदय को फाड़ दिया और उत्पर आकाश की तरफ़ उड़ कर इन्द्र के पास लौट गई। कीरव लोग निशाचर घटोत्कच को मरा देख मारे आनन्द के सिंहनाद करने और शङ्ख बजाने लगे। दुर्योधन भी बड़ं प्रसन्न हुए। उन्होंने कर्या की यद्योचित पूजा की और उन्हें अपने रथ में सबार करा कर सेना में चले गये।

परन्तु भीमसेन के पुत्र की मृत्यु के कारण पाण्डवों को शोक से व्याकुल देख कर भी कृष्ण आनन्द-प्रकाश करने लगे। उनके इस काम से पाण्डवों का दु:ख दूना हो गया। उनके हृदय पर श्रीर भी अधिक चेाट लगी। तब अर्जुन ने कृष्ण से कहा:— हे वासुदेव ! पुत्र घटे।त्कच की मृत्यु से हम लोग तो मारे शोक के विकल हो रहे हैं; ग्राप क्यों ऐसे कुलक्य में खुश हो रहे हैं ?

कृष्य ने कहा:—हे अर्जुन ! इन्द्र की दी हुई महाशक्ति को छोड़ कर कर्य ने आज बहुत ही अच्छा काम किया है। कर्य के पास इस महा-अख के रहते साम्रात् यमराज भी उनका सामना नहीं कर सकते थे। महा-तेजस्त्री कर्य ने अपना कवच और अण्डल देकर जिस दिन से इस शक्ति को प्राप्त किया था उसी दिन से उन्होंने इसे तुम्हारे मारने के लिए बड़े यन से रख छोड़ा था। हे पार्थ ! कर्य के पास से उस शक्ति के चले जाने से आज तुम उन्हें मरा हुआ समभ्तो। उसी से तुम्हें रोक कर हमने निशाचर घटोत्कच को कर्य से युद्ध करने भेजा था। यह शक्ति तुम्हारी मृत्यु का कारम थी। अतएव, जब तक इससे बचने का उपाय हम नहीं कर सके तब तक न हमें निद्रा आई और न हमें किसी प्रकार का हर्ष ही हुआ। आज हमारा कैशल सफल हुआ—आज हमारी युक्ति कारगर हुई। इसी से हमें इस समय आनन्द हो रहा है।

कुछ भी हो, इस समय हमारी सेना हाहाकार करती हुई इधर उधर भाग रही है। जान पड़ता है, बीर-शिरोमणि द्रोण उस पर बड़ी निर्देयता सं आक्रमण कर रहे हैं। अतएव, हे अर्जुन! तुम द्रोण के आक्रमण से उसकी रचा करा।

इस पर युधिष्ठिर ने द्रोण पर धावा करने के लिए अपनी संन। कां उत्साहित किया। सैनिक लोग मन ही मन द्रोण को जीतनं का प्रण करके अर्जुन के साथ बड़ं बेग से दौड़े। यह देख कर राजा दुर्योधन ने बड़ं क्रांध में आकर द्रांण।चार्य्य की रज्ञा के लिए बहुत से कैरिश बीरों को आज्ञा दी। किन्तु दोनों तरफ़ के वीरों के वाहन—हाथी और थोड़े—सारा दिन युद्ध करने के कारण बेहद शक गयं थे; श्रीर रात अधिक बीत जाने से योद्धा-जनों को नींद भी आ रही थी। इससे वे लोग चेष्टाहीन कठ की तरह युद्ध करने लगे। उनकी यह दशा देख सेनापित अर्जुन ने ज़ोर से पुकार कर कहा:—

हे सैनिक बीरो ! रात बहुत बीत गई है। अँधेरा इतना हो गया है कि हात्र मारा नहीं सूक्तता। इसके सिवा तुम लोग श्रक भी बहुत गये हो। श्रतएव थोड़ी देर के लिए युद्ध बन्द करके यहीं लड़ाई के मैदान में सो जाय।

कीरवों के सेनापित द्रोग ने भी यह बात मान ली। इस पर कीरवों श्रीर पाण्डवों को सैनिक श्रर्जुन की प्रशंसा करके कोई रथ पर, कोई हाशी पर, कोई घोड़े पर श्रीर कोई ज़मीन पर लेट कर निद्रासुख लेने लगे।

इसके अनन्तर, नेत्रों को आनन्द देनेवाले पाण्डु-वर्ष चन्द्रमा ने पूर्व दिशा की

शोभा बढ़ा कर धीरे धीरे सारे संसार की श्रपनी चाँदनी से सफ़ेद रंग का कर दिया। उजेला होते ही सब लोग जाग उठे धीर पिछली रात में फिर युद्ध के लिए तैयार हो गये। तब द्रोगाचार्य्य के पास जाकर दुर्योधन ने कहा:—

हे म्राचार्य ! पाण्डवों को प्रसन्न करने के लिए आपने शत्रुक्यों को श्रकावट दूर करने का मैं।का दे दिया । आप पाण्डवों की रत्ता कर रहे हैं। इसी से उनकी जीत होती जा रही है श्रीर हमारे बल वीर्य का नाश । अब आप आज्ञा दें ती आज हम दु:शासन, कर्ण श्रीर मामा शकुनि को लेकर अर्जुन को मारें।

महावीर द्रोण को इस तरह के तिरस्कार-वाक्य सहन न हुए। उन्होंने क्रोध में भाकर कहा:—

हे दुर्योधन ! तुम बड़े ही निद्धर छीर निर्दयी हो । जी-जान होम कर तुम्हारी भलाई करने की हम निरन्तर चेष्टा करते हैं । तिस पर भी तुम सन्देह करते हो । कुछ भी हो, इस शत्रुता के मूल कारण तुम्हीं हो । इससे अर्जुन का सामना करना तुम्हारा ही काम होना चाहिए । शक्रुनि निश्चय ही बड़े वीर हैं । वे अर्जुन को मारेंगे, इसमें आश्चर्य ही क्या है ! हम पाठकाल लोगों को मार कर अपना कर्तव्य-पालन करेंगे; तुम अर्जुन से युद्ध करें। ।

इसके बाद कौरवों की सेना के दो भाग हुए। एक भाग द्रोणाचार्य्य के, दूसरा दुर्योधन श्रीर कर्ण के श्रधीन हुआ। पाण्डवों के पक्त की सेना से फिर घेर युद्ध आरम्भ हो। गया। तब युधिष्ठिर ने कहा:—

हे केशव! अभिमन्यु की मृत्यु के सम्बन्ध में जयद्रथ का बहुत ही बोड़ा अपराध था। किन्तु, अर्जुन ने उन्हें मार कर कल की। हमारी समक्त में तो यदि किसी प्रधान शत्रु की मारने की सबसे अधिक ज़रूरत है तो अर्जुन की पहले द्रोण और कर्ण की मारना चाहिए। इन्हीं की मदद से दुर्योधन अब तक युद्ध कर रहे हैं।

यह कह कर-युधिष्ठिर ने द्रोण पर आक्रमण किया। श्रीर श्रीर वीगं के साथ अर्जुन उनकी रचा करने लगे। सबसे आगे द्रुपद और विराट द्रोण पर दै। हे। किन्तु द्रोण ने बिना विशेष परिश्रम के ही उनके चलाये हुए अस्त्र-शक्कों के टुकड़े दुकड़े कर डाजे। तब विराट ने एक तोमर श्रीर द्रुपद ने एक प्रास चलाया। इस पर द्रोण बेहद कृद्ध हुए श्रीर उन दे। तो हिथ यारों के। खण्ड खण्ड करके अपने तीक्षण बाण द्रारा द्रुपक्ष श्रीर विराट दे। तों के। एक ही साथ यम के दरबार में हाज़िरी देने भेज दिया।

यह देख कर दूपद के पुत्र धृष्टगुम्न ने प्रतिका की:-

यदि द्रोण आज हमारे हाथ से बच जायें तो हम मानों चित्रयों के लोक से श्रष्ट हुए । तब एक तरफ़ से पाञ्चाल लोगों ने श्रीर दूसरी तरफ़ से अर्जुन ने द्रोणाचार्य पर शक्ष चलाना आरम्भ किया । परन्तु देवराज इन्द्र ने कुद्ध हे कर जिम तरह दानवों का संहार किया था, उसी तरह बीरवर द्रोणाचार्य पाञ्चाल लोगों के प्राण-हरण करने लगे। तब पाण्डवों ने कहा:—

जब म्राचार्य पर हाथ उठाने के लिए किसी तरह ऋर्जुन राज़ी नहीं तब इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि हमें ऋाचार्य से हार खानी पड़ेगी।

यह सुन कर कृष्ण ने कहा:-

हे अर्जुन! तुम्हारं सिवा श्रीर किसी में इतना बल-पराक्रम नहीं कि द्रोणाचार्य को मार सके। अतएव यदि श्रीर किसी के हाथ से आचार्य का नाश करना होगा तो बिना कोई कौशल रचे काम न चलेगा। यदि आचार्य के कान में यह बात पड़े कि अश्वत्थामा मारे गये तो वे ज़रूर ही शोक से व्याकुल होकर निस्तेज है। जायेंगे। इससे कोई उनसे कई कि अश्वत्थामा मारे गये।

इस बात पर अर्जुन ने कान ही न दिया—उन्होंने उसे सुना ही नहीं। परन्तु, कृष्ण के कहने से युधिष्ठिर ने उनकी सलाह बड़े कष्ट से किसी तरह मान ली। खेाज करने से मालूम हुआ। कि अवन्तिराज के पास अश्वत्थामा नाम का एक हाथी है। अतएव सब बातों का निश्चय है। जाने पर भीमसेन ने इस हाथी को मार डाला। किर वे मन ही मन बहुत लिजत होकर द्रोण के पास गये और अश्वत्थामा मारे गये, अश्वत्थामा मारे गये—कह कर चिक्काने लगे।

यह महा-दारुण समाचार सुन कर शोक के मारे द्रोणाचार्य विकल श्रीर विह्नल हो। उठे। किन्तु, अश्वत्यामा को परम पराक्रमी समभ्क कर पुत्र की मृत्यु पर उन्हें विश्वास न हुआ। इससे धीरज धर कर वे धृष्टचुन्न के साथ किर युद्ध करने लगे। इन्होंने मन में कहा कि यदि पुत्र के मरने की बात सच होगी तो उसका समर्थन श्रीर भी कोई ज़रूर ही करेगा। यह दशा देख कर कुष्ण ने किर युधिष्ठिर से कहा:—

हे राजन ! यदि कोध को नशीभूत होकर श्रीर श्राधा दिन श्राचार्य्य इसी तरह युद्ध करेंगे तो निश्चय ही तुम्हारी सारी सेना मारी जायगी। श्रतएव तुम्हें श्रश्वत्श्रामा को मरने का समाचार फिर द्रोण को सुनाना चाहिए। बिना तुम्हारे ऐसा किये सेना को बचाने श्रीर द्रोण को मारने का श्रीर कोई उपाय नहीं। प्राण बचाने के लिए भूठ बोलने से पाप नहीं होता। भीम की बात पर आचार्य्य की विश्वास नहीं। किन्सु यदि तुम कहोगे तो ज़रूर विश्वास आ जायगा।

युधिष्ठिर ने सीचा, भावी नहीं दलती—जे। होने की होता है वह हुए विना नहीं रहता। उन्होंने यह भी देखा कि आचार्य धर्म्म अववा अधर्म का विचार न करके वड़ी ही निर्देशता से सेना का संहार कर रहे हैं। इससे सब बातों का विचार करके कृष्ण के कहने के अनुसार काम करने की वे तैयार हो गये। किस्तु जब वे द्रीण के पास गये तब भूठ वेलिने से बे-तरह हरे। उधर जीतने की अभिलाषा भी उनके हृदय में बड़े ज़ोर से जगी। अतएव पाप के डर और जीत की इच्छा के भूजों में वे भोंके खाने लगे। अन्त में उन्हें एक युक्ति सूर्मा। अश्वत्थामा मारे गये—यह बात साफ़ साफ़ ज़ोर से कह कर—हाथी शब्द उन्होंने भीरे से कहा। पहला वाक्य तो द्रीण ने सुन लिया; परस्तु पिछला शब्द उन्हों न सुन पड़ा। इस तरह भीम की बात का युधिष्ठिर के द्वारा समर्थन होने पर द्रीखाचार्य ने समभा कि अश्वत्थामा सचमुच ही मारे गये। इससे पुत्र-शांक के कारण उनका सारा शरीर सुन्न हो। गया और उनकी चेतना-शक्ति प्राय: जाती रही।

ऐसा अञ्का मौका हाथ आया देख तलवार की युमाते हुए भृष्टगुन्न रथ से कूद पड़े। उस समय अर्जुन की आवार्य पर दया आई। ख़बरदार, आवार्य पर हाथ मत छोड़ना—ख़बरदार आवार्य की मत मारना—कह कर विक्वाते हुए भृष्टगुन्न की रोकने के लिए वे उनकी और दैं। के किन्तु उनके पहुँचने के पहले ही द्रुपद-नन्दन भृष्टगुन्न द्रोगाचार्य के पास पहुँच गये और उनके सिर की भड़ से अजग करके ज़मीन पर गिरा दिया। यह देख कर भुजा पर भुजा की मार भीमसेन ने धरती की कॅपा दिया। फिर परमानन्दित है। कर भृष्टगुन्न की हृदय से लगा कर उन्होंने कहा:—

हे शत्रुमईन ! कर्ष और दुर्योधन की भी यही दशा होने पर हम तुम्हें समर्-विजयी कह कर फिर गले से लगावेंगे।

इसके अनन्तर प्रति दिन के नियम के अनुसार रात होने पर सञ्जय धृतराष्ट्र के पास गयं और आचार्य के मारे जाने का हाल उनसे कहा। उस महा-शोककारक ममाचार को सुन कर धृतराष्ट्र की इतना दुख हुआ कि उसका वर्षन नहीं हो सकता। वे वे-तरह कातर और विकल हो उठे। पुत्रों की जीत की आशा उन्होंने छोड़ दी। मानों उनके प्राण निकल से गये। कुछ देर तक वे काठ की तरह चेष्टा-हीन बैठे रहे। शोक का वेग ज़रा कम होने पर कॅपते हुए कण्ठ से उन्होंने पूड़ा:—

हे सक्तय ! द्रोणाचार्य ते। बड़े विचित्र योद्धा थे। शक्ष चलाने में जैसे वे सिद्ध-हस्त ग्रीर फुरतीले थे वैसा एक भी योद्धा इस संसार में नहीं देख पड़ता। फिर धृष्ट-युन्न उन्हें किस तरह मार सके ? हमारे मूद्ध पुत्रों को जिनकं बल्ल-विक्रम का इतना भरोसा था उन्हीं शूर-शिरोमणि उपकम्मी द्रोणाचार्य्य ने दीन दुर्योधन के लिए प्राण छांड़ दिया ! इस समय हम बल-पौरुष को व्यर्थ ग्रीर भाग्य ही की प्रधान समक्तते हैं।

इसके उत्तर में द्रोग्राचार्य के युद्ध श्रीर मृत्यु का वर्णन विस्तारपूर्वक करके सक्षय ने कहा।

इस प्रकार महास्मा द्रांगाचार्य ने दुर्योधन के कल्याण की इच्छा से पाण्डवों की दो अचौहिखी सेना का मार कर अनेक बड़े बड़े यांद्धाओं का यमपुरी भेजा, और कितने ही महारखी वीरों का मानमर्दन किया। ऐसे, न मालूम कितने, महा-कठिन काम करके, सब लोगों को दारुण दुःख देकर, प्रलय-काल को जलते हुए सूर्य्य की तरह परम प्रतापी आचार्य द्रोग सदा के लिए इस लोक से अस्त हो गयं। हमें धिकार है जो यह सब अपनी आँखों से देख कर भी हम अब तक जीते हैं।

## ५--श्रन्त का युद्ध

महा-पराक्रमी द्रोणाचार्य्य ने पाँच दिन तक घोर युद्ध करके, इस नाशवान देह को छोड़ ब्रह्मलांक का रास्ता लिया। दुर्योधन द्रादि नरेश द्रात्यन्त दुखी हो कर शोक से व्याकुल द्रावत्वामा को घेर कर बैठ गये द्रीर उन्हें समक्ताने बुक्ताने लगे। इस तरह राते-धोते द्रीर विलाप करने वह लम्बी रात बीत गई। तदनन्तर राजा दुर्योधन ने कहा:—

हं बुद्धिमान् नरपतिगण ! जो अनुस्त्र होने को या हो गया । अब स्राप कोग अपनी श्रवनी राय दीजिए कि इस समय क्या करना चाहिए ।

कुरुराज दुर्योधन के मुँह से यह बात सुन कर सिंहासनों पर बैठे हुए राजा लोगों ने अमेक तरह की बातें कह कर युद्ध जारी रखने की सलाह दी। किसी ने भौंहें टेढ़ी कीं; किसी ने भुजा उठाई; किसी ने ओठ फरकाये। इस प्रकार अड्ड-भङ्गी और वचन, दोनों, के द्वारा सबने यही सलाह दो कि युद्ध बन्द न करना चाहिए। यह देख आचार्य के पुत्र अध्यत्त्रामा ने कहा:— हे वीरो अपने प्रभु की हृदय से ग्रुभ-कामना करनेवाले देवतुल्य जिन महारथी वीरों ने हमारे वश में होकर युद्ध किया उनमें से अनेक वीर इस समय मर चुके हैं। तआपि, इस इतनी बात से जीत की आशा न छोड़नी चाहिए। अच्छी नीति और अच्छी युक्ति से देव भी अपने अनुकूल कर लिया जा सकता है। अतएव, आइए, हम लोग सर्वगुग्र-सम्पन्न, अख्वविद्या के उत्तम ज्ञाता, महा-यंक्ट्स कर्य को सेनापित के पद पर नियुक्त करके शत्रुओं का नाश करें। विना परिश्रम किये ही वे युद्धम्यल में पाण्डवों को परास्त कर सकेंगे।

अश्वत्यामा के यं बड़े ही प्रीति-जनक बाक्य सुन कर दुर्थोधन का परमानन्द हुआ। भीष्म श्रीर द्रोग्राचार्य्य की मृत्यु के बाद उनकी सारी आशा—उनका सारा भरोसा—कर्ण ही के ऊपर रह गया था। अतएव अश्वत्यामा के वचन सुन कर दुर्योधन का शोक बहुत कुछ कम हा गया। वे बोले:—

हे कर्ण ! हम तुम्हारं बलवीर्य कं। अच्छी तरह जानते हैं। हम यह भी अच्छी तरह जानते हैं कि हम पर तुम्हारी कितनी प्रीति है। हमारे सेनापित महार्य भीष्म श्रीर द्रोखाचार्य्य मारे गये हैं। इससे इस समय तुम्हें छोड़ कर हमारे लिए श्रीर कोई गित नहीं। तुम उन लोगों की भी अपेचा अधिक बाग्य सेनापित होगं। वे दोनों महा धतु- द्धर बूढ़े वीर पेट से अर्जुन का भला चाहते थं। पितामह होने के कार्या भीष्म ने दस दिन तक पाण्डवों की रचा की। उस समय तुम युद्ध से पराङ्गुख थे—भीष्म के जीते हिथियार न बटाने की तुमने शप्य खाई थी—इसीसे अन्त में वे मारे गये। पाण्डवों की अपना शिष्य समक्त कर आचार्य भी उन पर ऋषा करते थे। हमें विश्वास है कि इस समय तुम्हारे द्वारा हमारी ज़रूर जीत होगी। अत्रव्य तुम सेनापित के पद को स्थीकार करो।

दुर्योधन की बात सुन कर महावीर कर्ण ने कहा:-

हे कुरुराज ! हमने पहले ही तुम्हें कह रक्खा है कि पाण्डवों को हम बन्धु-बान्धवों समेत परास्त करेंगे। अतएव तुम्हारी आज्ञा के अनुसार सेनापित के पद की हम इस समय ज़रूर ही यहण करेंगे। तुम अपने मन में अपने शत्रुओं की अब निश्चय ही मरा हुआ। समभो।

तब जीत की अभिकाषा से उत्साहित हुए राजों की साथ लेकर दुर्योधम ने कर्ण की सेनापति बनाने की तैयारी की । उन्होंने सोने और मिट्टी के कलश, हाथी, गैंडे और बैल के सींग, अनेक प्रकार के सुगन्धित द्रव्य तथा और भी बहुत तरह की सामग्री मँगा कर, रेशमी बहुमूल्य वस्त्र पहने श्रीर ऊँचे श्रासन पर बैठे हुए महावीर कर्ण की विधि-पूर्वक सेनापति बनाया।

इसके अनन्तर, थोड़ी रात रह जाने पर, तुरही आदि बाजे बजा कर कर्ण के कहने से उन्होंने सेना की तैयार होने के लिए आजा दी। उस समय महा-धनुर्द्धर कर्ण की अन्धकार का नाश करनेवाले सूर्य्य की तरह रथ पर बैठा देख कौरवों को भीष्म, द्रीय तथा और और वीरों के मारे जाने कर दु:ख भूल गया।

वीर-श्रेष्ठ कर्ण ने बड़े ज़ोर से शह्ल बजा कर योद्धाश्रों के उत्साह की बढ़ाया। वे लीग शीव ही युद्ध के लिए तैयार हो गये। तब कर्ण ने मकरव्यूह—मगर के आकार का एक व्यूह—बनाया। इस व्यूह के मुँह की जगह खुद कर्ण हुए; दोनों आँखों की जगह शक्ति और उल्क हुए; मस्तक की जगह अश्वस्थामा हुए; कमर की जगह बड़े बड़े वीरों की अबने चारों तरफ़ करके दुर्योधन हुए; और गईन की जगह धृतराष्ट्र के अन्यान्य पुत्र हुर। रहे चारों पैर, से। एक की जगह नारायणी सेना से घर कर कुतवर्मा विराजमान हुए; दूसरे की जगह दाजिणाय सेना लेकर कुताचार्य विराजमान हुए; तीसरे और चैाथे की जगह महाबीर त्रिगर्त्तराज और महराज शस्य अपनी अपनी सेनासमेत विराजमान हुए।

नर-श्रेष्ठ कर्ष के इस तरह युद्ध के लिए तैयार होने पर युधिष्ठिर ने अर्जुन की तरफ़ देख कर कहा:—

भाई! यह देखां अद्भुत बीर कर्ष ने कौरवों की सेना के। कैसे कैशिल से खड़ा किया है। कैसे चुने हुए वीर डन्होंन उसकी रचा के लिए नियुक्त किये हैं। परन्तु, कौरवों के श्रेष्ठ योद्धा सब मारे जा चुके हैं; इससे तुन्हारी जीत होने में हमें कोई सन्दंह नहीं। तुम अब युद्ध करके आज बारह वर्ष से हमारी छाती में गड़े हुए काँटे की निकालो। कौरवों ने जे। व्यूह बनाया है इसके जवाब में पहले तुन्हें किसी अच्छे व्यूह की रचना करनी चाहिए।

बड़े भाई की बात सुन कर ऋर्जुन ने अधकटे चन्द्रमा के आकार का ट्यूह बनाया। उसकी बाई तरफ़ भीमसेन, दाहिनी तरफ़ महा-धनुर्द्धर धृष्टशुन्न, बीच में अर्जुन से रसा किये गये धर्मराज, और पीछे की तरफ़ नकुल तथा सहदेव विराजमाम हुए।

तब हाथियों, घोड़ों श्रीर मनुष्यों का वह ज्ञरू-पाण्डव-सेना-समुद्र उमड़ कर परस्पर भिड़ गया। एक वीर दूसरे पर प्रद्वार करने लगा। योद्धा लोग श्रनेक प्रकार के शकाकों द्वारा नर-मस्तक काट काट कर पृथ्वी को पाटने लगे। धीरे धीरे वड़े वड़े महारथी समर में एक दूसरे के सामने निकक्ष आये और बहुत तरह के द्वैरख-युद्ध उन्होंने आरम्भ कर दिये। अन्त में कर्ष इतने प्रबल हो उठे और उन्होंने इतनी वीरता दिखाई कि कोई भी उन्हों रोकने की समर्थ न हुआ। उनके विषम बायों से छिद कर हाथियों के समूह के समूह इतने ज्याकुल हो उठे कि महा भीषण चिग्घाड़ मार कर चारों तरफ़ दीड़े दें। ड़े फिरने लगे। पैदल सेना की दुईशा तो कुछ पूछिए ही नहीं। उसके ते। दल के दल मर मर कर ज़मीन पर गिरने लगे।

अपनी सेना की ऐसी दुर्गित देख नकुल से न रहा गया। उन्होंने कर्ण पर आक्रमध करके उनके सारिय को बाध से वेध दिया। इस पर वीर-शिरोमिश कर्ण के कोप की सीमा न रही। उन्होंने पहले की भी अपेका अधिक भयानक मूर्ति धारण की और सैंकड़ों शरों से नकुल को तोप कर उनके धनुष को काट गिराया। जब तक नकुल दूसरा धनुष लें तब तक कर्ण ने उनके सारिय और थोड़ों को आर कर अख-राख-समेत उनके रथ के दुकड़े दुकड़े कर डाले। नकुल बिना रथ और शक्तों के हो गये। इससे लाचार होकर उन्होंने भागने की ठानी। पर सूत-पुत्र कर्ण ने हँस कर उनका पीछा किया और अपने धनुष को उनके गले में डाल कर खींच लिया। इससे नकुल भाग न सके; उनका गला घुटने लगा; वे वहीं खड़े रह गये। तब कर्ण ने उनसे कहा:—

हे माद्रो-नन्दन ! तुम हमारे साथ युद्ध करने योग्य नहीं । तुम्हें ऐसे साहस का काम न करना चाहिए था। ख़ैर, अब लिजत होने से क्या है; किन्तु महा-पराक्रमी कौरवों के साथ फिर कभी युद्ध करने की चेष्टा न करना।

महावीर कर्या यदि चाहते तो नकुल को उसी चया मार डालते; परन्तु कुन्ती से उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी उसे याद करके नकुल को उन्होंने छोड़ दिया। उन्हें छोड़ कर कर्या ने पाच्चाल लोगों पर आक्रमय किया और चक्र की तरह चारों तरफ धूम धूम कर उनका नाश करने लगे। कुछ ही देर में कर्या ने पाच्चाल लोगों के रथों के पहियों, धारों धीर ध्वजाओं आदि की तोड़ ताड़ डाला। तब जीते बचे हुए रथी लोगों की उन्हीं दृटे रखों में डाल कर उनके सारिष्ठ भगा ले चले।

इस प्रकार प्रचण्ड पराक्रमी कर्य के बागों की मार से पाण्डवों की सेना के योद्धाधों की दुर्गति हो गई। अब तक अर्जुन दूसरी जगह संसप्तक लोगों के साथ युद्ध कर रहे वे। पाण्डव-बीरों को बे-तरह भयभीत होकर भागते देख कृष्य ने अर्जुन से कहा:—

हे धनरूजय ! तुम यह क्या खेला सा करके समय को षृथा नष्ट कर रहे हो । इन संसप्तक लोगों का बहुत जल्द नारा करके कर्या के मारने की चेष्टा करो । कृष्ण की बात सुन कर महाबीर अर्जुन उत्तेजित हो उठे श्रीर दानवों के मारने-वाले इन्द्र की तरह बल-विक्रम दिखला कर बचे बचाये सप्तक लोगों पर दूट पड़ें। उन्होंने इम कुरती से उन लोगों को मारना श्रारम्भ किया कि कब उन्होंने तरकस से बाग्र खोषा, कब धनुष पर चढ़ाया, श्रीर कब छोड़ा—यह सब ब्यापार बहुत ध्यान से देखने पर भी किसी का न दिखाई दिया। अर्जुन के हाथ की ऐसी श्राश्चर्य-जनक सफ़ाई देख कृष्ण को भी बढ़ा की तुइल हुआ।

इसके अनन्तर वहाँ की सारी कौरव-सेना के मारे जाने पर कर्य के वध का मन ही मन निश्चय करके अर्जुन उनकी तरफ़ दैं। इं। रास्ते में अध्यत्थामा श्रीर दुर्योधन ने उन्हें राक्षने की चेष्टा की; किन्तु देखते देखते अर्जुन ने उनके सारिश्व थोड़े श्रीर धनुष काट-कूट डाले। इससे वे लोग श्रर्जुन को एक चया भर भी राह में न रोक सके।

कोध से भरे हुए कर्ख जहाँ पर पाण्डबों की सेना का तहस नहस कर रहे थे वहाँ पहुँच कर अर्जुन ने हँसते हुए बाय-वर्षा आरम्भ कर दी। अर्जुन के बायों ने कर्य के बायों को व्यर्थ कर दिया। उन्होंने इतने बाय बरसाये कि आकाश में जिधर देखे। उधर अर्जुन के बाय ही बाय देख पड़ने लगे। अर्जुन के बायों ने धीरे धीरे ऐसा विकराल रूप धारण किया कि वे मुसल की तुरह, परिच की तरह, शतन्नी की तरह, और अर्यन्त कठोर वज्न की तरह, गिरने लगे। कीरवों की सेना का भीषण नाश आरम्भ हो गया। उनके सैनिक मारे डर के आँखें बन्द करके इधर उधर भागने और व्याकुल होकर चिल्लाने लगे।

इसी समय भगवान् भास्कर अस्ताचल पर पहुँच गये। युद्ध के मैदान में इतनी धूल खड़ी कि उसने सायङ्काल के अन्धेरे की और भी बना कर दिया; कुछ भी न सुभाई पड़ने लगा। कौरवों के महारथी डरे कि कहीं फिर भी रात को युद्ध न जारी रहे। इससे अपने अपने दल को लेकर उन्होंने रखभूमि से चल दिया। लाचार होकर सेनापित कर्ष को युद्ध बन्द करना पड़ा। पाण्डव लोग जीत की ख़ुशी में शत्रुओं की हैंसी और कुष्धार्जन की स्तुति करते करते अपने अपने डेरें। में गये।

दूसरे दिन महाबली कर्ण दुर्योधन के पास जाकर बोले:-

महाराज ! आज इम महाबीर आर्जुन के साथ आख़िरी युद्ध करेंगे। अनेक कामों में लगे रहने से आज तक इम दोनों परस्पर एक दूसरे के सामने रख खड़ा करके द्वैरख युद्ध नहीं कर सके। आज या तो इम उन्हें मारेंगे, या वे इमारा संहार करेंगे। अर्जुन से इम कई बातों में कम हैं। इस कमी को हमें इस समय स्वीकार कर खेना चाहिए। अर्जुन का धन्बा दिन्य है; उनके दोनों तरकस कभी ख़ाली नहीं होते, सदा भरे ही

रहते हैं; अप्रि का दिया हुआ उनका रश्व कभी टूट नहीं सकता; उनके थे। इन की तरह तेज़ जानेवाले हैं; और उनके सारिश खुद कुष्ण हैं। यदि हमें बेग्य सारिश मिल जाय तो और बातों में अर्जुन से कम होने पर भी हम उनके साथ युद्ध करने में ज़रा भी भयभीत न हों। अतएव, रश्व हाँकने में कुष्ण की बराबरी करनेवाले शूर-शिरोमिख मद्रराज के। हमारा सारिश बनने के लिए राज़ी कीजिए और आज्ञा दीजिए कि हिंश-यारें से भरे हुए छकड़े हमारे पीछे पीछे चलें। ऐसा होने से हम अर्जुन से अधिक हो जायेंगे, इसमें सम्देह नहीं।

राजा दुर्योधन यह सुन कर बड़े प्रसन्न हुए। कर्ण का यश्रोचित सत्कार करके उन्होंने कहा:—

हे कर्ष ! तुमने जो कुछ कहा हम वही करेंगे।

यह कह कर दुर्योधन, महारयी मद्रराज के पास गये। उनके साथ बहुत सी प्रीति-पूर्ण बातें करके बड़ी नम्नता से उन्होंने कहाः—

महाराज ! श्राप सत्यवत हैं—सत्य की छोड़ कभी श्रास्य का श्रासरा नहीं लेते । श्रापके सारे काम रातुश्रों के दहलानेवाले होते हैं। इसी से सारे वीरों में से कर्ण ने श्रापही को एक काम के लिए श्रुना है। उसी के विषय में हम श्रापसे निवेदन करने श्राये हैं। हम सिर भुका कर अधीनतापूर्वक श्रापसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे कहने से, रातुश्रों के संहार के निमित्त, श्राप कर्ण का सारथ्य करें—उनका रथ हाँकें। श्रापके इस काम से हमारी श्रवश्य जीत होगी। सारिथ का काम करने में केवल श्राप ही कृष्ण की बराबरी कर सकते हैं। इससे यदि श्राप कर्ण के रथ के घेड़ों की रास श्रपने हाथ में लेंगे तो वे श्रनायास ही श्रकुन को परास्त कर सकेंगे। पाण्डव लोगों की संख्या बहुत थोड़ी है।ने पर भी उन्होंने हमारी श्रधिकांश सेना नष्ट कर दी है। श्रव ऐसा उपाय की जिए जिसमें बची हुई सेना न मारी जाय।

महावीर शस्य ने युधिष्ठिर से जो प्रतिक्षा की थी उसका उन्हें स्मरण ही आया। दुर्योधन के बहुत कहने सुनने से उन्होंने कर्ण का सारिष्य होना तो स्वीकार कर खिया; पर उसके साथ ही उन्होंने एक शर्त भी की। वे बोले:—

हे कुरुराज ! तुम जो इसें कृष्ण के बराबर समक्ति हो इससे हमें बड़ी खुशी हुई है। तुम्हारी जो यही इच्छा है तो सूत-पुत्र कर्ण का सारिष्य होना हमें स्वीकार है। परन्तु एक बान है। सारिष्य का काम करते समय जो इमारे जी में झावेगा हम कर्ण को कहेंगे। ऐसा करने से वे इमें न रोक सकेंगे। यह शर्त तुम्हें ध्रीर कर्ण दोनों को माननी होगी।

कर्या और दुर्वोधन ने शस्य की यह शर्त मंजूर कर ली। तब शस्य ने—जय हो!— कह कर कर्य का रख तैवार किया और तुरन्त ही उसे उनके पास ले आये। महावीर कर्य ने इस रख की विधिपूर्वक पूजा और प्रदक्षिया की। फिर सूर्य की उपासना करके पास ही खड़े हुए मद्रराज की रथ पर सवार होने के लिए आहा दी। तब महातेजस्वी शस्य उस रथ पर इस तरह जा बैठे जैसे सिंह किसी ऊँचे पर्वत पर चढ़ जाता है। वीरवर कर्य भी उस रख पर सवार होकर मेथों के बीच सूर्य की तरह शोभायमान हुए। उस समय युद्ध के लिए तैयार हुए उस शूर-वीर से दुर्योधन ने कहा: —

हे कर्या ! महारथी भीष्म श्रीर द्रोख से युद्ध में जो बात नहीं है। सकी वही बात— बही महा-कठिन काम—आज तुम, सारे धनुद्धीरियों के सामने, कर दिखात्रो। श्रद्ध-राज ! तुम्हारी जीत हो ! तुम्हारा मङ्गल हो ! तुम्हारा प्रस्थान श्रुभदायक हो !

इसके श्रानन्तर, कैरिबों की सेना में मेघों की गर्जना के समान हज़ार तुरही और इस हज़ार भेरी का महागम्भीर शब्द होने लगा। इससे पाण्डवों की निद्रा भङ्ग हुई। उन्होंने जाना कि कर्य युद्ध के लिए रवाना हुए। कर्य ने शस्य से कहा:—

हे मद्रराज ! रख चलाइए; अन्न देर न की जिए; हम बहुत जल्द पाण्डवों की पराक्त करेंगे। अर्जुन की हम अभी दिखा देंगे कि हमारी भुजाओं में कितना बत्त है। दुर्बीधन को जिताने के लिए बाज हम ऐसे तेज़ वाखों की वर्षा करेंगे कि पाण्डव भी याद करेंगे।

कर्य की बात सुन कर शख्य कहने लगे:-

हे सारिय के बेटे ! प्रत्यच इन्द्र की भी जिनके हर से कॅपकेंपी ह्यूट्ती है उन्हीं महा-धनुर्धारी ग्रीर सब शक्षाकों के झाता पाण्डवों की तुम किस विरते पर धनज्ञा करते हो ? युद्ध के मैदान में जब तुम वज्र के कड़ाके के समान अर्जुन के गाण्डीव की महा-भीषया टङ्कार सुनोगे, जब तुम महाबती भीमसेन के हाथ से कौरवों के। कट कट कर ज़मीन पर गिरते देखोगे, श्रीर जब नकुल-सहदेव की साथ लिये धर्मपुत्र युधिष्ठिर के ध्रनगिनत बाख आकाश-मण्डल में बन-घटा की तरह छा जावँगे; तब तुम्हारे मुँह से इस तरह की बातें न निकलेंगी।

मद्रराज की बात की सुनी अवस्तुनी करके कर्य ने फिर डन्हें रख हाँकने की आज्ञा दी शस्य ने कर्या की आज्ञा पालन की। अवश्यकार का नाश करके सूर्य जैसे उदित होता है उसी तरह शस्य केंद्वारा चलाया गया कर्य का वह सफ़ेद घोड़ोंवाला रथ शत्रुओं का संहार करते हुए दे। इने लगा। तब महाबीर कर्ण परम प्रसन्न हे। कर पाण्डब-बीरें। से कहने लगे:—

हे वीर-गद्ध ! तुम लोगों में से जो कोई हमें अर्जुन की दिखा देगा वह जी कुछ माँगेगा हम वही देंगे।

कर्या बराबर यह बात कहते हुए समुद्र से निकला हुन्ना श्रापना श्रन्छे सुरवाला शृक्ष बजाने लगे। यह देख कर कुरु-राज दुर्योधन के हर्ष का ठिकाना न रहा। वे कर्या के पीछे पीछे चले। किन्तु महावीर शल्य उनका ठट्टा करने लगे। वे बोले:—

हे सूत-पुत्र ! तुन्हें किसी की कुछ भी देकर अपना धन व्यर्थ न फूँकना होगा। तुन्हें बहुत जल्द अर्जुन दिखाई दगे। यह तुन्हारा लड़कपन अथवा नासमभी है जो तुमने कृष्णार्जुन के मारने का सङ्कल्प किया है। क्या तुन्हारा कोई भी इष्ट-मित्र श्रीर बन्धु-बान्धव ऐसा नहीं है जो तुन्हें इस समय इस आग में गिरते देख रीके ? जब तुन्हें भले खुरे का ज्ञान ही नहीं रहा तब निश्चय ही तुन्हारे जीवन के दिन बीत चुके। गले में पत्थर बांध कर समुद्र पार करने, अथवा पहाड़ की चीटी से कूद कर उससे उतरने, के समान तुन्हारी यह कृष्णार्जुन के मारने की इच्छा महा अनर्थ करनेवाली है। यदि तुम अपना मला चाहते हो तो अपने योद्धाओं के दल का एक व्यूह बनाओ श्रीर उनसे कही कि वे तुन्हारी रक्षा करें। इस प्रकार उनसे रचित हो कर तुम अर्जुन के साथ युद्ध करे। यह न समभो कि हम तुमसे द्वेष करते हैं; नहीं, दुर्योधन के भले के लिए ही इम तुमसे ऐसा कहते हैं।

कर्य ने कहा:—हे शल्य ! हमें अपने भुज-बल पर पूरा भरोसा है। हमने अपने बल का अच्छी तरह विचार कर लिया है; तब हम इस तरह अर्जुन के साथ युद्ध करने चले हैं। तुम मित्रता के बहाने हमसे शत्रुता करते हो। इसी से तुम हमें डराने की चेष्टा कर रहे हो। परन्तु तुम्हारी यह चेष्टा व्यर्थ है। हमने अपने मन में जे। निश्चय कर लिया है उससे मनुष्य तो क्या साचात् इन्द्र भी हमें नहीं डिगा सकते।

शल्य की तो कर्या का तेज हरसा करना था। वे पहले से भी अधिक तीन्न बातें कहने लगे:—

हे सूत-पुत्र ! ख़रगोशों के बीच में बैठे हुए गीवड़ ने शेर की जब तक जंगल में नहीं देखा तब तक वह अपने ही की शेर समम्तता है । जब तक चेर युद्ध में गाण्डीव की टक्कार तुम्हारे कान में नहीं पड़ती तब तक जो कुछ तुम्हारे मुँह से निकले कह सकते हों। रे मूढ़ ! मूसे श्रीर विलार में, कुत्ते श्रीर वाब में, गीदड़ श्रीर शेर में, ख़रगोश श्रीर हाश्री में जो अन्तर है तुम्हारे श्रीर अर्जुन के बीच भी वही अन्तर है।

यं वाक्यरूषी वाग्र कर्ण के कलेजे में छिद गये। उनसे उन्हें बड़ी व्यथा हुई। क्रोध से जल भुन कर वे कहने लगं:—

रे बकवादी ! गुग्रमाही के सिवा गुग्रवान का गुग्र और कोई नहीं जान सकता। द्यतएव तुम किस तरह हमारे गुण-दोष जान सकोगे ? श्रीर, अर्जुन के बल की बात भी तुम हमारे सामने क्या कहे।गे ? तुम्हारी अपेचा हमें उसका ज्ञान अधिक है और हम इस बात को सबके सामने कहने के लिए भी प्रसन्नतापूर्वक तैयार हैं। अपने दोनों के बल-वीर्य का अच्छी तरह विचार करके ही हमने गाण्डीब-भन्वा की युद्ध के लिए ललकारा है। रुधिर का प्यासा श्रीर विष का बुक्ता हुआ एक सीने का नागास्त्र हमारे पास है। उससे हम सुमेरु पर्वत की भी फाड़ सकते हैं। इस सर्पास्त्र की बहुत दिन से हम श्रपने पास यमपूर्वक रक्खे हुए हैं। इस सच कहते हैं, इस शर के। आज हम कृष्ण श्रीर श्रर्जुन को छोड़ श्रीर किसी पर न छोड़ेंगे। हे श्रथम चित्रय! अर्जुन का किपध्वज रथ और गाण्डीन धन्त्रा हरपे।कों ही को डरा सकते हैं; हमें तो उन्हें देख कर उलटा हर्भ होगा। हे तुच्छ ! हे चित्रियों में कुलाङ्गार ! तुम हमारे पक्त के होकर शत्रुक्षों की तरह हमें व्यर्थ उराते हो। हम उरनेवाले नहीं। श्रास-युद्ध में प्राय छोड़ कर स्वर्ग प्राप्त करने ही की हम सबसे बड़ा लाभ समभते हैं। आज चाहे अर्जुन हमारा विनाश करें, चाहे इम अर्जुन का, हमारे लिए डरने की कोई बात नहीं। इससे तुम्हारा श्रीर अधिक बकवाद करना व्यर्थ है । हमने दुर्योधन से वादा कर लिया है कि हम तुम्हारी बातें चुपचाप सुन लेंगे। इसी से तुम अब तक जीते हो। परन्तु, यदि, कदाचित् फिर तुमने ऐसी ही अनुचित बातें कहीं तो हमारी यह गदा तुम्हारे सिर के सी टुकड़े कर देगी।

शल्य ने कहा:—हे कर्ण ! जान पड़ता है तुम होशा में नहीं हो । तुम तो मतबाले की तरह बातें कर रहे हो । बन्धुभाव के कारण, हम तुम्हारे मतवालेपन का इलाज करने की चेष्टा में थे । बिना अपराध के ही तुम हम पर क्यों इतना गर्जन-तर्जन करते हो ? हम तुम्हारे सारिथ हैं; इससे हम अपना कर्तव्य समभते हैं कि शत्रुग्नें के बनी या निर्वली होने आदि के विषय में तुम्हें उपदेश दें । इसी से हम कहते हैं कि कृष्णार्जन को जे। तुम तुच्छ समभते हो से। यह तुम्हारी न।दानी है । जब तुम उन दोनों वीरों को एक रथ में बैठा हुआ देखोगे तब तुम्हारे मुँह से ऐसी बातें न निकलेंगी।

राजा दुर्योधन ने देखा कि कर्ण श्रीर शस्य का विवाद बढ़ता जाता है। यह बात

उन्होंने अञ्छी न समभी । इससे मित्र-भाव से कर्ण की, श्रीर हाय जीड़ कर मामा शल्य की, उन्होंने चुप किया । दुर्योधन के समभाने पर कर्ण ने अपने कीध की रोका श्रीर शल्य की किसी बात का उत्तर न देकर हँसते हुए उन्हें रथ चलाने की श्राज्ञा दी ।

इधर कर्ण को कौरवों की सेना के अपने देख युधिष्ठिर ने शत्रु-संहारक धनक्षय से कहा:—

हे अर्जुन ! यह देखो सूत-पुत्र कर्ग ने युद्ध के लिए कितने विकट व्यूह की रचना की है। इस समय तुम कर्ग के साथ युद्ध करों; हम कृप के साथ युद्ध करेंगे। भीमसेन दुर्योधन के साथ, नकुल वृषसेन के साथ, सहदेव शकुनि के साथ और सायिक कृतवम्मी के साथ युद्ध करें। अर्जुन ने धर्मराज की बात सुन कर—तथास्तु—कहा। उन्होंने बड़े भाई की आज्ञा के सिर आँखों पर रक्खा और अपने सेना-दल को उसी आज्ञा के अनुसार काम करने के लिए हुक्म दिया। इसके बाद वे कौरव-सेना की तरफ़ बढ़े।

तब शल्य ने कहा:--

हे कर्ण ! तुम जिनकी तलाश में थे वही विकट बीर अर्जुन, कृष्ण के द्वारा चलाये गये परमंत्कृष्ट रथ पर सवार, हमारी सेना को मारते काटते था रहे हैं। देखो, मेघों की गर्जना के समान गंभीर शब्द सुनाई पड़ता है; रथ के पहियों के आघात से धरती कॅंप रही है; उड़ी हुई धूल का चँदीवा सा आकाश में तन गया है— अतएव इसमें सन्देह नहीं कि कृष्णार्जुन आ रहे हैं। उनके सिवा और कोई नहीं हो सकता। देख लो शत्रुओं के हृदय में डर उत्पन्न करनेवाला, देखने में महा-भयङ्कर, बन्दर के चिह्नवाला अर्जुन का ध्वजाध्र फहराता चला आता है। अभी, ज़रा ही देर में, कृष्ण के साथ एक ही रथ में बैठनेवाले उस शत्रु-सन्तापकारी दुर्मद वीर का प्रभाव तुन्हें मालूम हो जायगा।

यह सुनते ही क्रोध से लाल आँखें करके कर्या ने उत्तर दिया:-

यह देखों, क्रोध से भरे हुए संसप्तक लोगों ने अर्जुन पर धावा किया और मेघों से घिरे सूर्य्य की तरह उनका रथ न मालूम कहाँ छिप गया। जान पड़ता है, हमारे पास तक पहुँचने के पहले ही उन्हें इस वीर-सागर में डूब कर वहीं प्राण छोड़ना पड़ेगा।

शत्य ने कहा:—हे कर्ण ! इवा का रोक रखना, समुद्र को सुखा ड।लना ग्रीर ईधन डाल कर त्राग को बुक्ता देना जैसे असम्भव है, युद्ध में अर्जुन का संहार करना भी वैसे ही ग्रसम्भव है। इसके बाद, श्रर्जुन के साथ युद्ध करने के पहले, कर्या के बल का चय करने के निमित्त, मद्रराज शस्य ने फिर कर्या से कहा:—

हे कर्या ! यह देखो, विकट से विकट काम करनेवाले, क्रोध से जलते हुए, भीम-सेन, कीरवों का बहुत दिनों का वैर याद करते हुए, युद्ध के मैदान में सुमेरु पर्वत की तरह किस वीर-वेश में विराज रहे हैं।

यह कह कर शस्य, कर्ण का रथ शीघ ही उस जगह ले गये जहाँ भीमसेन कौरवों की सेना का संहार कर रहे थे। वृकोदर श्रीर कर्ण दोनों परस्पर एक दूसरे के सामने हुए। कर्ण को देखते ही भीम के तलवों की कोधाग्नि मस्तक तक जा पहुँची। उन्होंने एक बड़ा ही पैना वाण छोड़ कर कर्ण के शरीर को वेध दिया। कर्ण कुछ कम न थे। उन्होंने भी एक फुफकारता हुआ शर ऐसा मारा कि वह भीम के ठीक हृदय पर लगा। भीम के शरीर से रुधिर की धारा वह निकज़ी। भीम बड़े ही उप योद्धा थे। क्रोध से उनकी आँखें जलने सी लगीं। उसी धायल अवस्था में उन्होंने सृत-पुत्र के संहार के लिए अपने धनुष को कान तक खींचा और एक ऐसा वाण उन पर छोड़ा जो मनुष्य को तो क्या पर्वत को भी फाड़ने की शक्त रखता था। वह महा-विषम वाण कर्ण को पूरा पूरा लगा। उससे बचने की हज़ार कोशिश करके भी वे बचन सके। उसकी चोट से वे बेहेश हो गये और रथ पर काठ की तरह बैठे रह गये। मद्रराज शस्य उन्हें अवेत देख युद्ध-भूमि से भगा लाये। इस प्रकार कर्ण को परास्त करके समर-भूमि में भीमसेन इधर उधर घूम घूम कर कौरवों की सेना की दुईशा और धृतराष्ट्र की सन्तान का संहार करने लगे।

कुड़ देर बाद कर्ण की मूर्ज्जा जगी। वे फिर युद्ध के मैदान में आकर उपस्थित हुए। उन्होंने देखा कि नकुल धीर सहदेव की रजा में धर्मराज युधिष्ठिर सामने ही युद्ध कर रहे हैं। अतप्व दुर्योधन की हित-कामना से उन्होंने युधिष्ठिर पर आक्रमण किया और एक के बाद एक ऐसे तीन बाग छोड़ कर उनके शरीर को छेद दिया। युधिष्ठिर ने भी अपने बागों से कर्ण के घोड़ों और सारिध को बेहद पीड़ा पहुँचाई। यह देख महाप्रतापी कर्ण को अपार क्रोध हुआ। उन्होंने एक शक्ष से तो युधिष्ठिर श्रीर नकुल के घोड़ों को मार गिराया और दूसरे से युधिष्ठिर का शिरस्राण ज़मीन पर गिरा कर नकुल के धनुष की डोरी काट दी। इस पर मद्रराज शस्य को दया आई। युधिष्ठिर की यह गति देख कर्ण को रोकने के इरादे से वे कहने लगे:—

हे कर्ण ! आज तुम्हें अर्जुन के साथ युद्ध करना है। क्या यह तुम्हें याद नहीं ?

तो फिर क्यों पागल से होकर दोपहर होने के पहले ही अपना सारा बल खर्च किये देते हो ? युधिष्ठिर के साथ युद्ध करने के बाद बचे हुए थोड़े से शक्क, दूटा फूटा कवच धीर थको हुए घोड़े लंकर अर्जुन के सामने जाने से तुम्हारी ज़रूर हँसी होगी।

परन्तु, कर्य ने शल्य की बात की कुछ भी परवा न की। उन्होंने बड़े ही तेज़ बाखों से तीनों पाण्डवों की घायल करके युधिष्ठिर की युद्ध के मैदान से विमुख होने के लिए विवश किया। शल्य ने जब देखा कि युधिष्ठिर की दुईशा करने पर कर्य जी जान से उतारू हैं तब उन्होंने एक ग्रीर युक्ति निकाली। वे बेलें:—

हे कर्गा ! यह देखो भीमसेन, कुरुराज दुर्योधन के साथ युद्ध कर रहे हैं। श्रतएब तुन्हें कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिसमें हम लोगों के सामने ही आज भीम उनका विनाश न करें।

कर्ण अपने मित्र दुर्योधन का बड़ा प्यार करते थे। उन पर विपद आई देख उन्होंने युधिष्ठिर को तो छोड़ दिया, भीमसंन के ऊपर दैं। इं। तब घायल युधिष्ठिर मन ही मन अत्यन्त लिजत होकर नकुल को। लेकर सहदेव के रष्ट्र पर सवार हुए और रश-भूमि छोड़ कर डेरें। में चले आये। वहाँ रथ से उतर कर उन्होंने शय्या की शरण ली। अच्छे अच्छे वैद्यों ने आकर उनके घावों की मरहम-पट्टी की। परन्तु घाव ऐसे गहरे थे कि उनसे उन्हें बड़ा कष्ट मिला। नकुल और सहदेव को भीम की सहायता के लिए रश-भूमि में भेज कर युधिष्ठिर प्रायः अचेत अवस्था में चारपाई पर पड़ रहे।

इस समय वीर-वर अर्जुन ने संसप्तकों के साथ बहुत देर तक युद्ध करके उन्हें परास्त किया। तब अश्वत्थामा उनसे लड़ने आये और आगे बढ़ने से रोकने लगे। परन्तु अश्व-त्थामा की भी उन्होंने एक न चलने दी। उनसे फुरसत पाकर अर्जुन वहाँ पहुँचे जहाँ कुछ देर पहले युधिष्ठिर ने युद्ध किया था। पर वहाँ उन्हें न देख अर्जुन की बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने भीमसेन से पूछा:—

हे स्रार्थ ! धर्मराज कहाँ हैं ?

भीम बेाले:—भाई ! सूत-पुत्र के शरों से अत्यन्त पोड़ित होकर धर्मराज डेरों में चले गये हैं। हम यहाँ युद्ध करते हैं; तुम शीघ ही जाकर उनकी तबीयत का हाल देखो। द्रोग्य के साथ युद्ध करके भी उन्हें रग्य-भूमि नहीं छोड़नी पड़ी थी। परन्तु कर्ण के साथ युद्ध करने में, जान पड़ता है, उन्हें भारी चोट आई है; इसी से उन्हें रग्य से भागना पड़ा है। कहीं उनके प्राग्य जाने का डर नहीं!

भीमसेन से यह अशुभ समाचार सून कर कृष्ण ने अर्जुन की लेकर डेरीं की तरफ

बड़े बेग से रख दौड़ाया। वहाँ पहुँच कर वे दोनों वीर रख से उतर पड़े श्रीर अकेले लेटे हुए धर्मराज के पैर खुवे। युधिष्ठिर की उन्होंने अच्छी हालत में पाया। इससे उनकी चिन्ता दूर हो गई। रख-स्थल से कृष्णार्जुन की चला आया देख युधिष्ठिर ने समका कि कर्या मारे गये। अतएव बहुत प्रसन्न है। कर रूपे हुए कण्ठ से वे कहने लगे:—

हे मधुसूदन ! हे अर्जुन ! कहे। तुम अरुके तो हो। ? बिना कोई घाव लगे और बिना किसी तरह की विषद में पड़े जो तुमने कर्या का संहार किया इससे हम बहुत प्रसन्न हुए । वह सदा ही अपनी सेना के आगे रह कर अपने पचवालों की रचा और हमारे पचवालों का नाश करता था, और दुर्योधन के हितसाधन में सदा ही तत्पर रह कर हम लोगों को बेहद कष्ट देता था । भीष्म, द्रोया और कुप के हाथ से हमारी जो दशा नहीं हुई वह दशा आज कर्या के हाथ से हुई । इसीसे हम उसकी मृत्यु की ख़बर विशेष करके पूछते हैं । हम बड़ी देर से तुम्हारे आने की राह उत्सुकतापूर्वक देख रहे थे ।

उत्तर में अर्जुन ने कहा:-

है धर्माराज ! संसप्तक लोगों के साथ हम युद्ध समाप्त न कर पाये थे कि कौरवों की सेना के आगे महावीर अध्यत्थामा हमें दिखाई दिये । उन्होंने हमारा आगं बढ़ना रांकने के लिए बड़ी ही भीषण बाण-वर्षा करके हम पर आक्रमण किया । हमारे ठीक सामने आकर वे हमारे ऊपर ऐसे टूटे जैसे शेर हाथी पर टूट पड़ता है । तब गुरु-पुत्र अध्यत्थामा के साथ हमारा घोर युद्ध होने लगा । उन्होंने पहले तो विष के बुभ्के, आग के समान जलते हुए, तीक्ष बाणों से हमें और वासुदेव को बे-तरह पीड़ित किया । परन्तु पीछे से जब हमने उनके सारे अख-शक्षों को व्यर्थ करके उन पर लगातार विकट बाणों की वर्षा आरम्भ की, तब हमारे बाणों की मार से कौरव-सेना को अयन्त पीड़ित और रुपिर में सराबोर देख वे कर्ण की रथ-सेना में घुस गये । हम उनके पीछे दौड़े । परन्तु राह में भीमसेन ने तुन्हारी हार की ख़बर सुनाई । इससे दुन्हारे कुशल-समाचार जानने के लिए हम तुन्हारे पास आये हैं । चलो, कर्ण के साथ अब हमारा युद्ध देखो ।

महाबली कर्या के द्वारा परास्त किये जाने से युधिष्ठिर की बे-हद सन्ताप हुआ था। इससे उन्हें अब तक जीवित सुन वे अपने आपको न सँभाल सके—वे आपे से बाहर हो गये और अर्जुन पर क्रोध करके कहने लगे:—

हे अर्जुन ! तुमने बार बार प्रतिज्ञा की है कि तुम सूत-पुत्र की अकेले ही मारेगो। इस समय तुम्हारी वह प्रतिज्ञा कहाँ गई ? कर्ण से डर कर भीमसेन की अकेला छोड़ आज तुम कैसे चले आये ? केवल तुम्हारे ही भरोसे आज तेरह वर्ष से हम राज्य पाने की श्राशा कर रहे हैं। पर श्राज तुमने हम लोगों को ऊपर उठा कर बड़े ज़ोर से ज़र्मान पर पटक दिया। तुम्हारे गाण्डीव की धिकार हैं! तुम्हारे बाहुबल श्रीर कभी न ख़ाली होनेवाले तुम्हारे तरकस की धिकार हैं! बन्दर के चिह्नवाली ध्वजा श्रीर श्रिप्त के दियं हुए दिन्य रथ की भी धिकार हैं! युद्ध के मैदान में हमारी सेना के नाकों दम करने वाले सूत-पुत्र का यदि तुम निवारण नहीं कर सकते—यदि उन्हें तुम इचित दण्ड नहीं दं सकते—तो इस गाण्डीव धन्वा की क्यों तुमने हाथ में रख छोड़ा हैं ? क्यों नहीं उसे श्रिप्त से श्रिधक योग्य किसी राजा की दे देते ? ऐसा करने से लोग हमें खी-पुत्र हीन श्रीर राज्यश्रष्ट तो नहीं देखेंगं।

युधिष्टिर की नात समाप्त न होने पाई थी कि अर्जुन ने तलनार खींच ली। तन कृष्य बहुत घनरा कर कहने लगे:—

हे अर्जुन ! इस समय यहाँ पर तुम्हारा कोई शत्रु नहीं, फिर तुम्हार इस तलवार निकालने से क्या मतलब ? धर्मराज को तुमने कुशल-पूर्वक पाया है; अतएब तुम्हें आनन्द मनाना चाहिए, तलबार निकालना नहीं ! तुम इस समय पागल की तरह क्यों काम कर रहे हो ? हम तो यहां किसी को भी नहीं देखते जिसे मारने की तुम्हें ज़रू-रत हो । फिर तुम किस पर चोट करना चाहते हो ?

महा तेजस्वी अर्जुन ने युधिष्ठिर की तरफ़ कड़ी नज़र से देखा और चपेट में पड़े हुए फाँप की तरह ज़ोर से साँस लेकर कृष्ण से कहा:—

है जनाईन ! जो हमारा अपमान करे वही हमारा रात्रु है। जो हमें दूसरे के हाथ में गाण्डीव देने के। कहे वही हमारे वध करने योग्य है। इसी से हमने तलवार निकाली है। इस विषय में तुम्हें और जो कुछ कहना हो कह डालो।

तब कृष्ण ने कहा:—हाय हाय ! धिकार है तुम्हारी इस समभ्त की ! तुच्छ और नादान आदिमियों की तरह क्रोध के बशीभृत होकर तुम्हें आज अपने जेठे भाई की मारने के लिए तैयार देख हम बहुत ही विस्मित हुए हैं। सूत-पुत्र कर्ण की निरन्तर हाण-वर्षा से घायल होने के कारण धम्मेराज अत्यन्त विकल और दु:खित हैं। इसी से फ्रोध में आकर तुम्हें उन्होंने ऐसे अनुचित वचन कहे हैं। इससे उनका केवल इतना ही मतलब है कि कुपित होकर तुम शीम ही कर्ण का संहार करें।

इस पर अर्जुन ने तलवार को मियान के भीतर कर लिया और युधिष्ठिर से इस पकार कठोर वचन कहना आरम्भ किया:—

राजन । तुम युद्ध-भूमि से एक कोस दूर अपने डेरों में हो। युद्ध का द्वाल तुम्हें

कुछ भी नहीं मालूम। फिर क्या समभ कर तुमन हमारा धिकार किया ? शत्रुनाधक भीमलेन शत्रुओं के साथ बुद्ध कर रहे हैं। वे चाहें तो हमारी निन्दा कर सकते हैं— कठोर वचनों से हमारी ताड़ना कर सकते हैं। िकन्तु तुम्हारी रचा तो हमेशा हमीं लोग करते हैं; तुम्हारे इष्ट-मित्र ही सदा तुम्हें ग्रानिष्ट से ब बात रहते हैं। इससे हमारी निन्दा करना तुम्हें शाभा नहीं देता। स्त्री, पुत्र, शरीर श्रीर प्रात्यों तक की परवा न करके हम तुम्हारी भलाई के लिए यल कर रहे हैं। तिस पर भी तुम वाक्य-बायों से हमें पीड़ा पहुँचाने से न चूके। जुन्ना खेल कर तुम्हीं ने यह सारी विपत्ति बुलाई है श्रीर श्रव इच्छा यह रखते हो कि शत्रुओं का पराजय करें हम ! खेर, जो कुछ हुआ। सा हुग्रा। ग्रव किर कठोर वचन कह कर कभी हमें व्यथा न पहुँचाना।

यह सुन कर सन्ताप से तपे हुए धर्मराज श्राय्या से उठ बैठे और वड़े दुःख से कहने लगे:—

हे अर्जुन ! इसने बहुत बुरा काम किया। इसी से तुम्हें इतना दुःख हुआ। इस बड़े ही मूर्ख, डरपोक श्रीर कठे। रवादी हैं। इमारं ही कारण हमारं कुल का नाश हुआ है। अतएव तुम शीघ ही इमारः सिर धड़ से जुदा कर दे।।

अपने जेठे भाई के मुँद से ऐसे नम्न वचन सुन कर अर्जुन प्रसन्न भी हुए और लिजित भी। वे बुधिष्ठिर के पैरों पर गिर पड़े और बार बार कहने लगे:—

हमने क्रोध में आकर जे। दुर्वचन तुम्हें कह डालं हैं उनके लिए क्रवापूर्वक हमें जमा कीजिए।

अर्जुन को अपने पैरेां पर लोटते श्रीर रेाने देख युधिष्ठिर ने उन्हें उठा लिया श्रीर हृदय से लगा कर बड़े प्रेम से उनके आँसू पांछने लगे। इस तरह देानां भाई बड़ी देर तक राते रहे। अन्त में देानां के मन का मैल दूर हो गया श्रीर वे किर परस्पर एक दूसरे के उत्पर पहले ही की तरह प्रेम करने लगे। तब धर्मराज ने कहा:—

हे अर्जुन ! तुमने जो कुछ कहा, बुरा नहीं कहा । तुम्हारी बात कठार है। कर हमारे लिए हितकर है अतएव हमने तुम्हें चमा किया । जो न कहना चाहिए आ वह हमने तुम्हें कह डाला । इससे तुम क्रोध न करना । अब हम तुम्हें आज्ञा देते हैं कि तुम कर्ण को मारे।

युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर युद्ध में जाने के पहले अर्जुन ने कहा:—

महाराज ! तुम्हारा पैर छूकर हम प्रतिज्ञा करते हैं कि कर्ण की मारे बिना आज हम युद्ध-भूमि से न लीटेंगे। देापहर के बाद, भीमसेन की आँखों के सामने ही, महाबीर कर्ण ने सोमक-सेना को बहुत ही पीड़ित करना आरम्भ किया। भीम भी दुर्थीधन की सेना में धुस पड़े और महा अद्भुत पराक्रम दिखाने लगे। वे ऐसी विषम मार मारने लगे कि कौरवों की सेना का धीरज छूट गया। उसकी दुर्गित होते देख दुर्योधन, अधत्वामा और दुःशासन आदि वीरों नं, अपनी सेना के बचाव के लिए, भीमसेन पर आक्रमण किया।

सबसे पहले वीर श्व दुःशासन ने बाय-वर्षा करके बड़ी ही निर्भयता से भीमसेन के साथ युद्ध आरम्भ किया। देनां वीर एक दूसरे को मार डालने की जी जान से के।शिश करने लगे। वे लोग ऐसे तेज़ बाय छोड़ने लगे जिनमें देह को काट कर दुकड़े दुकड़े कर डालने की शक्ति श्री। इस तरह के बायों से उन्होंने परस्पर एक दूसरे को तोप दिया। इस पर महा पराक्रमी भीम को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने दुःशासन पर एक चमचमाती हुई तीच्य शक्ति छोड़ी। दुःशासन ने देखा कि जलती हुई उल्का की तरह वह हमारे ऊपर आ रही है। इस पर उन्होंने अपने धन्वा को कान तक खींच कर दस बाय एक ही साथ ऐसे मारे कि बीच ही में वह दुकड़े दुकड़े होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। यह देख कर कीरवों को बड़ी ख़ुशी हुई। वे इस काम के कारख दुःशासन की बार बार प्रशंसा करने लगे।

बीरवर दुःशासन ने समर के मैदान में आश्चर्यकारक कौशल दिखाया। उन्होंने भोमसंन के शरीर की अपने तीखे शरों से छेद दिया, उनके धनुष को काट डाला श्रीर सारिथ की घायल किया। तब भीमसेन ने छुरे के समान तेज़ दो बाख मार कर दुःशासन के धनुष ग्रीर ध्वजदण्ड के दुकड़े दुकड़े कर डालें श्रीर उनके सारिथ की मार गिरावा। इस कारख, राजकुमार दुःशासन की घोड़ों की रास अपने ही हाथ में लेनी पड़ो। उन्होंने घोड़ों की वश में रख कर एक नया धनुष प्रहण किया। उस पर उन्होंने विश्व के समान एक महा भीषध शर सन्धान करके भीमसेन पर छोड़ा। वह बाख भीम की देह फाड़ कर निकल गया श्रीर वे दोनों हाथ फैला कर रख पर गिर पड़े। परन्तु ज़रा ही देर में वे फिर उठ बैठे श्रीर दुःशासन से कहने लगे:—

हे दुरात्ना ! तू तो हम पर चोट कर चुका; अब हमारी इस गदा का आवात सिर पर लें।

यह कह कर महावली भीमसेन ने एक बड़ी ही दारुख गदा चलाई। चलाते ही वह बड़े वेग से दु:शासन के सिर पर लगी। उसकी चोट से दु:शासन रथ से कोई बीस गज़ की दूरी पर जा गिरे। उनका रथ चूर चूर हो गया श्रीर घोड़ों की भी चटनी हो गई। दुःशावन में उठने की शक्ति न रही। उनका सारा शरीर थर थर काँपने लगा। वे उसी दशा में ज़नीन पर लोट गये।

उस महाघोर संप्राम-भूमि में दु:शासन को गिरा देख, भीमसेन को धृतराष्ट्र की सन्तान के किये हुए सारे अत्याचार याद हो आये। वनवास का क्लेश, द्रौपदी के केशों का खींचा जाना, और वस्त-हरस आदि सारी विपत्तियाँ उन्हें आज हुई सी जान पड़नं लगीं। भीमसेन क्रोध से लाल हो गये। वे स्थ से कूद पड़े और कुछ देर तक दु:शासन को देखते रहे। फिर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए उन्होंने एक तेज़ धारवाली तल-वार निकाली। ज़मीन पर पडे हुए दु:शासन पर पैर रख कर उसे उन्होंने उनकी छाती में घुसेड़ दिया। घाव से रुधिर की धारा बह निकती। उस गरम गरम रुधिर की उन्होंने अपनी अंजुली में भर कर, पास ही चित्र के समान चिकत खड़े हुए वीरों से कहा:—

हे कोरव-गा ! पापी दुःशासन की यमपुरी भेज कर श्रीर उसका कथिर पीकर आज हम अपनी प्रतिज्ञा से खूट गये। यह महा संप्राम एक प्रकार का यज्ञ है। इसमें दुःशा-सन-रूप एक पशु का बिलदान हो चुका। दुर्योधन-रूप दूसरे पशु का बिलदान बाक़ी है। उसके भी हो जाने पर यज्ञ समाप्त हो जायगा।

इस समय, रुधिर से तर बतर श्रीर लाल लाल श्राँखें किये हुए महा-भवङ्कर-वेश-वाने भीमसेन की युद्ध के मैदान में श्रानन्द से इधर उधर घूमते देख किसी किसी कौरव-योद्धा के हाथ से हथियार छूट पड़े; किसी किसी ने श्राँखें बन्द करके मुँह फैला दिया; कोई कोई डर से धीरे धीरे चिल्लाने लगा। कुछ देर में सैनिकों ने भयभीत है।कर भागना शुरू कर दिया।

इसी अवसर पर युधिष्ठिर के पास से अर्जुन युद्ध भूमि में आ पहुँचे। इधर से ये श्रीर उधर से कर्ण शत्रुओं का संहार करते करते एक दूसरे के सामने आने के लिए आगे बढ़ने लगे। इन दें नों वीरों की मार से दोनों पत्तों की चतुरिङ्गनी सेना विकल होकर, सिंह से पीछा किये गये हिरनों के भुण्ड की तरह, चारों तरफ भागने लगी। हाथी के चिह्नवाला कर्ण का श्रीर बन्दर के चिह्नवाला अर्जुन का रथ घोर घरघराहट करते हुए एक दूसरे की तरफ बड़े वेग से दैं। इने लगा। यह देख कर राजा लोगों को बड़ा विस्मय हुआ। सिंहनाद करके वे दोनों वीरों की प्रशंसा करने लगे। कर्ण का उत्साह बढ़ाने के लिए कौरवों ने चारों ओर से मारू बाजा बजाना आरम्भ किया। यह देख कर पाण्डवों ने भी अर्जुन की उत्तेजना के लिए शहू और तुरुही आदि बजा कर पृथ्वी और आकाश एक कर दिया।

इसके अनन्तर, बड़े बड़े दाँतोंबाले मतबाले हाथी जिस तरह किसी हिश्चनी को पाने के लिए परस्पर टक्करें मारते हैं उसी तरह कर्ण धीर अर्जुन एक दूसरे से भिड़ गर्म। पहले महाबीर कर्ण ने दस बाखों से अर्जुन को छेद दिया। तब अर्जुन ने भी हैंस कर बड़े ही तेज़ धार-बाले दम बाख कर्ण की छाती पर मारे। तदनन्तर उन दोनों विख्यात बीरों ने अनिगनत बाखों से परस्पर को घायल किया।

इस समय द्रोग के पुत्र अश्वरंशामा ने दुर्योधन का हाथ पकड़ कर कहा:—

महाराज ! बस अब युद्ध बन्द करो । जिस युद्ध में महारथी भीष्म और अस्त्र-विद्या को मर्बोत्तम ज्ञाता हमारे पिता को प्राण छोड़ने पढ़ उस युद्ध को धिकार है ! हम और हमारे मामा कृपाचार्य्य सिर्फ़ इसलिए जीते हैं कि हम अवध्य हैं—किसी के हाथ से हम मर नहीं सकते। कर्ण के मारे जाने से तुम भी न बच सकोगे। अतएव, हे कुरुराज ! तुम आज्ञा दे। तो हम अर्जुन सं युद्ध बन्द करने के खिए प्रार्थना करें। इमें विश्वास है, वे निश्चय ही हमारी बात मान लोंगे।

यह सुन कर दुर्योधन कुछ देर तक मन ही मन विचार करते रहे। उसके अनन्तर उन्होंने कहा:—

मित्र ! जो बात तुमनं कही वह ज़रूर सच है। किन्तु सिंह की तरह भीमसेन ने दुःशासन को मार कर जैसी बातें कही हैं वे तुमसे छिपी नहीं हैं। फिर किस प्रकार हम युद्ध वन्द कर सकते हैं ? कर्षा की भी बहुत दिन से यह इच्छा थी कि अपने सामने रथ पर बैठ कर अर्जुन से युद्ध करें। से। वह समय अब आ गया है। इससे उन्हें इस युद्ध से राकता उचित नहीं। हे गुरु-पुत्र ! हरने का कोई कारण हमें नहीं देख पड़ता। हवा का प्रचण्ड वेग जैसे मेरु पर्वत की नहीं गिरा सकता वैसे ही अर्जुन भी महावीर कर्ष की कभी नहीं परास्त कर सकते।

इधर कर्ण श्रीर अर्जुन में महाशेष युद्ध जारी था। एक दूसरे की मारने में अपना सारा बल-विक्रम श्रीर सारा अक्ष-कीशल ख़र्च कर रहा था। धनुष का टक्कार बार बार बज्जपात के समान हो रहा था। इतने में अत्यन्त अधिक खींची जाने के कारण अर्जुन के धनुष की डोरी महा भयानक शब्द करके तड़ाक से टूट गई। बाण चलाने में कर्ण के हाथ की सफ़ाई श्रीर कुर्ती तारीफ़ के लायक थी। अर्जुन का धनुष बेकार हो गया दंख कर्ण ने नाना प्रकार के अनिगनत बाणें से अर्जुन को तोप दिया। जो योद्धा अर्जुन की रचा करते थे उन्होंने उनके पास आकर बहुत कुछ चेष्टा की, परन्तु कर्ण के बाणों को वे काट न सके। फल यह हुआ कि कुष्ण श्रीर अर्जुन दोनों बे-तरह धायल

हुए। उनके शरीर लोहू से-लद फद हो गये। यह दशा देख, कौरवों ने समभा, हमारी जीत हुई। इससे वे लोग अनन्द-ध्वनि श्रीर सिंहनाद करने लगे।

इस पर महावीर अर्जुन के कोध का ठिकाना न रहा। उन्होंने धनुष को भुका कर फिर उस पर डोरी चढ़ाई और कर्या के सारं बायों को व्यर्थ कर दिया। उनके अखों से यहाँ तक आकाश-मण्डल परिपूर्य हो गया कि पिचयों के उड़ने के लिए भी जगह न रह गई। अर्जुन के बआ -तुस्य बायों ने कर्या की दुर्गति कर डाली। अपने लोगों में से कितनों ही की मरते देख, उनके रक्तकों ने भागना आरम्भ कर दिया। किन्तु रक्तकों के भाग जाने पर भी कर्य निडर होकर अर्जुन पर आक्रमय करने लगे।

इस प्रकार बल, वीर्य, पराक्रम श्रीर युद्ध-कौशल के प्रभाव से कभी कर्या अर्जुन से बढ़ गये, कभी अर्जुन कर्श सं।

बहुत देर तक युद्ध करके भी जब कर्या ने देखा कि अर्जुन से किसी तरह पार नहीं पा सकते, उलटा उनके धतुष से छुटे हुए शरों से हमीं घायल हो। रहे हैं, तब बहुत दिन से यल्लपूर्वक रक्खे हुए विष के युभे उस नागास्त्र की उन्हें याद आई। अर्जुन का मस्तक छेदने के लिए उसी ज्वाला के समान कराल शर की धन्वा पर रख कर उन्होंने ज़ोर से खींचा। मद्रराज शस्य ने दंखा कि अर्जुन पर अब घेर तिषद आना चाहती है। इससे उन्होंने चाहा कि कर्या की दुचित्ता करके निशाने की चुका दें। इसी मतलब से वे कहने लगे:—

हे कर्ष ! यह शर कभी अर्जुन का सिर न काट सकेगा । अतएव श्रीर कोई इससे अच्छा शर निकाल कर धनुष पर चढ़ाओ ।

कर्णने कहाः — हे शस्य ! एक शर धनुष पर रख कर उसे छोड़े विना कर्णकभी दूसरा शर हाथ से नहीं छूते।

यह कह कर, बहुत वर्षें। सं जिसकी उन्होंने पूजा की श्री उस भयङ्कर शर की उन्होंने उसी चाग्र छोड़ दिया श्रीर कहा:—

श्रर्जुन ! इस दफ़े तुम मारे गये।

सूत-पुत्र के द्वारा चलाये गये उस नागास्त्र को आक्राश में जलते देख कृष्ण ने एक चाल चली। उनके बोड़े तो सूब सधे हुए थे ही। कृष्ण का इशारा पाते ही घुटने तोड़ कर वे ज़मीन पर बैठ गये। इससे रथ का अगला भाग अचानक भुक कर नीचा हो गवा और धर्जुन का मस्तक तक कर मारा गया वह सर्पास्त्र मस्तक पर न लग कर इन्द्र के दिये हुए सुटढ़ किरीट पर गिरा। अर्जुन बच गये; किरीट चूर चूर हो गया। श्चर्जुन इससे ज़रा भी नहीं षवराये। सफ़द कपड़े से उन्होंने श्रयने वाल बाँधे श्रीर छड़ी से छेड़े गये साँप की तरह कुद्ध होकर दो बाग्र धनुष पर रक्खे। ये बाग्र यमराज के महा-भयङ्कर डण्डे के समान लोहे के थे। उनसे उन्होंने कर्ग की छाती छेद दी। बाग्र लगते ही घाव से रुधिर का पनाला बह निकला। कर्ग की मुट्टी ढीली हो। गई। धनुष श्रीर तकीस छूट पड़े। कर्ग को मूर्छी श्रा गई। वे रथ पर गिर गये। श्रर्जुन तो बड़े धर्मात्मा थे। उन्होंने कहा—श्रातुर श्रादमी पर चोट करना उचित नहीं। इससे उन्होंने कर्ग को उस मूर्छित दशा में मारने की चेष्टा नहीं की। यह देख कृष्ण ने घवरा कर श्रर्जुन से कहा:—

हे श्रर्जुन ! क्यों तुम चुप हो ? क्या तुम होश में नहीं ? वैरी के दुर्वल होने पर भी उसे मारने के लिए पण्डित श्रीर समभ्दार श्रादमी कभी समय की प्रतीचा नहीं करते।

कृष्य के उपदेश के अनुसार अर्जुन ने कर्ण पर छोड़ने के लिए फिर धनुष पर बाग चढ़ाया। इम बीच में कर्ण को हे।श हो आया। किन्तु पीड़ा के मारे परशुराम के सिखलाये हुए अख़-शख़ चलाना वे भूल गये—उन ही याद ही उन्हें न आई। वे बहुत ही अधीर और विद्वल हो उठे और हाथ उठा कर इस प्रकार आचेप-पूर्ण वचन कहने लगे:—

धर्म्मात्मा लोग कहा करते हैं कि धर्म्म धार्मिक जनों की रचा करता है। हमारी तो धर्म में दृढ़ भक्ति है। फिर धर्म हमें क्यों छोड़ता है ?

यह कह कर वे बहुत ही उदास हुए श्रीर बड़ी बे-परवाही से युद्ध करने लगे। युद्ध में उनका जी न लगने लगा । उनके हर काम में शिश्विलता होने लगी। सूत्रुत्र की यह दशा देख कृष्ण ने कहा:—

हे अर्जुन ! कर्ण को मोह हो रहा है; उनके होश-हवास ठिकाने नहीं । उन्हें संहार करने का यही अञ्चा मौका है ।

किन्तु, अर्जुन की बाग्य-वर्षा से कर्यों को फिर कोध हो आया। उनका उत्साह फिर बढ़ा और उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ना आरम्भ कर दिया। वे फिर प्रवल हो उठे। इसी समय उनके रथ का दाहिना पहिया की चड़ में अचानक फैंस गया। कर्यों का रथ उसमें धैंस गया; वह आगे न बढ़ सका। यह अवस्था देख कर्यों की आँखों से आँसू बह चले। उन्होंने अर्जुन से कहा:—

हे पार्थ ! दैव-योग से हमारे रथ का पहिया धरती में धँस गया है। अतएव ज़रा देर के लिए युद्ध बन्द रक्खो; हम उसे कीचड़ से निकाल लें। अर्जुन ! तुमने बड़े कुल में जन्म पाया है और चित्रियों के धर्म्भ को तुम अच्छी तरह जामते हो। इसी से हम कहते हैं कि इस समय कायर की तरह हम पर चोट न करना।

कर्ण की प्रार्थना के उत्तर में कृष्ण बोते:--

है सून-पुत्र ! यह हमारा ऋहोभाग्य है जो तुम्हें इस समय धर्म याद आ गया। नीच आदिमयों पर जब विपद आती है तब वे अपने दुष्ट कर्म भट भूल जाते हैं और भाग्य की निन्दा करने लगते हैं। इस रमय तुम्हारा ठीक यही हाल है। तुम्हारी सलाह से जुआ-घर में जब द्रौपदी का अपमान किया गया था तब तुम्हारा धर्म कहाँ था? भोते भाने धर्मराज जब शक्ति के द्वारा जुए में अम्यायपूर्व जीते गये थे तब तुम्हारा धर्म कहाँ था? और, जब तुम सब सात महारथियों ने मिल कर अकोने बालक अभिमन्यु की घेर कर उसका वय किया था तब भी तुम्हारा धर्म कहाँ था? इस समय धर्म, धर्म, की व्यर्थ रार मचाने से क्या हे ना है?

कृष्ण के ऐसे वचन सुन कर कर्ण ने सिर नीव। कर लिया श्रीर चुप हो रहे। उनके मुँह से कोई उत्तर न निकला। वे कीच में फँसे हुए अचल रथ सं ही महाबोर बाण बरसाने लगे। उनमें से एक बड़ा ही भयङ्कर बाण बड़े वेग से अर्जुन की छाती में लगा। वह शरीर के भीतर दूर तक धँस गया। उससं अर्जुन बहुत घायल हुए। ऐसी गहरी चोट उन्हें लगी कि गाण्डीव उनके हाश्र सं छूट पड़ा श्रीर उनका सारा शरीर कॅंपने लगा। कुछ देर वे काठ की तरह रथ पर अर्चेत बैठे रह गये।

इसी समय कर्ष रथ से कूद पड़े श्रीर प्राक्षों की परवा न करके रथ के पहिये की कीच से निकालने की चेष्टा करने लगे। परन्तु पहिया कीचड़ में इतना धँस गया था कि हज़ार प्रयत्न करने पर भी वह टस से मस न हुआ। इतने में अर्जुन की तबी-यत ठिकाने आई देख कुछ्य ने कहा:—

हे अर्जुन ! कर्य के फिर रथ पर चढ़ने के पहले ही उनका सिर काट लो।

तब अर्जुन ने इन्द्र के वक्र सदृश एक बाख तरकस से निकास कर गाण्डीब पर रक्ता। मुँद फैलाये हुए काल की तरह उस महाभीषण अक्ष को कान तक खींच कर उन्होंने छोड़ दिया। जलती हुई उल्का की तरह आकाश को प्रकाशपूर्ण करके उसने कर्ण के सिर को काट लिया और शरद ऋतु के अ।काश-मण्डल से गिरे हुए सूर्य की तरह उस सिर को धड़ से धरती पर गिरा दिया। बिजली के गिरने से जैसे पर्वत का शिखर कट कर ज़मीन पर गिर जाता है और उससे गेरू की धारा वह निकत्ती

है उसी तरह कर्य का कैंचा पूरा शरीर भी ज़मीन पर धड़ाम से गिर पड़ा और कटी हुई गरदन से रुधिर का फ़ब्बारा छूटने लगा।

तब वासुदेव को परमानन्द हुआ — उनके आनन्द की सीमा न रही। उन्होंने बड़े कोर से शक्क बजाना आरम्भ किया। पाण्डवों के पत्त के अनिगनत बीर अर्जुन के पास इकट्ठे हो गये और उनकी प्रशंसा करके सिंहनाद करने और अस्तों को ऊँचा हठा हठा कर हिलाने लगे।

दुर्योधन के दुःख की कुछ न पृष्ठिए। उनके नेत्रों से श्राँसुश्रें। की नदी बह चली। बड़े ही दीनभाव से वे कर्य की लोख के पास पहुँचे। उनके साथ अनेक कौरव लोग भी श्राये। उन सबने कर्य के स्त शरीर को घेर लिया। तब उँधे हुए कण्ठ से मद्राज शस्य इस प्रकार कहने लगे:—

महाराज ! कर्य धीर धर्जुन का ऐसा महा-युद्ध श्रीर कभी नहीं हुआ । महावीर कर्य ने कृष्य श्रीर धर्जुन को पहले अत्यन्त ही पीड़ित किया — उनकी नाकों दम कर लिया । परन्तु दैव पाण्डवों के पच में है; इसी से अर्जुन जीते हैं श्रीर कर्य इस प्रकार धरती पर पड़े हुए हैं । खैर, जो कुछ होना था हो गया । श्रव सोच करने से क्या है । भाग्य में जो कुछ होता है वह टख नहीं सकता ।

राजा दुर्योधन ने शल्य की बात का कुछ भी बत्तर न दिया; परन्तु अपनी अनीति याद करके ने दुःख से अचेत से हो गये श्रीर ठंडी साँसें खींचने लगे।

सायङ्काल सचाय ने युद्ध-भूमि से लौट कर युद्ध-सम्बन्धी सारी कथा धृतराष्ट्र से कह सुनाई। सन्त में उन्होंने कहा: —

इस प्रकार महावीर कर्या ने अपने विषम वाधों से पाण्डवों की सेना की पीड़ित कर दिया। परन्तु अर्जुन से वे पार न पा सके। अन्त की सन्ध्या समय उनके वल-विकम के प्रभाव से कर्य की प्रास्त छोड़ने पड़े।

ऐसी अमङ्गल बात सुनते ही धृतराष्ट्र को मूर्का आ गई। जड़ कटे हुए पेड़ की तरह वे ज़मीन पर गिर पड़े। यह देख महात्मा विदुर और सख्य बबरा उठे। उन्होंने बूढ़े राजा को उठाया और भाँति भाँति की बातें कह कर उन्हें दिलासा दिया। धृतराष्ट्र ने सेाचा, भावी बड़ी प्रवल होती है। जो बात होने को होती है वह कभी नहीं चूकती। तथापि, यह सब सोच समभ कर भी उनके जी की जलन न गई। जड़ पहार्थ की तरह वे चुपचाप बैठे रहे।

इधर दुर्योधन शोक-सागर में एक-दम ही डूब गये। हाय कर्ष ! हाय कर्ष ! कह

कर बड़ी देर तक वे विलाप करते रहे। मारे जाने से बचे हुए राजों के साथ इसी तरह रोते धोते द्यौर विलाप करते करते बड़े कष्ट से वे द्यपने डेरां तक पहुँचे। ग्रनेक युक्तियों से—ग्रनेक तरह की कथा-कहानियों से—कौरव लोगों ने दुर्योधन को दिलासा देने का निरन्तर यह किया। किन्तु, दुर्योधन को कर्या बहुत प्यारे थे ग्रीर उन्हीं के ऊपर दुर्योधन का सबसे ग्रधिक भरोसा था। इससे उनकी मृत्यु को सेच सोच कर वे मन ही मन गुलने लगे। किसी भी बात में सुख ग्रीर शान्ति पाने में वे समर्थ न हुए।

इस समय परमसुरील कृपाचार्य ने युद्ध के मैदान में जो इधर उधर नज़र दौड़ाई तो बड़ा ही भयकूर दरय उन्हें देख पड़ा। वह युद्ध का मैदान क्या या काल-भैरव की कीड़ा-भृमि थी—उनके खेलने का खखाड़ा या। उन्होंने देखा, कहीं रथ दूटे पड़े हैं; कहीं उनकी धुरी, छतरी, पिह्दिये झादि विखरे पड़े हैं; कहीं हाथियों झीर घोड़ां के ढेर के ढेर कटे पड़े हैं; कहीं पैदल सेना के रण्ड-मुण्डों के ऊँचे ऊँचे टीले से लग रहे हैं; कहीं राजा खोगों की चीज़ें पड़ी हुई उनके मारे जाने की गवाही दे रही हैं। जो सेना बच गई है वह खर्जुन के पराक्रम को देख कर मारे डर झीर चिन्ता के पागल की तरह इधर उधर घूम रही हैं। घायल हाथी झैर घोड़े बे-तरह चिछा रहे हैं; जो घायल नहीं हुए वे भी भयभीत होकर भाग रहे हैं। कौरवों की सेना की यह दुर्दशा देख महात्मा कृपाचार्य को बड़ी दया झाई। वे कुरुराज दुर्योधन के पास जाकर कहने लगे:—

यह भयक्कर युद्ध होते आज सत्रह दिन हुए। आज तक असंख्य मनुत्यों का संहार हुआ। हवा के जोर से शरद-ऋतु के बादल जैसे, न मालूम कहाँ, उड़ जाते हैं, अर्जुन के बल-विक्रम और प्रभाव से तुम्हारी सेना की भी वही दशा हुई है; वह भी पूर तीर से छिन्न भिन्न हो गई है। जिस समय अर्जुन ने जयद्रथ पर आक्रमस किया था उस समय द्रोस, कर्स और कितने ही वीरों को साथ लिये हुए दु:शासन भी उपस्थित थे; हम भी उपस्थित थे; खुद तुम भी उपस्थित थे; किन्तु हम लोगों से कुछ भी न बन पड़ा; तो अब आगे भी हम लोगों से और क्या होने की आशा है? इससे इस समय तुम्हें अपने बचाव की फ़िक्र करनी चाहिए। शत्रु अपने से निर्वल हो, तभी युद्ध करना अच्छा होता है। प्रवल शत्रु से युद्ध करना मूर्वता है। इस समय हम लोग पाण्डवों की अपने बहुत निर्वल हो गये हैं। अतएव हमारी सलाह है कि पाण्डवों से सन्धि कर ली जाय। उनसे सन्धि कर लेने ही में हमारी भलाई है। यदि धर्मराज के सामने सिर कुकाने से—यदि उनसे नम्रता दिखाने से—हमें राज्य मिल जाय तो कोई हानि नहीं। हम तो उसी में अपना मङ्गल समभते हैं। महाराज! दीनता के कारस अथवा

प्राय-रचा करने के इरादे से इम आपको यह सलाह नहीं देते। हम इसी में आपका भला समन्तते हैं। अतएव आपके हित के लिए इम ऐसा कहते हैं।

कृपाचार्य्य की बात सुन कर दुर्योधन कुछ देर तक सोचते रहे। फिर वे बोले:-हं आचार्य ! महापराक्रमी पाण्डवों की सेना में घुस कर आपने युद्ध किया है, यह हमने अपनी आंखों देखा है। इस समय जो सलाह आप दे रहे हैं वह बुरी नहीं। बन्धुत्रों और हित-चिन्तकों को ऐसी ही सलाह देनी चाहिए। जितनी बातें ग्रापने कहीं सब हमारं हित की हैं। परन्तु मृत्यु-शय्या पर पड़े हुए मनुष्य को जैसे श्रेषि श्रच्छी नहीं लगती वैसे ही श्रापका दितकर उपदेश मानने की हमारा भी जी नहीं चाहता। जिस पुरुष के साथ जुआ खेल कर इमने उसका राज्य ही नहीं छीन लिया, किन्तु उसे न मालूम कितने कष्ट भी दियं, वह क्या हमारे सन्धि के सँदेशे पर कभी ध्यान दे सकता है ? अभिमन्यु के मारे जाने से अर्जुन भी महा शोकाकुल हो रहे हैं। अतएव वे भी क्या कभी हमारी हित-चिन्तना कर सकेंगे १ भीमसेन का स्वभाव तो ब्राप जानते ही हैं कितना उप है। इसके सिवा उन्होंने महाघोर प्रतिज्ञा की है। वे मर जायँगे, पर हमें चमा न करेंगे। फिर, पाण्डवों के साथ सन्धि होने की ध्याप कैसे व्यवशा करते हैं ? सन्धि करने पर वे कभी राज़ी न होंगे। एक और बात का भी विचार कीजिए। अपने ही बुद्धि-बल से प्राप्त करके जिस राज्य को हमने इतने दिन तक भोग किया एसी को इम दूसरे के अनुमह से कैसे ले सकते हैं ? आज तक हम राजा लोगों के ऊपर सूर्य की तरह तपते रहे; अब युधिष्ठिर के दास बन कर कैसे रह सकेंगे ? इसकी अपेक्षा युद्ध में प्राण देकर खर्ग जाना हम सौगुना अधिक अच्छा समभते हैं। हमारे ही कारण हमारे पच के सारे राजों की द्वार हुई है। अवएव, धर्म के अनुसार युद्ध करके स्वर्ग जाने ही को इस समय हम चपना कर्त्तव्य समभते हैं।

दुर्योधन के मुँह से यह बात सुन कर सारे चित्रिय 'बाह ! बाह !' कह कर उनकी प्रशंसा करने लगे। किर वे सब लोग एकत्र होकर दुर्योधन से बोले:—

महाराज ! धाप किसी को सेनापित बना कर शत्रुक्यों के साथ युद्ध कीजिए । तब दुर्योधन ने धायत्यामा का नाम लेकर उनसे कहा:—

हे गुरुपुत्र ! ध्रव किसे सेनापति बनाना चाहिए, इस विषय में ध्राप ही उपदेश हीजिए इस समय हमें एक-मात्र ध्राप ही का भरोसा है।

उत्तर में ग्रश्वत्थामा ने कहा:-

महाराज ! मद्र-नरेश में बल, वीर्य्य धीर यश धादि सभी गुख वास करते हैं। बे

आपके इतने छतज्ञ हैं कि अपने भानजे युधिष्ठिर को छोड़ कर आपकी तरक से युद्ध कर रहे हैं। अतएव, उन्हीं को संनापित बनाने से हम खोग जीत जाने की आशा कर सकते हैं।

श्रश्वत्थामा की सलाह दुर्योधन को बहुत पसन्द श्राई। वे तुरम्त ही शल्य के पास गये श्रीर हाथ जोड़ कर कहने लगे:—

हे मद्रराज ! आप इमारे बहुत बड़े मित्र हैं। शत्रु श्रीर मित्र की परीचा विपद-काल ही में होती है। आज वही समय उपिश्वत हुआ है। यदि आप इमें अपना कृपापात्र समभते हैं—यदि इम पर आपका कुछ भी स्नंह है—तो इस समय आप हमारे सेना-पित हूजिए। इन्द्र ने दानवों का जैसे नाश किया था वैसे ही आप भी पाण्डवों श्रीर पाञ्चाल लोगों का नाश कीजिए।

शल्य बोलेः---

हे कुरुराज ! आपकी आझा हमें स्वीकार है। हमने सेनापित होना मंजूर किया। पाण्डवों की तो कोई बात नहीं, यदि देवता भी युद्ध के लिए तैयार हों, तो हम डनके भी साथ युद्ध करने में ज़रा भी आगा पीछा न करेंगे।

मद्रराज को मुँह से ऐसे उत्साह-पूर्ध वचन सुन कर दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुए धौर छनको शास्त्र की रीति से सेनापित के पद पर नियत किया। इसके ध्रनन्तर सब लोगों ने मिल कर यह नियम किया कि कोई मनुष्य पाण्डवों के साथ अकेले युद्ध न करे; किन्तु सब लोग मिल कर परस्पर एक दूसरे के बचाव का यह करके युद्ध करें।

प्रातः काल हुआ। प्रवल प्रतापी मद्रराज ने सर्वतीभद्र नाम के व्यूह की रचना की धीर मद्रदेश के वीरों को साथ लेकर खुद ही उसके मुँह पर धा विराजे। कौरव-लोगों से घिरे हुए महाराज दुर्योधन व्यूह के बीच में, संसप्तक लोगों को खे कर कृतवन्मी बाई तरफ़, यवन-सेना के साथ छपाचार्य्य दाहिनी तरफ़. भ्रीर काम्बोज लोगों को भ्रपना रचक बना कर अश्वत्थामा पीछे की भ्रोर लड़ने के लिए तैयार हुए। पाण्डवों पर धाक्रमध करने के लिए सवारों का दल लेकर शक्रुनि धीर उल्कुक सबसे भ्रागे बढ़े।

इसके अनन्तर, मद्रराज शल्य अच्छे सजे हुए रथ पर सवार होकर, अपने प्रचण्ड धन्ना की लगातार टङ्कार करते हुए शत्रुओं का नाश करने के लिए बड़े वेग से दैं। हे। यह देख दुर्योधन के निराश मन में फिर आशा का उदय हुआ। इधर पाण्डवों ने भी कौरवों के व्यूह के जवाब में एक विकट व्यूह बनाया और कौरवों के आक्रमण को रोकने लगे। धृष्टसुन्न, शिखण्डी और सात्यिक शल्य की सेना के साथ युद्ध करने चले:— कृतवन्मा के द्वारा रचा किये गये संसप्तक लोगों से लड़ने के लिए अर्जुन रवाना हुए; से। मक लोगों को साथ लेकर भीमसेन ने कृपाचार्य की सेना से भिड़ने के लिए भेरी बजाई, नकुल और सहदेव अपनी अपनी सेना-समेत शकुनि और उल्कूक से लड़ने दौड़े।

कुछ देर में शल्य का बल-विक्रम ग्रसहा हो गया। उनकी भीषण मार से पाण्डवों की सेना में हाहाकार होनं लगा। शल्य ग्रकले ही पाण्डवों की मानों सारी सेना के साथ युद्ध करने लगे। उन्होंने ग्रपने शरों से युधिष्ठिर के होश उड़ा दिये—उनको उन्होंने बे-तरह व्याकुल कर दिया। इस पर महारथी धम्मेराज कोध से लाल हो उठे। उन्होंने प्रण किया कि या तो भ्राज हमीं मारे जाबँगे या शल्य ही को मार कर युद्ध से निवृत्त होंगे। यह निश्चय करके उन्होंने कृष्ण ग्रीर ग्राने भाइयां से इस प्रकार पुरुषार्थ मरे हुए वचन कहे:—

है कृष्ष ! हे भाइयो ! भीष्म, द्रोण, कर्ण आदि जिन सब वीरों ने दुर्गेधन की तरक हे. कर युद्ध के मैदान में पराक्रम दिखाया उन सबको तुम लोगों ने अपने अपने हिम्से के अनुसार मार गिराया । शल्य जो अब तक बच रहे हैं उन्हें, इस समग्र, हम अपना हिस्सा समभ्रते हैं । इससे हमीं उन्हें मारेंगे । नकुल और सहदेव हमारे चक्र की रचा करें, सात्यिक और धृष्टग्रुम्न हमारे दाहिने और बायें भाग की । धनश्चय हमारे पोछे रहें और भीमसेन आगे । हम सच कहते हैं, चाहे हार हो चाहे जीत, आज हम चित्रयों के धम्भ के अनुसार ज़रूर ही मामा शल्य के साथ गुद्ध करेंगे ।

इस प्रकार की प्रतिज्ञा करके धर्मराज युधिष्ठिर शल्य के पास पहुँचे। तब मद्रराज शल्य ने युधिष्ठिर पर ऐसी बाल-वर्ष आरम्भ करदी जैसी कि आकाश से जल-वृष्टि होती है। उस समय कोई भी उन्हें नीचा न दिस्ता सका। पाण्डवों के पच्चवालों का एक भी बाख उनके शरीर को न छू गया। पर, कुछ देर में, युधिष्ठिर ने भी अक्ष-शकों की भड़ी लगा दी। तब युद्ध ने बड़ा ही भयङ्कर रूप धारख किया। सिंह के समान दें।नों वीर एक दूसरे की मारने का मौका हूँ दने लगे। दें।नों के कितने ही घाव लगे। शल्य ने एक ऐसा तेज़ बाख मारा कि युधिष्ठिर का धनुष कट कर गिर गया। तब युधिष्ठिर की बड़ा कोध हुआ। उन्होंने दूसरा धनुष लेकर कई बाख उस पर जोड़े और शल्य के सारिय और घें।ड़ों को मार कर पृथ्वी पर पटक दिया। इस पर अश्व शामा ने शल्य की अपने रख पर चढ़ा लिया। उन्हें लेकर वे बहाँ से दूसरी जगह चले गये।

किन्तु युधिष्ठिर का सिंहनाद श्रीर उनके साथी पाण्डवों की श्रानन्द-ध्वनि शस्य

से न सही गई। दूसरे रथ पर सवार होकर वे शीघ्र ही लौट आये और युधिष्ठिर के सामने आकर उपस्थित हुए। उस समय पाण्डव, पाञ्चाल और से। मक लोगों ने उन्हें चारें तरफ़ से घेर लिया। यह देख दुर्योधन भी कौरवों को लेकर उनकी रचा के लिए चले। इतने में मद्रराज शल्य ने युधिष्ठिर की छाती में अचानक एक बाग्र मारा। इससे युधिष्ठिर बे-तरह उत्तेजित हो उठे और तमतमा कर ऐसे वेग से शल्य पर एक शर चलाया कि उसकी चेाट से शल्य प्राय: मूर्छित होकर रथ पर गिर पड़े। इस पर युधिष्ठिर को परमानन्द हुआ।

तब महावीर कृप ने छः बाख धनुष पर जोड़े श्रीर युधिष्ठिर के सारिष्ठ को मार गिराया। यह देखते ही महाबली भीमसेन ने शल्य के धनुष के दो दुकड़ं करके उनके घोड़ों को मार डाला। साथ ही धृष्टगुन्न, शिखण्डी श्रीर सास्रिक श्रादि वीरों ने पैने पैने बाखों की वर्षा करके शल्य को सब तरफ से तो। दिया।

इस बाग-वर्षा से शल्य घत्ररा उठे; उनके दोश उड़ गये। बे-घोड़ों के रथ से वे खतर पड़े भीर ढाल-तज़वार लेकर युधिष्ठिर की तरफ़ दौड़े। वे कुछ ही दूर आगे बढ़े होंगे कि भीमसेन ने उन्हें देखा। वे समभ गये कि अब युधिष्ठिर पर आफ़त आई। इससे उन्होंने शल्य की ढाल-तलवार बीच ही में अपने तीच्या बाशों से काट डाली। महा-तेजस्वी भीमसेन की ऐसा अद्भुत काम करते देख पाण्डव लोग आनन्द से फूल खठे और बार बार लिंहनाद करने लगे।

परन्तु, हिश्रियार पास न रहने पर भी मद्रराज ने युधिष्ठिर पर आक्रमण करने का विचार न छोड़ा। वे ख़ाली हाथ ही उनकी तरफ़ दौड़े। इस पर धर्म्मराज कोध से जल उठे। उन्होंने एक प्रचण्ड शक्ति हाथ में लेकर उसे बड़े प्रयम से शस्य पर छोड़ा भीर हाथ उठा कर ख़ब गर्जते हुए कहा:—

हे मद्रराज ! इस दफ़े तुम्हारे प्राक्ष गये।

यह शक्ति शल्य की छाती काड़ती हुई भीतर तक चली गई। उससे उनके मर्म्मस्थल कट गये। रुधिर से उनका सारा शरीर भीग गया। दोनों भुजायें फैला कर वे भूमि पर गिर पड़े। द्दोम हो चुकने पर शान्त हुई द्यग्नि की तरह महारथी शल्य पृथ्वी पर सदा के लिए सो गये। सेनापित के मारे जाने से कौरबों की सेना में हाहाकार होने लगा। सेना तितर वितर होकर भागने लगी। घषरा कर सैनिकों के भागने से युद्ध के मैदान में इतनी धूल उड़ी कि कुछ भी न दिखाई देने लगा। सब तरफ़ अन्ध-कार छा गया।

पाण्डवों ने जो देखा कि कैरिवों की सेना घवरा कर इधर उधर भाग रही है तो उनका उत्साह दूना है। गया। वे बड़े प्रसन्न हुए और उनका संहार करने के लिए देखें। तब दुर्योधन ने अपने सारिथ से कहा:—

हे सूत ! धनुर्धारी अर्जुन हमारी सेना पर आक्रमण करने की चेष्टा कर रहे हैं। इससे हमारं रश्न को, इस समय, सैनिकों के पीछं ले चला। युद्ध-भूमि में हमें युद्ध करते देख सैनिक लांग ज़रूर ही लीट आवेंगे।

दुर्याधन ने यह बात वीरों के येग्य ही कही। इससं सारिध नं उनकी आज्ञा का तत्काल पालन किया। पैदल सेना ने राजा का अकले युद्ध करते देख, उन्हें असहाय अवस्था में छांड़ जाना उचित न समका। इससं वह लौट आई श्रीर फिर युद्ध के मैदान में उट गई। दुर्योधन ने जो बात साची श्री वह सच निकत्ती। कारव-पच कं याद्धाओं ने जीने की आशा छांड़ कर किर युद्ध आरम्भ किया। अर्जुन के ऊपर फिर बाख-वर्षा होने लगी। किन्तु गाण्डीव की बदौलत अर्जुन ने उन लोगों के सार अख-शख सहज ही में व्यर्थ कर दियं। उनकी एक भी न चली।

श्चर्यन के बत्र समान बाग श्चाकाश से गिरी हुई जल-धारा की तरह कौरवों पर बरसने लगे। उन्हें वे लोग किसी तरह न सह सकं। कोई बे-रथ श्चीर बे-घोड़े के हो गये; किसी के श्रस्त-शञ्च दुकड़े दुकड़े हे। गयें; कोई गहरी चोट लगने से मूच्छित हो। गये; श्चीर कोई कोई किर भाग निकलें। कुछ वीरों ने डेरों में जा कर रथ श्चीर हिश्चयार श्चादि युद्ध का सामान लिया श्चीर फिर युद्ध करने चलं।

इस समय धृतराष्ट्र के सिर्फ बारह पुत्र बच रहे थे। उन्होंने मिल कर एक ही साथ भीमसेन पर आक्रमण किया। वीर-शिरोमणि भीमसेन ने कोध में आकर अपने पैने बाणों से किसी का सिर काट लिया; किसी की छाती फाड़ कर ज़मीन पर गिरा दिया; किसी का और किसी तरह प्राण-नाश किया। अनेक तरह के अन्तों द्वारा उन्होंने एक एक करके सबके। यम-लोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करके वे ज़ोर ज़ार से आनन्द-ध्विन करने लगे।

श्रव तक कौरवों की बहुत सेना कट चुकी थी। कुछ ऐसी ही बोड़ी सी रह गई थी। सो वह भी बे-तरइ घबराई हुई थी। उसकी दीन दशा देख कृष्ण ने अर्जुन से कहा:—

हे अर्जुन! अपनित शत्रु मारे जा चुके हैं। हमारे येदि अो को को काम दिया गया था उसे करके वे लोग अपने अपने दल में इस समय आनन्द से आराम कर रहे हैं। बची हुई थोड़ो सी सेना का ब्यूह बना कर उसके बीच में खड़े हुए दुर्योधन इधर उधर देख रहे हैं; अपना एक भी अब्ब्हा सहावक इस समय उन्हें नहीं देख पड़ता। इस कारण उनके चेहरे पर दीनता भन्नक रही है। जो कैरिव-वीर मारे जाने से बच गये हैं उनमें से एक भी इस समय उनके पास नहीं। इससे युद्ध समाप्त करने का यही अब्ब्हा अवसर है। इस मौक़े को हाथ से न जाने दे।। दुर्योधन को मार कर बहुत काल से जलती हुई शत्रुतारूपी आग को युभाने में अब देर न करो।

उत्तर में अर्जुन ने कहा:-

मित्र! भीमसेन नं धृतराष्ट्र के भीर सारे पुत्रों को संहार किया है। ग्रतएव दुर्योधन का भी उन्हीं के हाथ से मारा जाना उचित है। इस समय कोई पाँच सी घोड़े, दो सी रख, एक सौ हाथी ग्रीर तीन हज़ार पैदल सेना कौरवों की बाक़ी है। यह इतनी सेना अध्वत्यामा, कृपाचार्य, त्रिगर्त्तराज, उल्लूक, शकुनि ग्रीर कृतवर्मा के अधीन है। ये स्वोग भी अब तक जीते हैं। किन्तु ग्राज यं भी सेना-समेत काल के गाल में चले जायँगे, बचने के नहीं। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि भ्राज ही इम धर्मराज की बिना शत्रु का कर देंगे। ग्राप रथ चलाइए। यदि दुर्योधन भाग न जायँगे तो उनकी भी मृत्यु ग्राज हमारे ही हाथ से होगी।

यह सुन कर ऋषा ने अर्जुन का रथ दुर्योधन की सेना के सामने चलाया। इस समय प्रवत पराक्रमी सहदेव की अपनी प्रतिज्ञा याद आ गई। वे शकुनि पर दौड़े और वाखों से उन्हें वे-तरह पीड़ित किया। इतने में शकुनि के पुत्र उल्कूक उन्हें सामने देख पड़े। उनका सिर काट कर सहदेव कहने लगे:—

हे सुबल के पुत्र ! चित्रयों के धर्म्म के अनुसार स्थिर हो कर बुद्ध करो । जुआ -घर में खुशी के मारे जो नाच नाच उठे वे उसका फल इस समय भोग करो ।

बीरवर सहदेव यह कह कर बड़े क्रांध से शकुनि पर अक्ष-शस्त्र चलाने लगे। अपने ही सामने पुत्र के मारे जाने के कारण आँखों में आँसू भरे हुए शकुनि की विदुर का दिया हुआ वह उस समय का हितोपदेश याद ही आया। पर यह समय रोते बैठने का न आ। इससे चला भर शोक करके वे सहदेव के सामने हुए और उनके चलाये गये शकों से बचने की चेटा करने लगे।

किन्तु, क्रोध से भरे हुए माद्री-तनय सहदेव का वेग उनसे किसी तरह न सहा गया। उन्होंने देखा कि बाय-युद्ध में हम सहदेव से पार नहीं पा सकते। इससे वे गदा भीर तलवार आदि हथियार चलाने लगे। परन्तु उनकी भी सहदेव ने बीच ही में खण्ड खण्ड करके फेंक दिया। अन्त को शकुनि ने से।ने से मँदा हुआ प्रास नाम का एक शक्ष हाथ में लिया और उसे सहदेव पर फेंकने लगे। यह देख कर क्रोध से सहदेव जल उठे। उन्होंने उस प्रास-समेत शकुनि की दे।ने। भुजायें काट डालीं और बड़े ज़ार से सिंहनाद किया। इसके बाद एक तेज़ बाण धनुष पर चढ़ा कर उन्होंने सारी अनीति और सारे अन्याय की जड़ शकुनि का मस्तक भी काट गिराया।

शकुनि को मारा गया देख कौरवों की सेना का कलेजा काँप उठा। वह फिर चारों तरफ़ भागने लगी। इधर पाण्डवों के पचवालों ने बड़े ज़ोर से शक्क बजाया। इसी समय इधर उधर भागती हुई कौरव-सेना पर भीम और अर्जुन दोनों एक ही साथ दूट पड़े। कुछ ही देर में वह सारी की सारी सेना मारी गई। दो चार मनुष्यों को छोड़ कर समुद्र के समान लम्बो चौड़ी उस ग्यारह अचौहिखी सेना में से कोई भी योद्धा उस समय युद्ध-भूमि में जीता न रहा।

राजों में से अकिले दुर्योधन जीते रह गये। उन्हें इस समय दसों दिशायें सूनी देख पड़ने लगीं। पाण्डवों की अपनन्द-ध्विन और अपनी यह गित देख युद्ध के मैदान से भाग जाना ही उन्होंने अपने लिए अच्छा समका। अतएव, सिर्फ़ एक गदा हाथ में लेकर, विदुर का उपदेश याद करते करते, और मन ही मन चिन्ता के समुद्र में डूबते उतराते, वे पैदल ही पूर्व की तरफ़ चले। एक बहुत बड़े तालाब में उनका तैयार कराया हुआ पानी का एक साम्भ था। उसी में छिप रहने के इरादे से वे दौड़े।

इस समय युद्ध का मैदान कौरवों के पच के लोगों से विलकुल ही खाली था। ऐसे कौरव शून्य मैदान से सब्जय घर जा रहे थे। राह में उन्हें अचानक दुर्योधन देख पड़े। दुर्योधन की उस समय दुरी दशा थी। वे बेहद घवराये हुए थे। उसी दशा में वे सब्जय के पास आये और उनके शरीर पर बार बार हाथ रख कर बड़ी बड़ी आँखों से उन्हें देख देख कहने लगे:—

हे सक्तय ! इस समय तुम्हें छोड़ कर अपने पक्त के किसी मनुष्य की इम जीता नहीं देखते । हमारे भाइयों की और हमारी सेना की क्या दशा हुई, सो मालूम है ?

स्जय ने कहा:—महाराज ! श्रापके भाई आपकी सारी सेना-समेत मारे गये, यह इमने अपनी आँखों देखा है। सुना है कि कौरवों के पच के सिर्फ़ तीन आदमी जीते बचे हैं।

दुर्योधन ने लम्बी साँस सींच कर कहा:-

हे सञ्जव ! पिता से कहना कि ग्रापका पुत्र दुर्योधन बे-तरह घावल होकर समर-

भूमि से चला आया है श्रीर तालाव में छिप कर प्राग्य-रक्ता कर रहा है। हाय! हाय! विना बन्धु-बान्धवों के हो कर अब हम किस तरह जीवन धारण कर सकेंगे।

कुरुराज दुर्योधन यह कह कर पास ही तालाब कं किनार गये श्रीर उसके बोच में वन हुए जल-स्तम्भ के भीतर घुस कर वहीं छिप रहे। कुछ ही देर में घायल कृपाचार्य, ग्रश्वत्थामा श्रीर कृतवम्मी श्रपने थके हुए घांडों-समेत वहीं श्रा पहुँचे। उन्होंने सञ्जय को दूर सं देखते ही बड़े बेग सं घोड़ं दौड़ायं श्रीर सञ्जय कं पास श्र कर उनसे बोले:—

हे सक्जय ! हमारे बड़े भाग्य थे जो आज हमने तुम्हें जीता देखा । कहिए हमारे राजा दुर्योधन का क्या हाल हैं । जीते तो हैं ?

तब सञ्जय ने दुर्योधन के तालाब में छिप रहने की बात कही। दुर्योधन की यह गति हुई सुन सब लोगों ने बड़ो दंर तक विलाप किया। फिर सञ्जय की कृतवर्मा के रथ पर सवार करा कर उन्हें शिबिर में भेज दिया।

कौरव-सेना का संहार हो गया देख धृतराष्ट्र के पुत्र युयुत्सु सीचने लगे:-

महाबली श्रीर महापराक्रमी पाण्डवों ने दुर्याधन का हरा कर बचं हुए कौरव-वीरों श्रीर हमार भाइयों की मार डाला। इस समय भाग्य सं अकेले हमीं जीवित हैं। डेरों में जितने नै। कर-चाकर थे सभी भाग गयं हैं। इससे राज-िक्षयों की साथ लेकर इस समय हमें हिस्तिनापुर लीट जाना चाहिए।

यह सोच कर युयुत्सु युधिष्टिर कं पास गयं श्रीर उनसं अपने मन की बात कही। युधिष्टिर तो बड़े दयालु थं। उन्होंने युयुत्सु कां हृदय सं लगा कर उसी चल बिदा किया। युयुत्सु ने राज-स्त्रियां की अच्छी तरह रचा करके उन्हें हस्तिनापुर पहुँचा दिया। कौरवों के मन्त्रियां की भी वे अपने साथ लेते गयं। परम बुद्धिमान विदुर ने युयुत्सु की देख कर उनकी बड़ी प्रशंसा की। वे बाले:—

बेटा ! कौरवों की कियों की रचा करके और उन्हें हस्तिनापुर पहुँचा कर तुमने बहुत अच्छा काम किया। इस समय तुम्हें यही मुनासिब था। तुमने अपने कुल के धम्में का पालन किया। यह हमारा अहोभाग्य है जो हम तुम्हें वीरों का नाश करने-वाले इस युद्ध से सकुशल लीट आया देखतं हैं। तुम्हारे पिता धृतराष्ट्र बड़े ही अदूरदर्शी और डाभाडेल चित्तवाले निकले। उनका राज्य लांभ ही कौरवों के नाश का कारण हुआ। इस समय इस अभागी अन्धे राजा के बुढ़ापे की लकड़ी होने के लिए एक तुम्हीं वय रहे हो।

## ६-युद्ध की समाप्ति

स्त्रियों के चले जाने और नौकरों के भाग जाने से कौरवों का शिबिर—उनके रहने के डेरे—बिक्क कुल ही सूने हो गये। इससे सञ्जय-सिंहत बचे हुए वे तीनों कौरव बीर वहाँ न रह सके। वे किर उस तालाव के पास गयं और किनार पर खड़े होकर जल के भीतर छिपे हुए दुर्योधन की पुकार कर कहने लगे:—

महाराज ! जल से निकल कर हमार पास आइए और शत्रुओं के साथ युद्ध करके या तो राज्य ही प्राप्त कीजिए या सुर-लांक ही का रास्ता लीजिए। पाण्डवों के पास बहुत ही थोड़ी सेना रह गई हैं। यदि हम लं।ग मिल कर एक ही साथ उन पर आक्रमण करेंगे तो निश्चय ही वे लोग मारं जायँगे।

उत्तर में राजा दुर्याधन ने कहाः —

हे महारथी महाशयो ! हम इसे अपना अहे।भाग्य समभते हैं, जो इस नर-नाश-कारी युद्ध से तुम जीते वच गयं हो । हमारा एक भी अङ्ग ऐसा नहीं जिसमें घाव न है। । तुम भी बहुत थक गये हो । पाण्डवों की बची हुई सेना भी बहुत थांड़ी नहीं है । तुम बीरों में श्रेष्ठ हो । इससे, हमारे हित-साधन के लिए, युद्ध करने का उत्साह दिखाना तुम्हें उचित ही है । परन्तु, हमारी समभ में यह समय पराक्रम दिखाने का नहीं है । आज रात भर आराम कीजिए और थकावट मिटाइए । कल तुम्हें अपने साथ लेकर इम निश्चय ही युद्ध करेंगे ।

तब महावीर अश्वत्थामा ने कहा:—

महाराज ! तुम तालाव से निकल अ.वे। श्रीर निश्चिन्त होकर बैठो; हमीं शत्रुओं का नाश करेंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि शत्रुओं का संहार किये बिना हम शरीर से कदापि कवच न उतारेंगे।

इसी समय कुछ व्याध उस जगह से आ निकले। वे मांस आदि लेकर पाण्डवों के शिबिर की जा रहे थे। थक जानं के कारण वे वहीं तालाब के किनार बैठ गये। उन्होंने वे बातें सुन लीं। इससे उन्हें मालूम हो गया कि राजा दुर्योधन जल के भीतर छिपे हुए हैं। इसके पहले ही विशेष रूप से दुर्योधन की खोज हो रही थी। शिबिर में जो लोग आते जाते थे उनसे दुर्योधन का पता लगाने के लिए कहा जाता था। यह बात इन व्याधों को भी मालूम हो गई थी। इससे, बहुत सा धन पाने की आशा से, ये लोग युधिष्ठिर के डेरों की तरफ़ बड़ी शीधता से चले। वहाँ पहुँचने पर द्वारपालों के मना

करने की कुछ भी परवा न करके वे तुरन्त ही युधिष्ठिर के पास उपस्थित हुए ग्रीर उनसे सारा वृत्तान्त कह सुनाया ।

दुर्योधन का कुछ भी पता न पाने से पाण्डव लोग उस समय उदास बैठे थे। सारे भगड़े की जड़ दुर्योधन ही थे। उनके इस तरह लापता हो जाने से पाण्डव बहुत निराश हो रहे थे। चारों श्रोर भेजे गये दूत लौट लौट कर यही कहते चले जाते थे कि कुरुराज दुर्योधन का कुछ भी पता नहीं चलता। इस दशा में व्याधों के मुँह से दुर्योधन की ख़बर सुन कर पाण्डवों की बड़ा झानन्द हुआ। उन्होंने उन व्याधों की बहुत सा धन देकर सन्तुष्ट किया श्रीर उन्हें बिदा करके तत्काल ही उस तालाब की स्रोर प्रस्थान किया।

उस समय महा भीषण सिंहनाद श्रीर कलकत-शब्द होने लगा। दुर्योधन का पता पाने से पाण्डव-सेना के वीर ज़ोर ज़ोर से श्रामन्द-ध्विन करने लगे। बड़े वेग से दैं। इते हुए रथों की घरघराइट से धरती कॅपने लगी। धृष्टयुम्न, शिलण्डी, उत्तमीजा, युधामन्यु, सात्यिक, द्रीपदी के पाँचों पुत्र, श्रीर बचे हुए पाञ्चाल खोग चतुरिङ्गिनी सेना लेकर पाण्डवों के साथ युधिष्ठिर के पीश्रे पीश्रे चले।

कृपाचार्य्य, अध्यक्षामा और कृतवर्मा यह कोलाहल सुन कर दुर्योधन से कहने लगे:—

महाराज ! युद्ध में विजय पाये हुए पाण्डव लोग यहाँ आ रहे हैं; आज्ञा है। तो अब हम यहाँ से चल दें।

बहुत अच्छा—कह कर दुर्वोधन उसी जल-स्तम्भ के भीतर चुपचाप बैठे रहे। वहाँ से कुछ दूर पर बरगद का एक पेड़ था। कृपाचार्य ने उसके नीचे जाकर घेड़ों की खोल दिया और वहीं ठहर गये।

इतने में पाण्डव लोग उस तालाब के तट पर च्रा गये। वहाँ जल स्तम्भ देख कर धर्म्भराज ने कृष्ण से कहा: —

हे कुष्ण ! इस तालाव से दुर्योधन को निकालने की क्या तरकीव करनी चाहिए। इमारे जीते रहते यह पापात्मा कभी चुप बैठने का नहीं; एक न एक षड्यन्त्र रचा ही करेगा।

कृष्ण बोले:—हे धर्म्मराज ! इस समय कोई कौशल करना चाहिए। दुर्योधन के साथ उस्तादी किये बिना काम न चलेगा। तुम ऐसी कड़ी कड़ी बातें उसे सुनाश्रो कि कोध से उत्तेजित होकर वह जल के बाहर निकल आवे।

तब जल को भीतर छिपे बैठे हुए दुर्योधन को पुकार कर युधिष्ठिर इस प्रकार ज़ोर ज़ोर कहने खगे:—

हे कुरुराज ! तुमने अपनं पच कं सारे चित्रवां का नाश कर दिया। यही नहीं, किन्तु तुम्हारे कारण तुम्हारे बंश का भी कोई मनुष्य जीता नहीं बचा। अब क्या समभ कर तुम अपनी जान बचाने के लिए जल के भीतर छिपे बैठे हो ? सब लोग तुम्हें बहुत बड़ा बीर बतलाते हैं; परन्तु आज तुम्हें प्राण्य जाने के डर से छिपे बैठे देख तुम्हारी वीरता की बात बिलकुल ही मिध्या मालूम होती है। इससे तुम्हें चाहिए कि तुम तुरन्त ही जल से निकल आवो और हमें मार कर या तो राज्य प्राप्त करों या हमारे हाथ से परास्त होकर खर्ग की राह लो।

यह सुन कर दुर्योधन ने जल के भीतर ही से कहा:-

महाराज ! जितने प्राथा हैं सभी को अपना अपना प्राथा प्यारा है। अतएव प्राथा जाने सं यदि कोई डरे तो आरचर्य ही क्या है ? परन्तु. हम प्राथा बचाने के लिए नहीं भाग आये। रथ और अकाशका पास न रह जाने से हम बहुत अक गये हैं। इससे, हम यहाँ सिर्फ़ विश्राम कर रहे हैं—सिर्फ़ धकावट दूर करने के लिए हम यहाँ आ बैठे हैं। दुम ज़रा देर अपने साश्चियों-सहित ठहरो। हम बहुत जल्द जल से निकल कर तुम्हारे साथ युद्ध करेंगे।

युधिष्ठिर ने कहा: — दुर्थोधन ! हम खूब आराम कर खुके हैं। तुन्हें दूँढ़ते हमें बड़ी देर हुई। इससे तुरन्त ही जल से निकल कर तुम युद्ध करो। अधिक देर तक हम नहीं ठहर सकते।

∕तब दुर्योधन नं उत्तर दिया:—

महाराज! अपने जिन भाइयों के लिए हम राज्य पाने की कामना करते थे वे सभी स्वर्गवासी हो चुके हैं। इस समय हमें यह चित्रय-शून्य और धनहीन राज्य पाने की ज़रा भी इच्छा नहीं। हम इस समय भी सारे पाण्डवों और पाश्वाल लोगों को मारने में समर्थ हैं। किन्तु भीष्म, द्रोग्य और कर्ष आदि के मारे जाने से हम अब और युद्ध नहीं करना चाहते। अतएव, तुम्हीं इस धन, धान्य, हाबी, भोड़े और वन्धु-बान्धवहीन राज्य का भोग करो। हमारे सदृश राजा इस तरह का राज्य पाने की इच्छा नहीं रखता। इसके सिवा, अपने प्यारे पुत्र और भाइयों के न रहने से हम अब जीते भी नहीं रहना चाहते। हम तो अब मृगछाला लेकर वन का रास्ता लेंगे।

युधिष्ठिर ने कहा:---

हं दुर्याधन ! जल के भीतर बैठे बैठे तुम व्यर्थ विलाप कर रहे हो । तुम्हारे ऐसा करने से हमें ज़रा भी दया आने की नहीं । राज्य दे डालने की जो तुम बात कहते हो सो तुम्हारा बकवाद-मात्र हैं । उससे कुछ लाभ नहीं । राज्य-दान करने का तुम्हें अधि-कार हो कहाँ ? श्रीर, तुम्हारा दिया हुआ राज्य हम लेंगे क्यों ? श्रव हम श्रीर तुम देनों एक साथ जीते नहीं रह सकते । या तो तुम्हीं जीते रहेगो, या हमीं । इससे वृथा वातें मत बनाओ । या तो राज्य लो, या स्वर्ग की राह । दो में से एक बात करो । देर मत करो ।

युधिष्ठिर के तिरस्कार-पूर्ण वचन दुर्योधन से श्रीर नहीं सहे गये। वे तुरन्त श्री जल सं निकल श्रायं श्रीर बोले:—

हे कुन्तीनन्दन ! तुम्हारं पास रथ हैं, हाथी हैं, घोड़े हैं, बन्धु-बान्धव हैं, सेना है। इम अकेले हैं और थके हुए हैं; न हमारे पास सेना है, न हमारे पास हथियार हैं। फिर किस तरह हम तुमसे युद्ध करेंगे ? एक मनुष्य का अनेक मनुष्यों के साथ युद्ध करना धम्में की बात नहीं। हे पाण्डव ! यह न समभना कि तुम्हें देख करू हम डर गये हैं। यदि तुम में से एक एक आदमी हमसे युद्ध करेगा तो हम सबका यमराज के घर भेज देंगे।

दुर्योधन के ग्रुँह से यह सुन कर युधिष्ठिर ने कहाः—

हे दुर्वोधन! ग्रहोभाग्य! जा तुम आज चित्रयों के धर्म्म का स्मरण करते हो। किन्तु जिस समय अनेक महारिश्वयों के साथ तुम लोगों ने बालक अभिमन्यु का वध किया उस समय तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई थी? तब न तुम्हें चित्रिय-धर्म याद आया! विपत्ति पड़ने पर सभी को धर्म याद आता है; परन्तु सम्पत्ति के समय परलोक का दरवाज़ा बन्द देख पड़ता है। खैर, इन बातों से अब क्या लाभ है? तुम कवच पहन कर और जो हिश्वयार चाहो लेकर, हम में से जिसके साथ तुम्हारा जी चाहे, युद्ध करो। हम लोगों में से यदि तुम एक को भी मार सको तो यह सारा राज्य तुम अपना हो समभ्तो। हमारी इस बात की सच मानों; इसमें ज़रा भी बनावट नहीं।

यह सुन कर दुर्योधन बड़े खुश हुए। उन्होंने लोहे का कवच पहना, केशों के। कस कर सिर पर बाँधा, श्रीर गदा हाथ में लंकर कहा:—

है धर्माराज ! तुमने हमें एक ग्राहमी के साथ युद्ध करने की श्रातुमित दी है। इससे, तुममें से जिसंका जी चाहे हमारे साथ गदा-युद्ध के लिए निकल ग्रावे। तुम लोगों में कोई भी ऐसा नहीं जो गदा-युद्ध में हमारी बराबरी कर सके। जिसकी इच्छा हो, हाथ में गदा ले श्रीर हमारी बात के भूठ-सच होने की परीचा कर देखे।

दुर्योधन के मुँह से इस प्रकार घमण्ड की बातें सुन ग्रीर उन्हें पैतड़ा बदलते देख कृष्ण की बड़ा क्रोध हुन्ना। उन्होंने युधिष्ठिर से क ाः—

महाराज ! दुर्याधन के द्वारा एक ही आदमी के मारे जाने पर तुमने किस बल पर—किस साहस पर—सारा राज्य ले जाने की अनुमति ही ? यह दुरात्मा यिद तुमको, या अर्जुन को, या नकुल-सहदेव को गदा-युद्ध के लिए लखकारता तो तुम्हारी क्या दशा होती ? गदा-युद्ध में तुममें से कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। भीमसेन अधिक बलवान ज़रूर हैं; पर दुर्योधन का अभ्यास बहुत बढ़ा चढ़ा है। भ्रीर, इस युद्ध में अभ्यास ही प्रधान है। इस समय, निश्चय जान पड़ता है, कि पाण्डवों के भाग्य में राज्य पाना बिलकुल लिखा ही नहीं; विधाता ने उन्हें वनवास करने श्रीर भीख माँग कर पेट भरने ही के लिए पैदा किया है।

यह सुन कर महातेजस्वी भीमसेन ने मुसकरा कर कहा:-

हे मधुसूदन ! आप क्यों व्यर्थ दुःख करते हैं ? दुर्थोधन की मार कर आर्ज इम निश्चय ही वैर की आग बुक्ता देंगे।

इस पर कृष्य को धीरज हुआ। भीमसेन की प्रशंसा करके वे बोलो:—

हे वीर ! इसमें सन्देह नहीं कि तुम्हारे ही बाहुबल के प्रभाव से धर्मेराज रात्रुद्दीन होंगे । इस समय बड़ी सावधानी से तुम्हें युद्ध करना चाहिए ।

यादव-श्रेष्ठ बलराम इस समय तीर्श्व-यात्रा करने गये थे। वहाँ से लौटने पर उन्हें युद्ध का हाल मालूम हुआ। इससे युद्ध-सम्बन्धी सारी बातें जानने के लिए वे वहाँ आकर उपस्थित हुए। उन्हें देख कर सब लोग भट पट उठ बैठे श्रीर आगे वढ़ कर उन्हें लिया। उनके पैर खूकर सबने उनका यश्रेष्ठ आहर-सत्कार किया। तदनन्तर, उन्होंने युद्ध का सारा वृत्तान्त बलराम से कह सुनाया। बलराम ही ने भीम श्रीर दुर्शेधन को गदा-सुद्ध सिखलाया था। वे इन लोगों के गुरु थे। अतदव इन दोनों ने अपनी अपनी गदा उठा कर गुरु का अभिवादन किया। बलराम ने सबकी हृदय से लगाया श्रीर कहने लगे:—

हे वीरेा ! तीर्थ-यात्रा करते हमें बयालीस दिन हुए । किन्तु अब तक तुम लोगों का युद्ध समाप्त नहीं हुआ । हमने मन में कहा था कि इस युद्ध में हम किसी प्रकार शामिल न होंगे । परन्तु, अपने दोनों शिष्यों का गदा-युद्ध देखने की अभिलाण इस समय हमारे मन में हो रही है। वह स्वान बुद्ध के लिए अच्छा नहीं। इसकी अपेचा पुण्यतीर्थ कुरु-चेत्र ही युद्ध के लिए अधिक उपयोगी है। अतहन, चलिए सब लोग नहीं चलें।

बलराम के कहने से सब लोग कुरुचेत्र गये। वहाँ गदा-युद्ध के बोग्य एक श्राच्छी जगह चुनी गई। बलदेव मध्यस्य बनाये गये। वे बीच में बैठे। श्रीर लोग युद्ध देखने के लिए एन्हें बेर कर उनकी चारी तरफ़ बैठ गये।

भीमसेन कवच पहन कर भीर एक बहुत बड़ी गदा होकर श्रासाड़े में उतर पड़े। दुर्योधन ने भी सोने का कवच धारह किया, श्रीर एक महा भवङ्कर गदा हाथ में लेकर उनके सामने आ खड़े हुए ! इसके अनन्तर, बड़े ज़ोर से गरज कर महाबली दुर्योधन के द्वारा युद्ध के लिए ललकारे जाने पर भीमसेन ने कहा:—

हे दुर्योधन ! द्याज तक तुमने जितने दुष्कर्म्म किये हैं — जितने पाप किये हैं — सब का स्मरख कर लो । इस समय इम तुम्हें उन सबका उचित इण्ड देंगे ।

इसके इत्तर में दुर्याधन बोले:-

रें कुलाधम ! वृथा बकवाद करने की ज़रूरत नहीं । सुँह से जो कहते हो उसे कर दिखाओ ।

बहु सुन कर सेना के खोग दुर्वोधन की प्रशंका करने लगे। इससे दुर्वोधन बहुत खुश हुए। भीम जल भुन गवे। वे गदा चठा कर दौड़े। दोनों परस्पर भिड़ गवे। एक दूसरे की हराने की इच्छा से अद्भुत अद्भुत दाँव-पेंच खेलने लगे। घोर युद्ध होने लगा। गदावें तड़ातड़ एक दूसरी पर गिरने लगीं। उनकी रगड़ से चिनगारियाँ निकलने लगीं। उन चिनगारियों से युद्ध-भूमि ज्याप्त हो। गई।

देनों वीर अपना अपना वनान करके परस्पर एक दूसरे के बदन पर गहा मारने की जी जान से केशिश करने लगे। कभी वे पीछे हट जाते, कभी आगे बढ़ जाते, कभी जपर चळल जाते, कभी पैतड़ा बदल कर एक तरफ़ हट जाते। कभी बदन सिकोड़ कर खड़े हो जाते, कभी चकर काट कर गहा की चेट बचा जाते। भीरे भीरे युद्ध ने खड़ा ही अयङ्कर रूप धारख किया। दोनों के थोड़ी बहुत चेट लगी। बदन में जगह जगह से खुन बह निकला।

अन्त में दुर्योधन दाहिनी तरफ़ हुए और भीमसेन बाई तरफ़ । दुर्योधन ने भीम के पेट और पीठ के बीच बाज़ू में गदा मारी । उसके लगने से भीम की बड़ा कोध हुआ । इसका बदला होने के लिए उन्होंने अपनी बज्जतुस्य भीष्य गदा उठा कर चलाने के लिए उसे शुमाया । पर दुर्योधनं इस गदा पर अपनी गदा मार साफ़ बच गये । वह देख कर

लोगों को बढ़ा विस्मय हुआ। सबने आश्चर्य से दाँतों तले उँगली दबाई। धीरे धीरे कुढ-राज दुर्योधन अनेक प्रकार के गदा-युद्ध-सम्बन्धी कैशाल दिखाते हुए अखाड़े में चारों तरफ़ चक्कर लगाने लगे। इस पर सब लोगों को निश्चय हो गया कि गदा चलाने में वे भीम की अपेचा अधिक निपुण हैं। उनके गदा घुमाने के वेग को देख कर पाण्डवों के मन में डर का सञ्चार हो आया।

इसके अनन्तर, दुर्योधन ने भीमसेन के सिर पर गहा की एक चोट मारी। उससे भीमसेन घवराये तो नहीं, पर कोध से उनकी आँखें खाल हो गई और होंठ फरकने लगे। उन्होंने भी दुर्योधन को मारने के लिए गदा चलाई। पर दुर्योधन गहा-युद्ध में हतने प्रवीख थे कि चळल कर एक तरफ़ हो गये और भीम की वह गदा व्यर्थ गई। इतने में दुर्योधन को जो मौका मिला तो उन्होंने भीमसेन की छाती पर अपनी गहा का एक ऐसा प्रचण्ड आधात किया कि भीमसेन के बड़ी चोट आई। वे प्रायः बे-हेश हो गये। तथापि, इतने पर भी वे घबराये नहीं—उन्होंने धीर नहीं छोड़ा। दुर्योधन ने समका था कि लगे हाथ भीम के एक और गदा मारेंगे। परन्तु भीमसेन के शरीर पर घबराहट के कोई चिद्व उन्होंने न देखे। उलटा भीमसेन को अपने ऊपर चोट करने के लिए गदा उठाते देखा। इससे दुर्योधन को भीमसेन पर फिर चोट करने का मौका न मिला।

इसके बाद, ज़रा देर में, भीमसेन की तबीयत जो फिर पहले की तरह ठीक हुई तो उन्होंने अपनी गदा सँभाली और बड़े कोध में धाकर दुर्योधन पर भरपटे। उन्होंने कुरुराज दुर्योधन के पेट और पीठ के बीच बड़े ज़ोर से गदा मारी। उसकी चोट से दुर्योधन का शरीर थोड़ी देर तक सुन्न हो गया और गाँठों के बल वे ज़मीन पर आ रहे। यह देख पाण्डवों के पचवाले सिंहनाद करने लगे।

इस प्रकार की गई भीमसेन की प्रशंसा दुर्योधन से न सही गई। वे बे-तरह उन्तेजित हो। उठे ग्रीर गदा-युद्ध-सम्बन्धी नई नई करामातें दिखलाते हुए भीमसेन पर बार बार चोटें करने लगे। भीमसेन ने शरीर पर जो कवच धारण किया था। बह दूट कर टुकड़े टुकड़े हो गया। बड़ी कठिनता से वे धैर्य्य धारण कर सके। ग्रीर कोई होता तो इतनी मार खाने पर कभी का ग्रखाड़े से भाग गया होता। परन्तु भीम महाबली थे। इससे इतने पर भी वे वहाँ डटे रहे। इस समय कृष्ण को बड़ी चिन्ता हुई। वे प्रार्जुन से कहने लगे:—

मित्र ! दुर्योधन के बहुत बड़े योद्धा होने में कोई सन्देह नहीं । प्रतएव, इसके साम

न्याय-पूर्वक युद्ध करने से भोमसेन कभी जीतनं के नहीं। दुर्योधन शठ है; इससे इसके साथ शठता किये बिना काम न चलेगा। खुद इन्द्र भी छल-कपट करके किसी तरह अपना काम सिद्ध करते हैं। भोमसेन ने जी दुर्योधन की जंघा तोड़ने की प्रतिज्ञा की है उसी प्रतिज्ञा की पूर्ण करके उन्हें दुर्योधन की मारना चाहिए। ऐसा किये बिना धर्मि-राज पर ज़रूर संकट आवेगा। तुम्हारे जंठे भाई बड़े ही नादान श्रीर कम समक हैं। क्या सोच कर हममें से एक का भी पराजय होने पर उन्होंने राज्य दे देने की प्रतिज्ञा की?

यह सुन अर्जुन ने अपने वायें घुटनं पर थपंड़ा मार कर भीमसेन की इशारा किया। भीमसेन इस इशारे की समक्ष गयं। उन्हें अपनी प्रतिज्ञा याद ही आई। गदा उठाकर वे दुर्योधन की बाई तरफ़ हो गयं और उन्हें मारने का अवसर हूँ दुने लगे। दुर्योधन की धोखा देने के लिए वे इस तरह युद्ध करने लगे मानें उन्हें अच्छी तरह गदा चलाना आता ही नहीं। जान बूक्ष कर उन्होंने दुर्योधन की अपने शरीर पर वार करने का मौका दिया। भीमसेन के फंदे में दुर्योधन आ गयं। वे भीमसेन पर कपटे। इतने में भीमसेन ने एकाएक दुर्योधन पर आक्रमण किया। दुर्योधन उछल कर बच तो गये; परन्तु उछलने के साथ ही भीमसेन ने उनके दोनों घुटनों को ताक कर नियम के विरुद्ध गदा मारी। गदा बड़े ज़ोर से लगी। दुर्योधन की जंघा की हड़ी दूट गई और वे धड़ाम से ज़मीन पर गिर पड़े। तब भीमसेन कोध के वशीभूत होकर पागल की तरह दुर्योधन के पास गये और उनके मस्तक पर बार बार लात मार कर कहने लगे।

रे दुरात्मा ! तू ने जो हमारी दिल्लगी श्रीर द्रौपदी का श्रपमान किया था उसी का यह फल है । भोग कर ।

भीमसेन का यह नीच काम किसी को अच्छा नहीं लगा। सब लोग उनकी निन्दा करने लगे। भीम को अपने मुँह अपनी बड़ाई करते देख धर्मराज उनका तिरस्कार करने लगे। वे बोले:—

हे भीमसेन ! शत्रुता के ऋण से तुम उद्घार हो गये। नीति से हो या अनीति से हो, िकसी तरह तुमने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर दिखाई। अब शान्त हो जाव; और अधम्मी मत करो। इस बीर की सेना, भाई, बन्धु-बान्धव और पुत्र आदि सभी मारे जा चुके हैं; कोई भी जीते नहीं। अतएव इसकी दशा इस समय बड़ी ही शोचनीय है। इसके सित्रा, यं कुहराज हमारे भाई हैं। िकर क्यों तुम इनके साथ ऐसा अनुचित और अपमानकारक व्यवहार करते हो?

इसके अनन्तर वे बड़े ही दीन भाव से दुर्योधन के पास गये श्रीर आँखों में आँसु भर कर कहने लगे:—

भाई ! अपने किये कम्मों का तुमने बहुत ही थोर फल पाया। इस समय अब अधिक शोक करने से कोई लाभ नहीं। मृत्यु ही अब तुम्हारे दुःख को दूर करेगी। इस लोग बड़े अभागी हैं; क्योंकि हमें बन्धु-बान्धवों से शून्य राज्य करना और अपनी भै।जाइवों को शोक से सन्तप्त देखना पड़ेगा।

इधर, ऋधर्म्भ से दुर्योधन की मारा गया देख गदा-युद्ध में परम प्रवीख महात्मा बलराम बड़े ज़ोर से चिक्का कर कहने लगे:—

शास्त्र में लिखा है कि नाभि से नीचे किसी जगह गदा मारना मना है। यह बात सभी जानते हैं श्रीर इस नियम को सारे याद्धा मानते भी हैं। किन्तु महामूर्ख भीमसेन ने इस नियम का भङ्ग करके मनमानी की है।

यह कह कर हल के आकार का ऋषना शस्त्र उठा कर बलदेव भीमसेन पर भगदे:—

तब कृष्णा ने अपने दोनों हाथों से पकड़ कर बलराम को रोक लिया और कहने लगे:—

हे सहात्मा! क्रोध मत करो। इतने क्रोध का कोई कारम नहीं। सोच देखो, पाण्डव लोग हमारे आत्मीय हैं। उनसे ग्रीर हम से बहुत निकट का सम्बन्ध है। कीरवों के कारम विपद के अगाध सागर में बहुत दिन तक इबे रहने के बाद कहीं आज इन्हें उससे निकलने का मौका मिला है। इनकी उन्नति से ही हमारी उन्नति है—इनकी भलाई से ही हमारी भलाई है। अतएव हमें कोई काम ऐसा न करना चाहिए जिससे इन्हें हानि पहुँचे। इसके सिवा, भीमसेन ने भरी सभा में दुर्योधन की जंबा तोड़ने की प्रतिज्ञा की शी। चन्निय होकर इस प्रतिज्ञा को वे टाल नहीं सकते थे।

नम्रता से भरे हुए कृष्ण के ऐसे वचन सुन कर बलराम रुक गये। परन्तु क्रुद्ध है।कर कहने लगे:—

हे कृष्ण ! इस समय सम्बन्ध भ्रीर हानि-लाभ की बात कहना वृथा है। अर्थ भ्रीर काम, यही दें। वातें, धर्म के नाश का प्रधान कारण हैं। तुम चाहे जितनी युक्तिपूर्ण बातें कही, हमारे मन से यह धारणा कभी नहीं जा सकती कि भीमसेन ने अध्मर्म किया है। लोक में भो सब लोग यही कहेंगे कि भीम कूट-योद्धा हैं; युद्ध में वे छलक्षपट से काम लेते हैं।

यह कह कर बत्तराम मारे रिस के रख पर सवार हुए श्रीर द्वारका को चल दिये। जेठे भाई बत्तराम के तिरस्कार-बाक्य सुन कर छुष्ण का चित्त चञ्चल हो उठा। वे युधिष्ठिर के पास गये श्रीर पूछने लगे:—

हे धर्मराज ! तुम धर्म्म की गृढ़ बातें जानते हो । अतएव हमसे बतलाओ, क्या समभ कर—किस युक्ति के अनुसार—तुमने भीमसेन को इस अधर्मसङ्गत काम के लिए उन्हें चमा किया ।

बुधिष्ठिर बोले:—हं वासुदेव ! भीमसेन का यह काम हमें पसन्द नहीं । किन्तु धृतराष्ट्र की सन्तान की शठता श्रीर बुरे व्यवहार के कारण हमारे भाई तङ्ग श्रा गये हैं — उन्हें न मालूम कितने कष्ट भीग करने पड़े हैं । इससे, वैर की श्राग बुक्ताने के इरादे से, बीच बीच में किये गये उनके अधर्मपूर्ण कामों पर भी हम धूल डाल दिया करते हैं ।

इस बात से कृष्ण को किसी तरइ सन्तोष हुआ। वे प्रसन्न है। गये।

इधर, दुर्योधन को ज़मीन पर गिरा देख पाण्डवों के पत्त के पाञ्चाल और सञ्जय आदि योद्धा अपने अपने डुपट्टे हिला कर सिंहनाद करने लगे। किसी ने धनुष की टङ्कार की, किसी ने राङ्क बजाया, किसी ने दुन्दुभी बजा कर अपनी प्रसन्नता प्रकट की। कोई कोई हाँस कर कहने लगे:—

हे भीम ! गदा-युद्ध में प्रवीय कुरुराज दुर्योधन को गिरा कर आज तुमने बहुत बढ़ा काम किया। आज तुमने सौभाग्य से वैर-भाव की आग बुक्ता दी; परम धार्मिक बुधिष्ठिर का अहित करनेवाले पापी दुर्योधन के मस्तक पर पैर रख दिया।

इस पर कृष्ण ने कहा:-

हे भूपाल-वृन्द ! प्रायः मरे हुए शत्रु को दुर्वचन कहना उचित नहीं । जिस समय इस निर्लं का दुर्बोधन ने लोभ के कारण अपने हितचिन्तकों और मित्रों का उपदेश न सुना बा उसी समय हमने इसे मरा हुआ समक लिया था । इस समय यह नराधम काठ की तरह जड़वत ज़मीन पर पड़ा है; इसकी गिनती न शत्रु ही में हो सकती है, न मित्र ही में । इससे, इसको अब और कदुवाक्य कहना मुनासिब नहीं । चलो, रथ पर सवार होकर हम लोग यहाँ से चल दें।

्कृष्य के ये तिरस्कारपूर्ण वचन दुर्योधन से किसी तरह नहीं सहन हुए। दोनों हाथों को जमीन पर रख कर बड़े कष्ट से अपने शरीर को उन्होंने साधा और किसी धरह उठ बैठे। उठ कर दुर्योधन ने कृष्ण को इस तरह कोधपूर्ण आँखों से देखा मानों

वे उनको जला देना चाहते थे। इस समय उन्हें बेहद कष्ट हो रहा था—पीड़ा से मानों प्राथ निकल रहे थे। तथापि किसी तरह उस पीड़ा को दाव कर वे बोले:—

रे कंस के दास-पुत्र ! तुन्हारे ही कहने से भीम ने हमारी जंघा तोड़ कर अधन्मेयुद्ध द्वारा हमें गिराया है। क्या इससे तुन्हें छज्ञा नहीं आती ? इस युद्ध को धर्मयुद्ध समक्ष कर लड़नेवाले अनिगनत राजे तुन्हारी ही शठता और दुष्टता के कारण
प्रति दिन मारे गये हैं। तुन्हीं ने शिखण्डी को आगे करके अन्यायपूर्वक भीष्म पितामह
का संहार कराया है। तुन्हीं ने अध्वत्वामा के मारने की भूठी ख़बर उड़ा कर शखहीन
द्रोग्राचार्य्य का वध कराया है। तुन्हारे ही आवह से हाथ कटे हुए और प्राय: बैठे हुए
भूरिश्रवा का सिर काडा गया है। तुन्हारी ही दुष्ट-बुद्धि की प्रेरणा से, रथ से उतरे हुए
महावीर कर्या का अर्जुन के द्वारा असहाय अवस्था में नाश किया गया है। तुन्हारे
बरावर पार्था, निठुर और निर्लख क्या और भी कोई है ?

इत्तर में कृष्य ने कहा:-

है गान्धारी के पुत्र ! बाख-पन ही से कुमार्गगामी होने के कारख ही तुम अपने बन्धु-बान्धनों सहित मारे गये हो । जिन कुकैंन्मों के लिए तुम हमें देशि ठहराते हो, तुम्हारा होभ श्रीर राज्य भाग करने की इच्छा से उत्पन्न हुई तुम्हारी अमीति ही उनका एक-मात्र कारख है। इस समय उसी का फल तुम भाग रहे हो।

तब राजा दुर्योधन बोह्ने:-

हे कृष्ण ! सागर-पर्यन्त इस इतनी बड़ी पृथ्वी पर हमने राज्य किया; अपने शत्रुओं के सिर के ऊपर सदा सिंहनाद किया; जो सुख सम्भोग तथा ऐश्वर्य और राजों की दुर्लभ हैं वे सब भोग किये; और, अन्त में, धर्म्भपरायण चित्रय लोग जिस उत्तम गित की इच्छा रखते हैं उस गित को प्राप्त हुए। इस समय अपने भाइयों और बन्धु-बान्धवों सिंहत हम खर्ग चलते हैं; तुम अब इस शोकपूर्ण सूने राज्य को आनन्द से ले सकते हो।

दुर्योधन के मुँह से ये वचन सुन कर पाण्डवों के चेहरे पर उदासी छा गई। उन्हें चिन्तित देख कृष्ण ने कहाः —

भाइयो ! भीष्म आदि बीर युद्ध-विद्या में अत्यन्त निपुश्य थे । धर्म्म-युद्ध करने से तुम कभी उनसे न जीत सकते । इसने केवल तुम्हारे हित के लिए अनेक युक्तियों से उनका वध साधन किया है । अपनी रक्षा के लिए छल कषटपूर्वक युद्ध करने में कोई देश नहीं । अत्रप्त भीमसेन ने युद्ध का नियम जो भङ्ग किया है उस विषय में और अधिक सोच विचार करने की ज़करत नहीं । जिस मतलब से हम लोग यहाँ आये थे

वह सिद्ध हो गया है, श्रीर इस समय सायङ्काल होने में भी थोड़ी ही देरी है। इससे चिलए किसी अच्छी जगह चलें श्रीर वहाँ युद्ध की समाप्ति के आनन्द में आवश्यक मङ्गल-कार्य्य का अनुष्ठान करें।

युधिष्ठिर बोले:—हे पाण्डवों के मित्रवर ! तुम्हारे ही प्रसाद से हमें यह राज्य प्राप्त हुआ है। इसका पाना हमारे खिए बहुत कठिन आ; पर आपकी छपा और सहायता से यह हमें मिल गया। अब हम निष्कंटक हो गये। यदि तुम अर्जुन के सारिथ न होते तो कभी हमारी जीत न होती। हे जनार्दन ! तुमने हमारे कारण गदा, परिघ आदि न मालूम कितने शक्षों की कितनी चेटिं सहीं। और, कठोर तथा कटु बातें जो तुम्हें सहनी पड़ीं उनकी तो गिनती ही नहीं। आज दुर्योधन के मारे जाने सं वह सब सफल हो गया।

इस प्रकार वातें करते करते कृष्ण ग्रीर पाण्डव सात्यिक को साम्र लेकर पवित्र-जल-पूर्ण नदी के किनारे गये। कृष्ण के उपदेश के ग्रानुसार वहाँ उन्होंने मङ्गल-कार्य्य समाप्त करके वह रात वहीं विताने की ठानी।

इधर, द्रीपदी के पाँचों पुत्रों की लेकर आनन्द से सिंहनाद करते हुए पाठचाल लोगों ने कौरवों के शिविर की ओर प्रस्थान किया। वहाँ कुछ देर ठहर कर वे दुर्योधन के डेरों में घुसे। उनके भीतर दास, दासी, सोना, चाँदी, मिण और मोती आदि जे। अनेक प्रकार का राजसी सामान मिला, उसे अपने कृष्के में करके वे लोग मारे खुशी के कोलाइल मचानं लगे।

महावीर अश्वत्यामा, कृपाचार्य्य और कृतवर्मा ने दुर्योधन की जंघा दूटने का जो हाल सुना तो तुरन्त ही वे दुर्योधन के पास दोड़े आये। वहाँ आकर उन्होंने देखा कि वायु के वेग से गिरे हुए एक बहुत बड़े पेड़ की तरह महाराज दुर्योधन ज़मीन पर पड़े हुए हैं। उनके सारे शरीर पर धूल लिपट रही हैं और माथे पर भीं हैं क्रोध से टेढ़ी हो रही हैं। यह दशा देख इन तीनों वीरों का कत्तेजा शोक से फटने लगा। वे रथ से उतर पड़े और दुर्योधन के पास जाकर ज़मीन पर बैठ गये। तदनन्तर, आँखों में आँसू भरे हुए द्रोख-पुत्र अश्वत्यामा रुँधे हुए कण्ठ से दुर्योधन को पुकार कर कहने लगे:—

हे राजेश्वर ! धूल में लिपटे हुए तुम्हें ज़मीन पर पड़ा देख मन में यही धारणा होती है कि संसार के सारे पदार्थ तुच्छ हैं; किसी में कुछ भी सार नहीं। हाय ! हाय ! इन्द्र के तुल्य पराक्रमी होने पर भी अपन्त में तुम्हारी यह गति हुई ! भ्राचार्य्य के पुत्र अधत्यामा को इस प्रकार विलाप करते सुन दुर्गीधन ने हाथ से भ्राँखें पेंछीं श्रीर इस प्रकार कहना आरम्भ किया:—

हे वीर-वर ! जगत् की रचना करनेवाले विधाता ने मनुष्य के जीवन की ऐसा ही चल्रमंग्र बनाया है। उत्पन्न होकर सबको एक न एक दिन यह लोक छोड़ जाना पडता है। यहाँ के सारे सुख थोड़े दिन के लिए हैं। सम्पत्ति के बाद विपत्ति का आना स्वाभाविक है। हम भी विधना के इन्हीं निवमों के अनुसार आज इस दशा की प्राप्त हुए हैं। कुछ भी हो, हम इसे अपना श्रह्मोभाग्य समभते हैं जो विपद में भी हमने युद्ध से मुँह नहीं मोड़ा। यह भी हमारे लिए कम भाग्य की बात नहीं जो पापी पाण्डव बिना छल-कपट किये हमारा संहार करने में समर्थ नहीं हुए। इस बात की भी हम अपने सौभाग्य का कारस समभ्तते हैं कि अपने बन्धु-बान्धवों श्रीर भाइयों के साथ हम युद्ध के मैदान ही में मारे गये । परन्तु, सबसे ऋधिक सीभाग्य की बात हमारे लिए यह है कि तुम तीनों वीर इस नरनाशकारी मुद्ध से जीते बच गये। जहाँ तक तुमसे हो सका तुमने हमारे पस को जिताने का यह किया। परन्तु, भाग्य के फेर से तुम्हारा प्रवत निष्कल गया; उसके लिए तुम दोषी नहीं ठहराये जा सकते। तुमसे जी कुछ बना तुमने किया । सकलता न हुई तो इसमें तुम्हारा क्या दोष ? विधाता ने जा बात जिसके भाग्य में लिख दी है उसे कोई नहीं मेट सकता। अतरव हमारे मारे जाने के विषय में श्रीर शोक करना वृथा है। यदि वेद-बाक्य सत्य हैं तो हमें अवश्व ही र्खर्ग-लाभ होगा।

यह कहते कहते मारे पीड़ा के दुर्योधन ऋत्यन्त कातर और विद्वल हो उठे। कुरु-राज दुर्योधन की यह दशा देख महा-तेजस्वी अश्वत्यामा क्रोध से प्रलय काल की अग्नि को समान जल उठे। हात्र मल्ते हुए रुँधे हुए कण्ठ से वे कहने लगे:—

महाराज ! पाण्डव लोग महा नीच हैं। उन्होंने अधम्म से हमारे पिता का नाश किया। परन्तु पिता की मृत्यु से भी हम उतने दुखी नहीं हुए जितने कि तुम्हें इस दशा में देख हो रहे हैं। ख़ैर, आज तक हमने जो कुछ दान-पुण्य, धर्म-कर्म, पूजा-पाठ श्रीर सत्याचरण आदि किये हैं उन सबको साची करके हम शपथ करते हैं कि चाहे जैसे हो आज हम इन सब अन्यायों का बहला लियं बिना न रहेंगे। कुपा करके तुम अब हमें ऐसा करने की आज्ञा हो।

अश्वत्यामा के ऐसे वचन सुन कर दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुए। कृपाचार्य्य को उन्होंने आज्ञा दी कि एक जल-पूर्व कलश लाग्ने। । उसके लाग्ने जाने पर उन्होंने कृप से कहा:— हे आचार्य ! आप यदि हमारी भलाई चाहते हें —यदि हम पर आपका कुछ भी प्रेम हो —तो अश्वत्यामा को सेनापति के पद पर नियत करो।

कृपाचार्य्य ने इस बात को प्रसन्नतापूर्वक मान लिया और उसी समय अश्वत्यामा को शास्त्र की रीति से सेनापित बनाया। तब द्रोसपुत्र अश्वत्यामा ने दुर्योधन को हृदय से लगाया और भीषण सिंहनाद करके दसों दिशाओं को कॅंपा दिया। इसके अनन्तर वे तीनों वीर वहाँ से रवाने हुए। रुधिर में डूबे हुए दुर्बीधन ने बह धोर रात वहीं पड़े पड़े काटी।

कृपाचार्य, अश्वत्यामा श्रीर कृतवम्मा ने वहाँ से चल कर पाण्डवों को आनन्द से कोलाहल करते सुना। तब उन्हें यह शङ्का हुई कि पाण्डव लोग कहीं उनका पता न पा जायँ श्रीर उनके पीछे दौड़ न पड़ें। इससे वे लोग छिपे छिपे पूर्व की श्रीर चले। कुछ देर में उन्हें एक घना बन मिला। उसके पेड़ों पर चारों श्रीर से लतायें छाई हुई श्री। वहाँ बरगद का एक वृच्च बहुत पुराना था। उसकी इज़ारों डालियों दूर दूर तक चली गई शीं। उसी के नीचे उन लोगों ने रथ खड़ा करके घोड़े खोल दिये श्रीर रात भर वहीं विश्राम करने का विचार किया।

कुछ ही देर में रात हो गई। मह श्रीर नस्तत्र निकल आये। उनसे आकाश बहुत ही शोभायमान देख पड़ने लगा। निशाचर लोग अपनी इच्छा के अनुसार सब कहीं आने जाने लगे। कुषाचार्य्य श्रीर कृतवन्मां के शरीर पर अनेक घाव थे। यक भी वे वहुत गये थे। इससे लेटने के साथ ही उन्हें नींद आ गई। परन्तु अश्वत्यामा क्रोध से पागल हे। रहे थे। इससे बहुत थके होने पर भी उन्हें नींद न आई। बिना पलके भपनकाये ही वे पाण्डवों से बदला लेने का उपाय सीचने लगे।

डनको सामने द्वी एक पेड़ पर बहुत से कीवे रहते थे। वे अपने अपने घोंसलों में सुख से सो रहे थे। इतने में बादामी रंग का एक बहुत बड़ा उल्लू वहाँ आया। उसने धीरे धीरे एक डाल से दूसरी डाल पर जाकर एक एक कीवे का संहार आरम्भ किया। किसी के पंख उखाड़ डाले, किसी का सिर काट लिया, किसी के पैर तोड़ दिये। इस प्रकार उस उल्लू पत्ती ने सारे कीवें को मार डाला।

यह घटना देख कर महा-तेजस्थी ऋश्वत्थामा मन में सोचने लगे:-

यह पत्नी हमें अपने शत्रुओं का नाश करने की युक्ति बतला रहा है। आज हमने दुर्योधन के सामने बदला लेने की प्रतिक्षा तो की है; किन्तु पाण्डव लोग बखवान हैं, अस्त्र-शस्त्र भी उनके पास हैं, और जीत के मद से मतवाले हो रहे हैं। अतएव उनके

सामने हे। कर बुद्ध करने से हमें ज़रूर ही अपने प्राश्व देने पहेंगे; हम बचने के नहीं। हाँ, यदि, हम रात को चुपचाव उन पर आक्रमख करें तो काम सिद्ध होने में कोई सन्देह नहीं। ये पाण्डव महानीच हैं। पद वद पर इन्होंने हमारे साथ अन्याव किया है। ये लोग शठता और अनीति करने से कभी नहीं सकुचे। अत्रष्टव इनके साथ जैसा व्यवहार करना हमने विचारा है वह कदािष अनुचित नहीं। इनके साथ ऐसा ही करना चाहिए। ये इसी के पात्र हैं।

इस प्रकार मन में सोच कर अश्वत्यामा ने कृषाचार्य और कृतवर्ग्ना को जगाया। परन्तु अश्वत्यामा की बात सुन कर उन्होंने खब्बा से अपना सिर नीचा कर खिया; उनकी बात का कुछ भी उत्तर उन्होंने न दिया। इस पर द्रोग्रपुत्र अश्वत्यामा आँखों में आँसू भर कर फिर कृषाचार्य से कहने लगे:—

मामा ! जिनके लिए हम लोग युद्ध में शरीक हुए उन्हीं महानली दुर्योधन को नीच भीमसेन ने आज नड़ी ही निर्दयता से मार कर उनका अवमान किया है। यह सुना, जीत से फूले हुए पाञ्चाल लोगों का सिंहनाद, श्रृङ्ख आदि नाजों की ध्वनि, और हँसी-दिख्यगी की नातें हवा के ज़ोर से दसों दिशाओं में दूर दूर तक सुनाई देती हैं। इस समय कौरनों के पच में हम लोग केवल तीन आहमी जीते हैं। अतएव, मोह के कारण यदि तुम्हारी बुद्धि अष्ट न हो गई हो तो इस नात का निश्चन करो कि इस समय हमें क्या करना चाहिए।

कृपाचार्य ने कहा:—बेटा ! हमने तुम्हारी बात सुन ली; अब तुम हमारी बात सुनो । दुर्योधन ने दूर तक सोच कर काम नहीं किया । जिन लोगों ने उसे उसी के भले के लिए हितोपदेश किया उनका तो उसने निरादर किया, और जो महामूर्ख और निर्बुद्ध से उनका कहना मान कर सर्वगुस-सम्पन्न पाण्डवों के साथ व्यर्भ वैर मोल लिया । इसी से वह मारा गया और आज उसकी यह गित हुई । उस पापी के कहने के अनुसार काम करने ही से आज हमारी भी यह दुर्दशा हुई । दु:ख के मारे इस समय हमारी बुद्धि ठिकाने नहीं; इससे हम अच्छी सलाह देने में असमर्थ हैं । जो मनुष्य मोह से अन्धा हो रहा हो उसे चाहिए कि वह अपने इष्ट मित्रों से सलाह ले। अतएव चलिए हम लोग धृतराष्ट्र, गान्धारी और विदुर से उपदेश देने के लिए प्रार्थना करें ।

यह सुन कर अश्वत्त्रामा क्रोध की आग से जल उठे। वे कहने लगे:--

हे दोनों वीर ! जितने मनुष्य हैं सबकी बुद्धि जुदा जुदा तरह की होती है। सभी अपनी अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ समभते हैं झैर उसी के अनुसार वे काम भी करने को लाचार होते हैं। इसने अवनी बुद्धि का हाल आपसे कह सुनाया। हमारी समभ्क में उसके अनुसार काररबाई करने ही से हमारा शोक दूर होगा। शत्रुओं के डेरों में धुस कर और पाण्डवों का प्राय लेकर आज हम शान्तिसाभ करेंगे। पाञ्चाल लोगों की मार कर आज हम पिता के ऋष से खुट जायेंगे।

अश्वत्थामा को अपनी वात पर इस प्रकार दृढ़ देख कृपाचार्य्य उन्हें धर्म-मार्ग में लाने का बार बार बह करने लगे। वे बोले:—

बेटा ! वैर का बदला लंने के लिए तुम अपनी त्रिति हा से जो नहीं हटना चाहते, यह सौभाग्य की बात है; किन्तु शरीर सं कवच खोल कर और हिश्वचार रख कर इस समय यकावट तो दूर कर लो । रात भर यहाँ विश्राम करो । कल हम तीनों एक ही साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करेंगे। हम सच कहते हैं, कल पाब्चाल लोगों का नाश किये बिना हम युद्ध के मैदान से कदावि लीटने के नहीं।

तब द्रोसपुत्र अश्वत्वामा ने फिर कोध से आँखें खाल लाल करके क्रप की आरे देखा और कहा:—

मामा ! पिता की मृत्यु की बात याद करके हमारा हृदय दिन रात जला करता है। फिर, जंबा तोड़ी जाने के कारण ज़मीन पर न्याकुल पड़े हुए दुर्योधन ने हमारे सामने जैसा विलाप किया है उसे सुन कर किसकी छाती न फटेगी ? तब, कहिए, आज रात को हमें निद्रा कैसे आ सकती है और विश्राम भी हम कैसे ले सकते हैं ? आर्जुन और कृष्ण के द्वारा पाण्डवों की रचा होने से खुद इन्द्र भी उन्हें नहीं जीत सकते। इससे हमने जो बात करने का निश्चय किया है उसे छोड़ कर और कोई उपाय नहीं।

कुपाचार्य ने कहा:— ऋपने आत्मीय को — ऋपने मित्र को — पाव-कर्म करते देख ऋप नहीं रहा जाता। इससे हे होख-पुत्र! हमारी बात सुनो। कोध को रोक कर जो तुम हमारी बात न मानोगे तो तुम्हें पीछे से पछताना बड़ेगा। सब लोग जानते हैं कि तुम युद्ध-विद्या में बड़े निषुख हो। इससे प्रात:काल होने पर कल तुम सबके देखते शत्रुओं को जोतना। ऋाज तक तुमने रत्ती भर भी पाप नहीं किया। ऋब यहि तुम यह निन्य काम करेगो तो वह सक्देंद्र कपड़े पर खन के धब्बे की तरह सारी दुनिया की आँखों में खटकेगा।

## तव अश्वत्वामा बोले:---

ामा ! आपने ज़ो कुछ कहा सच है। परन्तु, धर्म्म के पुल को पाण्डव लोग एक जगह नहीं, सौ जगह, पहले ही तोड़ चुके हैं। भूठी ख़बर सुना कर हमारे पिता के हिशियार रख देने पर उन्हें मार डाखा; रश्र का पहिया की बड़ से निकालते समय कर्य का सिर काट लिया; धौर, अन्त में, अधर्म-युद्ध करके अकराज दुर्योधन की जंवा की हुई। तोड़ दी! मामा! आज ही रात को हम अपने पिता की हत्या करनेवालों का नाश करेंगे। इस काम से अगले जन्म में यदि हम पशु या कीड़े भी हो तो भी कुछ परवा नहीं। उसे भी हम अच्छा ही समभेंगे।

इतना कह कर महा-तेजस्थी अध्यत्थामा रथ में घे। इं जोत कर शत्रुक्यों के शिविर की तरफ़ चल पड़े। कुपाचार्य्य भीर कुतवर्मा लाचार होकर उनके पीछे पीछे दें। इं। कोध से भरे हुए अध्यत्थामा ने शिविर के पास पहुँच कर रथ के वेग की कम कर दिया। उस समय पाण्डव और पाञ्चाल लोग शिविर के भीतर सुख से से। रहे थे।

शिविर के द्वार पर पहुँच कर क्रपाचार्य श्रीर कृतवर्मा ने जब यह देखा कि श्राधित्यामा भीतर घुसने को हैं तब वे वहीं ठहर गये। यह देख अधित्यामा प्रसन्न है। कर बोखे:—

हे दोनों बीर ! हम इस समय शत्रुक्यों के शिबिर के भीतर जाकर काल की तरह भ्रमख करेंगे। हमारी आप से इतनी ही प्रार्थना है कि इस जगह से कोई जीता न जाने पावे। जो कोई आपको यहाँ इस द्वार पर मिलं उसे मारे बिना न रहना।

इतना कह कर बड़ां बड़ी भुजाश्रोंवालं द्रांग-पुत्र ने शिविर का सदर दरवाज़ा छोड़ दिया। संतरी लोगों की नज़र बचा कर छिपे छिपे वे एक श्रीर ही रास्ते से शिविर के भीतर घुसे। खुपचाप धीरे धीरे पैर रखते हुए सबसे पहले वे धृष्टखुन्न के हेरों में गये। दिन भर युद्ध करने के कारण पाञ्चाल लोग बेहद थक गये थे। इससे वे श्रचेत सी रहे थे। यह देख श्रयदाशामा की बड़ी खुशी हुई। बड़ी फुरती से वे धृष्टगुन्न के सीने के कमरे में पहुँचे। उन्होंने देखा कि दिन्य सेज पर सुन्दर बिछौना विछा हुश्रा है श्रीर सुगन्धित फूल-मालाश्रों से उसकी शोभा दूनी है। रही है। उसी पर धृष्टगुन्न सुख से सीये हैं।

अश्वत्वामा ने लात मार कर उस सोते वीर को जगाया। धृष्टगुन्न के उठते ही अश्वत्वामा ने उनके वाल पकड़ लिये और ज़मीन पर पटक दिया। सोते से अचानक उठने के कारण धृष्टगुन्न का शरीर शिविल हो रहा था; वह .काबू में न था। एकाएक आक्रमण होने से वे डर भी गये थे। अतएव, अश्वत्थामा से किसी तरह वे अपना बचाव न कर सके। धृष्टगुन्न की छाती और कण्ठ पर लातों की मार, मार कर अश्वत्वामा पशु की तरह उनका वध करने लगे। धृष्टगुन्न ने पड़े पड़े नाख़्नों से खुरच कर अश्वत्वामा

के शरीर से खून निकाल लिया। पर और कुछ उनसे नहीं कहते बना। बोला तो उस समय उनसे साफ साफ जाता ही न था। धीमे स्वर में किसी तरह उन्होंने कहा:—

हे अध्यत्यामा ! इधियार से हमारा वध करो, जिसमें हम वीर-लोक को प्राप्त हों।

इस पर क्रोध से जल भुन कर धरवत्थामा ने उत्तर दिया:-

रे कुलाङ्गार ! भ्राचार्य्य की हत्या करनेवालों को बीर-लोक तो क्या श्रीर भी कोई लोक पाने का श्रिधकार नहीं।

यह कह कर ज़ोर ज़ोर से लातों की मार देकर उन्होंने धृष्टगुन्न के प्राण ले लिये। इतने में धृष्टगुन्न के दु:स्व से मरे हुए चिल्लाने से स्त्रियाँ ग्रीर संतरी जाग पड़े। उन्होंने श्रश्वत्थामा को भूत समका। इसस्रे मारे डर के उनके मुँह से शब्द तक न निकला। किसी की मुँह से बात निकालने का भी साहस न हुआ।

इसके अनम्तर और राष्ट्रकों को मारने के लिए अश्वत्वामा धृष्टशुन्न के शिविर से बाहर निकले। तब वहाँ बे-तरह चिल्लाहट मची—ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आने लगी। उसे सुन कर प्रधान प्रधान पाचाल वीर जाग पढ़ें और उसी तरफ़ को दैं। बहुतों ने अश्वत्वामा को देख कर भट पट कवच पहनें और उन्हें घेर लिया। परन्तु अश्वत्वामा अस्त-शस्त्र चलाने में बड़े प्रवीश थे। उन्होंने ठद्राक्ष-द्वारा उन सब योद्धाओं को बात की बात में मार गिराया।

इसके बाद उन्होंने तलवार निकाल ली श्रीर काल की तरह चारों श्रीर घूम घूम कर सोते हुए श्रीर अधजगे पाश्वाल लोगों का एक एक करके संदार कर डाला। सारा बदन किंघर से सराबोर होने के कारण उनका उस समय का रूप बहुत ही भयानक भालूम होता था। इससे बहुत लोगों ने उनको राचस समभा। उन्हें दूर ही से देख कर वे भागे परन्तु, द्वार पर कुषाचार्य्व श्रीर कृतवस्मा के शिकार हो गये। वहाँ से श्रागे न जा सके। वहीं उन्हें प्राथ देना पड़ा।

षाण्डवों के शिविर में किरते किरते अध्यत्वामा की द्रौपदी के पाँच पुत्र देख पड़े। उन पाँचों ने तुरन्त ही हिवयार उठा कर अध्यत्वामा से अपनी रक्षा करने की बहुत कुछ चेष्टा की। परन्तु अध्यत्वामा से वे पेश न पा सके। उन्होंने पाँचों भाइयों को अपनी तलवार से बड़ी ही निर्देशतापूर्वक मार डाला।

इधर चारों क्रोर भीषय कोताहल होने से डर के मारे हाश्वियों क्रीर घोड़ों ने अपने बन्धन तोड़ डाले क्रीर सारे शिविर में बे-तहाशा दै।डने खगे। उनके पैरों के नीचे पड़ कर सैकड़ों बोद्धा कुचल गये। उस समय एक ते। रात का घोर अन्धकार, दूसरे हाथी-घोड़ों की भगदर। इस दशा में सोते से एकाएक जगे हुए बीरों ने अपने ही पचवालों को अपना शत्रु समभा। उन्होंने एक दूसरे को पहचाना ही नहीं। अतहब उन्होंने बरस्पर मार काट आरम्भ कर दी। कल यह हुआ कि हज़ारों वीर अपने ही पच्चवालों के हिश्रयारों की मार से ज़मीन पर लोट पोट हो गये। मानों काल ने उनसे ऐसा करा कर अश्वरशामा की सहायता की।

इस समय कृतवर्मा के भी मन में आया कि अश्वत्यामा की सहायता करनी चाहिए। इससे उन्होंने शिविर में जगह जगह आग लगा दी। आग धाय धाय जलने लगी। सारा शिविर अग्निमय हो गया। तब कृतवन्मी और कृपाचार्य भी अश्वत्यामा से आ मिले। फिर इन तीनों चोद्धाओं ने पाण्डवों के पच के एक एक भागते हुए योद्धा को काट काट कर ज़मीन पर विद्धा दिया। एक भी मनुष्य बच कर नहीं जाने पाया।

अन्त में, अध्यत्मामा के घुसने के समय शिविर में जैसा सन्नाटा छाया हुआ था, प्रातःकाल वैसा ही सन्नाटा किर छा गया। तव अध्यत्यामा ने अपनी प्रतिहा पूर्ण समभी और पिता के मारे जाने से जो दुःख उन्हें हुआ था वह भी दूर हो गया। तदनन्तर रुधिर से लदफद हुए और तलवार की मूठ की हाथ से पकड़े वे शिविर से बाहर निकले। कुछ के कैशिल और अर्जुन के भुजवल की सहायता न पाने से—उनके द्वारा रिचत न होने से—पाण्डवों की सेना का जड़ से नाश हो गया। यदि कुछ और अर्जुन शिविर में होते तो अध्यत्यामा का यह कूर कर्म कभी सफल न होता।

उसके अनन्तर उन तीनों कौरवों ने एक दूसरे को गले से लगाया। किर वे परस्पर एक दूसरे का मुँह देख देख खुशी मनाते मनाते और अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते करते शीष्ट्र ही रथ पर सवार हुए और कुरुचेत्र के मैदान में पड़े हुए राजा दुवीधन के पास गये।

बहाँ रश्र से उतर कर उन्होंने देखा कि दुर्योधन अचेत पड़े हुए हैं, शरीर से रुधिर की धारा बह रही है, और मरने में अब थोड़ी ही कसर है। भेड़िये, गीदड़ और कुत्तों ने उन्हें वेर रक्खा है और जीते ही उन पर आक्रमण करना चाहते हैं। यद्यपि दुर्योधन का अन्तकाल पास है और अङ्ग शिथिल हो रहे हैं, तथापि बड़े कष्ट से हाथ उठा कर वे उन हिंस जीवों का निवारण कर रहे हैं। यह दशा देख उन तीनों वीरों के शोक की सीमा न रही। मारे दुःख के वे व्याकुल हो उठे और दुर्योधन को थेर कर बैठ गये। कुत्तों और गीदड़ों आदि के भाग जाते ही कुरुराज दुर्योधन विलकुन हो अचेत हो गये।

तब वे तीनों कौरव-वीर मारे दु:ख के ज़ोर ज़ोर राने ग्रीर हाश्र से दुर्वोधन के मुँह की धूल पेंछ कर विलाप करने लगे:—

हाय ! काल की लीला वड़ी विचित्र हैं। जो राजराजेश्वर श्रे—जिनके सामने बड़े बड़े राजे सिर फुकाते थे —वही इस समय यहाँ घूल में लिपटे हुए अनाथ की तरह पड़े हैं। मारत के असंख्य भूपाल मारे डर के जिनके पैरेां पर अपना मस्तक रखते थे वही आज अचेत अवस्था में ज़मीन पर पड़े हैं और उन्हीं के शरीर का मांस नोच खाने के लिए कुत्ते और गीदड़ इकट्टा हैं। इस गदा के प्रेमी बीर की गदा, प्यारी भार्या की तरह, इसके साथ अन्तिम शर्या में सो रही है।

इसके अनन्तर दुर्योधन के प्यारे मित्र अश्वत्यामा, अचेत पड़े हुए दुर्योधन की पुकार कर, कहने लगे:—

महाराज ! यदि जीते हो तो कानों को सुख देनेवाला समाचार सुनो । इस समय पाण्डवों के पचवालों में से पाँच पाण्डव, ऋषा, श्रीर सात्यिक, इन सात झादिमयों को छोड़ कर श्रीर कोई जीता नहीं । गत रात को पाण्डवों के शिविर में घुस कर बची हुई सारी सेना, तथा द्रीपदी के पाँच पुत्र, धृष्टग्रुम्न, शिखण्डी आदि पाश्चाल लोगों का नाश कर के हमने वैर का अच्छी तरह बदला ले लिया ।

द्रोख-पुत्र के मुँह से ऐसा भ्रानन्ददायक श्रीर प्रीति-वर्द्धक समाचार सुनने से दुर्बीधन को जब भर चेतना हो भ्राई। वे धीरे से वोले:—

हे वीर ! महाबली भीष्म, कर्ष श्रीर तुम्हारे पिता से जो काम नहीं हुन्ना वह तुमने भोजराज कृतवम्मी श्रीर कृपाचार्य्य के साथ मिल कर कर दिखाया । महानीच पाञ्चाल लोगों के मारे जाने का समाचार सुन कर श्राज हम श्रपने को इन्द्र-तुल्य भाग्यवान् समभते हैं। भगवान तुम्हारा मङ्गल करे! स्वर्ग में तुमसे हमारी फिर भेंट हे।गो।

इतनी बात कह कर दुर्योधन ने क्रपाचार्य्य, क्रतवन्मी श्रीर श्रश्वत्त्रामा को हृदय से लगाया श्रीर प्राय छोड़ दिये। उस समय उन तीनों वीरें को जो शोक हुआ उसका वर्शन नहीं किया जा सकता। क्रुरुराज दुर्योधन को बार बार छाती से लगा कर वे लोग श्रपने श्रपने रथ पर सवार हुए श्रीर नगर की तरफ़ चले।

## ७-युद्ध के बाद की बातें

जिस दिन दुर्योधन मरे उसके दूसरे ही दिन सबेरे महात्मा संश्वय हिस्तिनापुर की गयं। शोकाकुल चित्त से नगर में पहुँच कर वे दोनों हाथ उठाये श्रीर काँपते तथा— हा महाराज! हा महाराज!—कह कर रोते हुए धृतराष्ट्र के महल की तरफ़ दौड़े। स्त्री, बालक, बृद्ध सभी नगर-निवासी संश्वय का ढँग देख कर असली बात समक्त गये श्रीर हा महाराज! हा महाराज! कह कर रोने चिक्नाने लगे।

इसके बाद शोक से ज्याकुल सक्तय धृतराष्ट्र के घर गये। दुर्योधन के मरने श्रीर देशों तरफ़ की सब सेना नष्ट है। जाने का हाल उन्होंने ज्यों ही वृद्ध राजा से कहा त्यों ही वे बेहोश हेशकर ज़मीन पर गिर पड़े। उस समय घर में जितनी ख़ियाँ थीं वे सब श्रीर महात्मा विदुर भी भूमि पर लोट कर विलाप करने लगे। कुछ देर तक राजधराने के सभी लोग काठ की तरह ज़मीन पर पड़े रहे।

होश होने पर अन्धे राजा धृतराष्ट्र की मालूम हुआ कि हमारे पास इस समय कोई नहीं है। इससे बहुत कातर होकर वे कहने लगे:—

हे विदुर ! हम पुत्रहीन श्रीर श्रनाथ हो। गये। इस समय तुम्हारे सिवा हमारा कोई नहीं है।

यह कह कर वे फिर बेहोश हो गये और ज़मीन पर गिर पड़े। तब आतुबत्सल विदुर बड़ी व्याकुलता से उठ बैठे और जल छिड़क कर तथा पंखा भल कर महादुखी बूढ़े राजा धृतराष्ट्र की सेवा करने लगे। उधर छियों के फिर एक-दम से रो उठने से घर गूँज उठा। अन्त में जब धृतराष्ट्र को होश हुआ तब भी वे मेह के कारण गूँगों की तरह खुपचाप ज़मीन पर पड़े रहे। तब महात्मा विदुर कहने लगे:—

महाराज ! श्राप भीरज धर कर उठिए । इस संसार में कोई चीज सदा नहीं बनी रहती । उन्नति के बाद पतन, मिलने के बाद बिद्धुड़ना, जीने के बाद मरना हुन्ना ही करता है । जो लोग युद्ध नहीं करते वे भी मरते हैं । बहुत लोग युद्ध करके भी बच जाते हैं । काल श्राने पर कोई नहीं बच सकता । फिर श्रपने धर्म्म के श्रनुसार चित्रय लोग क्यों न युद्ध करें ? जब सभी को मरना है तब मरे हुन्नें। के लिए शोक करने से क्या लाभ ? श्राप जानते ही हैं कि सब लोगों ने सम्मुख युद्ध में प्राय देकर स्वर्गलोक प्राप्त किया है । इससे इस समय श्रापको दुःख करने का कोई विशेष कारय भी नहीं।

विदुर के इस तरह धीरज देने श्रीर समभाने पर भी धृतराष्ट्र का शोक कुछ भी कम न हुआ। इससे महात्मा सञ्जय ने उन्हें काम में लगा कर उनका मन बहलाने के इरादे से कहा:—

हे राजन् ! अप्राप द्वी की तलवाररूपी बुद्धि ने आपको काटा है; इसलिए शोक करना व्यर्थ है। अनेक देशों के राजा कुरुक्तेत्र आये थे। आपके पुत्रों के साथ वे भी पितृलोक पधारे हैं। इसलिए अब बुधा शोक न करकं उनका मृतक-कर्म कीजिए।

इस कठोर बात से धृतराष्ट्र को अकचकाया हुआ देख विदुर नं फिर कहा:--

हे कुरुश्रेष्ठ ! युद्ध में मरे हुए जिन लोगों के लिए श्राप शोक करते हैं उन वीरों ने मुक्ति-लाभ किया है। इससे बनके लिए सोच करना उचित नहीं। श्रव श्रापको चाहिए कि उन लोगों की पारलीकिक किया सम्पादन करें।

इस पर धृतराष्ट्र कुछ शान्त हुए। उन्होंने विदुर से कहा:--

तुम सवारी लाने की आझा दे। श्रीर गान्धारी, कुन्ती तथा श्रन्य खियां को ले आश्री। जब चलने की तैयारी हो गई तब विदुर ने श्रद्ध धृतराष्ट्र श्रीर रोती हुई रानियों की रथें। पर सबार कराया। सब लोग नगर से निकल कर लड़ाई के मैदान की तरफ चले। जिन रानियों का सुँह पहले देवताश्रों ने भी न देखा था उन श्रनाथों को श्रव सामान्य मनुष्य भी देखने लगे। जी सिखयों के सामने भी खजा से सिर फुकायं रहती शीं वे शोक से विद्वल होकर बड़ों के सामने भी एक ही विद्य पहने निकलीं। यह श्राश्चर्य-जनक दृश्य देख कर नगर-निवासी बड़े दुखी हुए श्रीर ज़ोर ज़ोर से रोने लगे।

इस तरह कुटुम्बियों के साथ धृतराष्ट्र के एक कीस जाने पर क्रवाचार्य, कृतवस्मी श्रीर अध्वत्यामा उनसे मिले। राजा की रोते हुए देख कर तीनों वीरों ने ठंडी साँस ली श्रीर गद्भदस्थार से कहने लगे:—

महाराज ! बड़े बड़े दुस्तर काम करने के बाद आपके पुत्र नै।करों समेत इन्द्रलोक को गये हैं। हम तीन आदिमियां को छोड़ कर इमारी सब सेना नष्ट हो गई।

इसके अनन्तर महाबीर कुपाचार्य्य ने पुत्रशोक से व्याकुल गान्धारी से कहा:-

देवी ! तुम्हारे पुत्र निर्भय होकर बीरों की तरह लड़ कर शत्रुग्नें। को मारते हुए मरं हैं। इस समय वे निश्चय ही स्वर्गलोक में देवतान्नें। के साथ विहार करते होंगे। ग्रापके पुत्रों के शत्रु सहज हो में बच कर नहीं निकल गये। जब दुष्ट भीमसेन ने दुर्थी-धन के। ग्राधर्म-युद्ध में मारा तब उसी रात को हम लोगों ने पाण्डवों की तरफ के बचे हुए बीरों के। एक एक कंरके मार डाला। पुत्र-शोक के कारण पाण्डव लोग इस समय पागल से हो रहे हैं श्रीर हमें ढूँढ़ते फिरते हैं। इसलिए यहाँ देर तक ठहरने का हमें साहस नहीं होता। अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। आप अब श्रीर शोक न कीजिए। कुरूचेत्र जाइए श्रीर वहाँ देखिए कि चित्रयों के धर्म का कहाँ तक पालन हुआ है। आपको चात्र धर्म की पराकाष्ठा देखने को मिलेगी।

यह कह कर उन तीनों वीरों ने धृतराष्ट्र की परिक्रमा की श्रीर गङ्गाजी की तरफ़ रथ हाँक दिया। किन्तु थोड़ी ही दूर गयं होंगे कि वे घबरा कर अलग अलग हो गये श्रीर तीनों तीन रास्ते से भागे। कृपाचार्य्य हिस्तिनापुर, कृतवम्मी अपनी राजधानी श्रीर अश्वत्थामा व्यास के आश्रम की गये।

इधर धृतराष्ट्र के हिन्तिनापुर सं चलने की ख़बर पाकर युधिष्ठिर उनसे मिलने के लिए कृष्ण, सात्यिक, युयुत्सु ग्रीर अपने भाइयों के साथ चले। द्रीपदी भी शोक करती हुई पाञ्चाल-स्त्रियों के साथ धर्मराज के पीछे पीछे चली।

कुरुचित्र के पास पहुँच कर उन लोगों ने देखा कि पुत्रों के शांक से दुखी धृतराष्ट्र क्षियों से घिरे हुए ग्रा रहे हैं। क्षियों का विलाप सुन कर युधिष्ठिर बड़े दुखी हुए। इसलिए उन सबको जल्दी से पार करके वे धृतराष्ट्र के पास जा पहुँचे ग्रीर उनको प्रसाम किया। पर राजा धृतराष्ट्र कोध सं भरं बैठे रहे; पाण्डवों को उन्होंने ग्राशीर्वाद न दिया।

कृष्ण ने कहा:—हे राजन ! खुद ही अपराध करके आप दूसरों पर क्यों कोध करते हैं ? हम लोगों ने आपसे पहले ही कहा था कि पाण्डव लोग वड़े बलवान हैं; इसिलिए उनके साथ मेल कर लेना चाहिए। तब तो आपने हमारी बात न मानी। अब क्यों धर्मराज के हृदय में पीड़ा पहुँचाते हैं ? उन्होंने क्या अपराध किया है ? जब सभा में आपके सामने ही दुर्याधन ने द्रीपदी पर अध्याचार किया था तभी वे मार डालने के योग्य थे। उस समय आपने उन्हें न रोका। इसिलिए अब आप अपना कोध शान्त कीजिए।

कृष्ण की बात सुन कर धृतराष्ट्र लिजित हुए । उनका क्रोध जाता रहा। उन्होंने कहा:—

हं वासुदेव ! तुम्हारा कहना ठीक है। पुत्र-स्नेह के कारण थोड़ी देर के लिए हम अधीर हो। गये थे।

यह कह कर कुरुराज धृतराष्ट्र ने पाण्डवों से आहरपूर्वक बातचीत की ध्रीर उन्हें धीरज देकर आशीर्वाद दिया। इसके बाद पाण्डव लोग कृष्ण के साथ गान्धारी के पास गये। उन्हें आया जान वे युधिष्ठिर की शाप देने की तैयार हुई । व्यासदेव ने यह बात योगबल से जान ली। इसलिए एकाएक श्राकर वहाँ वे उपस्थित हुए श्रीर बोले:—

बेटो ! युद्ध के पहले तुन्हीं ने दुर्योधन से कहा था कि जहाँ धर्म्म होता है वहीं जीत होती है। महात्मा पाण्डवों ने इस भयङ्कर युद्ध में असंख्य राजों को मार कर तुन्हारी ही बात सत्य सिद्ध की है। इसलिए धर्म का और अपनी बात का ख़याल करके कोध न करो। हे पुत्री ! तुम सदा ही से दूसरों की भलाई किया करती रही हो। फिर इस समय पाण्डवों की बुराई क्यां चाहती हो ? हम तुन्हें वर देते हैं कि आँसें ढके रखने का ब्रत पालन करके भी तुम स्वर्गवासी अपने प्यारे कुटुम्बीय और आत्मीय वीरों के कुठचेत्र में पड़े हुए शरीर देख सकीगी।

यशस्विनी गान्धारी ने दुखी होकर उत्तर दिया:-

भगवन् ! मैं पाण्डवों का अनिष्ट नहीं चाहती । पर पुत्रों के शोक से बड़ी व्याकुल हूँ।

तब काँपते हुए धर्म्मराज ने पास जाकर हाथ जोड़ कर कहा:-

हे देवी ! हमीं ने आपके पुत्रों को मारा है श्रीर हमीं ने राज्य नाश किया है। हम बड़े निर्देशी हैं। इसिलिए हमें शाप दीजिए। जब अपने आत्मीय जनें की मृत्यु का कारण हमीं हैं तब हमें राज्य, धन या जीवन कुछ भी न चाहिए।

धर्म्मराज को अप्रयन्त दुःखी देख गान्धारी का क्रोध जाता रहा। उन्होंने भी माता की तरह स्तेहपूर्वक पाण्डवों से बातचीत की और उन्हें धीरज दिया।

इसके बाद पाण्डव लोग कुन्ती के पास गये। कुन्ती ने कपड़े से मुँह टक लिया भीर पुत्रों के घायल शरीर पर बार बार हाथ फेर कर रोने लगीं। थोड़ी देर बाद धाँसुध्रों से भीगी हुई पुत्रहीना द्रौपदी की ज़मीन पर पड़ी देख उन्होंने उसे उठाया भीर उससे मिल कर विलाप करने लगीं!

द्रौपदी ने कहा:— आर्ट्ये ! अभिमन्यु और मेरे पुत्र इस समय कहाँ हैं ? विजय प्राप्त करके आपको प्रखाम करने तो वे नहीं आये ? हाय ! मैं पुत्रहीना हो गई। अब मैं राज्य लेकर क्या करूँगी।

तब यशस्त्रिनी गान्धारी ने वहाँ आकर द्रौपदी से कहा:---

बेटी ! तुम श्रीर शोक न करो । तुम्हारी तरह मैं भी पुत्रहीना हो गई हूँ । श्रपने ही देश से हम लोगों को इतना दुःख उठाना पड़ा है । यदि तुम शोक करोगी तो मुभो कीन धोरज देगा ।

तब युधिष्ठिर स्रादि पाण्डव लोग कृष्य स्रीर धृतराष्ट्र को स्नागे करके खियों के साथ लड़ाई के मैदान में गये। कुरुचेत्र पहुँच कर स्नागिनी पाकचाल स्रीर कौरव-नारियों नं देखा कि किसी के भाई, किसी के पुत्र, किसी के पिता, किसी के पित, गीध स्रीर सियारों से भरे हुए उस भयङ्कर स्थान में ज़मीन पर मरे पड़े हैं। श्मशान की तरह वह युद्ध-स्थल देखते ही हाहाकार करके वे रथ से गिरने लगीं।

महात्मा व्यास के वर सं गान्धारी को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई थी। उन्होंने कृष्ण से कहा:—

बेटा ! वह देखो, बाल बिखराये और घवराई हुई हमारी बहुयें अपने अपने पित, पुत्र, पिता और भाइयों की याद करके उनकी लोगों की तरफ़ दौड़ी जा रही हैं। यह देखो, लड़ाई का मैदान पुत्रहीना वीर-माताओं और पितहीना वीर-पित्रयों से भर गया। हाय ! दुर्योधन के हितैषी इन बीरों को आज सियार और कुत्ते खा रहे हैं। यह देखो ! साजान् यम के समान जिस महा-पराक्रमी वालक नं, निस्सहाय है। कर भी, आचार्य की मेरचाबन्दी को तोड़ ढाखा था वहीं महावीर अभिमन्यु इस समय खयं यमराज कं बश में है। यहां ! मरने पर भी अर्जुन का पुत्र निस्तेज नहीं हुआ। देखो ! अनिन्दनीय विराट-पुत्री उत्तरा अभिमन्यु का सिर अपनी गोद में रख कर खून से भीगे हुए उसके बाल सँवार रही है और मानों उसे जीवित समभ कर पूछ रही है:—

प्राण्यनाथ ! उन निर्देश योद्धाओं ने तुन्हें असहाय जान कर भी किस तरह तुमको मार कर मुभे सदा के लिए दुः खिनी कर दिया ? हाय ! मालूम नहीं उसे समय उन लोगों का मन कैसा हो गया था। हे बीर ! सिर्फ़ तुन्हारे न रहने से पाण्डवों का इतना बड़ा राज्य पाना भी अच्छा नहीं लगता। इन्द्रियों को वश में रख कर और धर्म्मपूर्वक आचरण करके मैं शीघ ही तुन्हारे पास उस लोक में आकर्जी जिसे तुमने शक्ष-बल से प्राप्त किया है। वहाँ तुमको नेरी रक्षा करनी होगी। हे नाथ ! तुम मेरे साथ इस पृथ्वी पर सिर्फ़ छः महीने रहे थे। अब वहाँ अपसराओं से घिरे हुए रह कर भी कभी कभी मेरी याद कर लेना। हाय ! नियमित समय आने के पहले मरना बहुत कठिन है। नहीं तो मैं अब तक क्यों जीती रहती।

हे कृष्ण ! जिसके डर से घनरा कर धर्म्भराज युधिष्ठिर तेरह वर्ष तक सुख से नहीं सोये, श्रिप्त की तरह तेजस्वी श्रीर हिमालय की तरह श्रदल उसी दुर्योधन का शरीर, हवा से दूटे हुए पेड़ की तरह, ज़मीन पर पड़ा है। यह देखो, कर्ण की स्त्री श्रिधीर हे। कर कभी ज़मीन पर लोटती है श्रीर कभी उठ कर कर्ण के मुँह पर मुँह रखती है।

गान्धारी ये बातें कर द्वां रही थां कि उन्होंने दुर्योधन की लोश को देखा। इससे असह शोक के बेग से बेहेश होकर वे ज़मीन पर गिर पड़ों। जब कुछ होश आया तब निकट जाकर उन्होंने खून से भीगे हुए दुर्योधन के शरीर की हृदय से लगा लिया श्रीर हा पुत्र! हा पुत्र! कह कर बिलाप करने लगीं। हार धारण किये हुए दुर्योधन की चौड़ी छाती उनके आँ सुत्रों से भीग गई। जब निकट खड़े हुए कृष्ण ने उनकी उठाया श्रीर धीरज दिया तब वे कहने लगीं:—

हे केशव ! वंशनाश करनेवाले इस योर युद्ध के शुरू होने के पहले ही जब मैंने दुर्योधन से कहा था कि जहाँ धर्म्स होगा वहीं जय होगी तब पुत्र को मरा हुआ जान कर भी मैंने शोक नहीं किया था। पर इस समय मुभ्ने वन्धु-बान्धवहीन बूढ़े राजा के लिए दुख है। जो हो, जब इस वीर ने वीरता से प्राथ दिये हैं तब इसे दुर्लभ स्वर्गलोक ज़रूर प्राप्त हुआ होगा।

यह देखो, लक्ष्मख की माता कभी खून से लथपथ पुत्र का माथा सूँघती है श्रीर कभी दुर्योधन के शरीर पर हाथ फरेती हैं। कभी तो वह गति के श्रीर कभी पुत्र के शोक से अधीर हो। जाती हैं। हाथ ! आज पुत्र-समेत दुर्योधन को मरा हुआ। देख कर मेरे हृदय के सी दुकड़े क्यों नहीं हो। जाते ? हे वासुदेव ! यदि वेद श्रीर शास्त्र सच हैं तो मेरे पुत्र को निश्चय हो स्वर्गलोक मिला होगा।

गान्धारी को फिर विद्वल देख कृष्ण ने कहा:--

रानी श्रीर शोक न कीजिए। ब्राह्मणी तपस्या के लिए ख्रीर शूद्रों की श्वियाँ ख्रीरों की सेवा करने के लिए पुत्र उत्बन्न करती हैं। पर ब्रापकी तरह चत्रानियाँ इसी लिए गर्भ धारण करती हैं कि हमारा पुत्र युद्ध में मरेगा।

यह सुन कर गान्धारी रश्च पर सवार हो गई। शोक तो उन्हें बेहद श्वा; पर मुँह से कुछ श्रीर नहीं कहा। उस समय धर्मराज से धूतराष्ट्र बोले:—

हे युधिष्ठिर ! मरे हुए लोगों में जो अप्रनाध हैं, या जिनका अग्निहोत्र सिवत नहीं है, उनकी विधि-पूर्वक मृतक-िकया करनी होगी। श्रीर जिन लोगों की जानवर खींचे लिये जा रहे हैं उनका भी किया-कर्म करना होगा, जिसमें उन्हें अच्छी गति मिले।

धृतराष्ट्र की आज्ञा पाते ही युधिष्ठिर ने नौकरों और साथियों से कहाः— तुम शीघ ही वीरों का प्रेत-कार्य्य करो।

धर्मराज की आज्ञा पाते ही सब लोग अगर, चन्दन, घी, काठ और तरह तरह की सामग्री ले आये और बहुत सी चिताबें बन कर ज़लती हुई आग में, प्रधानता के अनु-

सार आगे-पीछे, महाराज दुर्योधन आदि एक लाख राजों का अग्नि-संस्कार करने लगे। साम और ऋग्वेद की ध्वनि और क्षियों के रोने से सब दिशायें गूँज उठीं।

इस तरह दोनों पत्त के वीरें। की दाह-क्रिया समाप्त हुई। तब धृतराष्ट्र की आगे करके युधिष्ठिर गंगाजी की तरफ़ चले।

गंगाजी के किनारे पहुँचने पर सब लोगों ने गहने और कपड़े उतार डाले। फिर पिता, पुत्र, भाई और पित के लिए खियाँ तिलाञ्जलि देने लगां। इन वीर-पित्रशों के कारण गंगातट पर बेहद शोक छा गया। इसी समय आर्या कुन्ती ने आँखों में आँसू भर कर पाण्डवों से कहा:—

हे पुत्रगण ! महावीर अर्जुन ने जिस वीर-शिरामिण का संहार किया है और जिसे तुम लोग राधा या सूत का पुत्र समकते थे उस सच्चे वीर और परम तेजस्वी कर्ण के लिए तिलाञ्जलि दो । वह सहजात-कवच-कुण्डलधारी महावीर तुम्हारा बड़ा भाई था। सूर्य्य का दिया हुआ। वह मेरा ही पुत्र था।

कुन्ती से यह गुप्त वृत्तान्त सुन कर पाण्डवों की महा-आश्चर्य श्रीर शोक हुआ। साँप की तरह लम्बी साँस खींच कर धर्म्मराज ने माता से कहा:—

माता ! जिनके बाणों के बेग कां अर्जुन के सिवा कोई न सह सकता था वे किस तरह तुम्हारे पुत्र हुए ? जिनके तेज से हम सब लोग इतने सन्तम हुए उनकी कपड़े से ढकी हुई याग की तरह तुमने कैने छिपाये रक्खा ? हाय ! जिनके बल पर धृतराष्ट्र के पुत्रों ने हम लोगों से बैर करने का साहस किया वे हमारे ही बड़े भाई थे, इस बात को सोच कर हमारा हृदय जला जाता है। यदि यह गूढ़ बृत्तान्त तुम पहले हो बता देतीं तो यह हत्याकाण्ड न होता। वैसा होने से इस लोक ग्रीर परलोक में हमारे लिए कुछ भी दुर्लभ न होता।

इस तरह विलाप करते हुए धर्म्मराज ने कर्ण को जलाञ्जलि दी। क्षियाँ ज़ोर ज़ोर से रोने लगीं। तब युधिष्ठिर कर्ण की क्षियों को ले आये और उनके साब कर्ण की अन्द्येष्टि-क्रिया समाप्त करके गंगाजी से बाहर निकले। उनको बहुत दुखी और विन्तित देख कुन्ती ने कहा:—

बेटा ! शोक छोड़ कर मेरी बात सुनो । खुद सूर्यदेव ने कर्ण से कह दिया था कि तुम उसके भाई हो । लड़ाई शुरू होने के पहले मैंने भी उसे रोकने की चेष्टा की थी । पर उसने हम लोगों की एक न मानी । न उसने दुर्योधन की तरफ़दारी छोड़ी श्रीर न तुम लोगों से वैर-भाव । इसिंखए उसे दुर्विनीत समक्त कर मैं उस बात को भुला देने के लिए लाचार हुई।

धर्मराज ने कहा:—माता ! यदि तुम कर्ष का जन्म-वृत्तान्त न क्रिपातीं तो हमें यह कठिन दुःख न भेगिना पड़ता । आगे से ख्रियाँ कोई बात छिपी न रख सकें—यह शाप देकर और अपने सम्बन्धियों और मित्रों को याद करके युधिष्ठिर दुःखित हृदय से विलाप करने लगे:—

हाय ! राज्य के लोभ से पागल होकर हमने अपने निकट-सम्बन्धियों का भी नाश किया । अब तीनों लोकों का राज्य लेकर ही हम क्या करेंगे ? हम लोगों ने सारे शत्रुओं को मार कर अपना कोध शान्त किया; पर उससे भी सुख कहाँ ? हाय ! न मालूम कितने राजकुमारों को हमारे लिए सांसारिक सुख छोड़ कर श्रीर माता-पिता की श्राशा सफल न करके यह लोक छोड़ देना पड़ा । इन सब बातों की याद करके हम लोग राज्य का सुख कैसे अनुभव कर सकेंगे ? यद्यपि अपने तेज से हमने दसों दिशायों कॅपा दीं; तथा अब अपने ही कम्मों के देश से हम अपने की निःसहाय पाते हैं। इस पाप के फल भोगने से हम तभी छूट सकते हैं जब सब कुछ दान करके तपस्था करने चले जायें। इसलिए हम अब तुम लोगों से बिदा होकर किसी वन को चले जाना चाहते हैं।

यह कह कर धर्माराज चुप हो गयं।

युधिष्ठिर की बातों से उदास होकर पराक्रमी अर्जुन ने कहा:—

महाराज ! यह निरी मूढ़ता है कि राजकुल में जन्म लेकर पहले तां अपने बाहुबल सं पृथ्वी पर एकाधिपत्य राज्य स्थापित करं, फिर सब कुछ धम्मीर्थ छोड़ कर वन को चल दे। जो लोग धन के न होने से समाज में कुछ नहीं कर सकते वही सम्पत्ति प्राप्त करने की चिन्ता छोड़ कर भिचावृत्ति का सहारा लेते हैं। तुम क्यों साधारण आदिमयों की तरह उद्योग करने ग्रीर ऐश्वर्य भोगने से उदासीनता दिखाते हो ? जैसे पर्वत से नदियाँ निकलती हैं वैसे ही सिन्बत धन से अनेक धर्मा-कर्म होते हैं। जैसे बादल समुद्र से उठ कर सारे संसार को पानी से परिपूर्ण कर देते हैं। वैसे ही धन भी ख़ज़ाने से निकल कर तमाम दुनिया को फायदा पहुँचाता है। ऐसे धन की रचा करने या बढ़ाने में यदि विरोधी राजों को दबाने की भी आवश्यकता पढ़े तो भी कोई हानि नहीं। राजों का यह काम धर्मानुसार है। इसिलए बड़े आदिमयों के बताये हुए यह आदि कामों को छोड़ कर तुम किसी बुरे रास्ते पर पैर न रखना।

युधिष्ठिर ने कहा:—हे अर्जुन ! यदि तुम कहो भी तो भी हम सुनार्ग न छोड़ेंगे। अब तक हम मोह में फँसे हुए थे; इसी लिए इम पर यह विपद पड़ी है। अब इमको सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ है। इससे वैराग्य का सहारा लेकर हम शीघ ही सदा के लिए सन्तोष-लाभ करेंगे। विषय-वासना के वशीभृत हाकर हमने बड़े बड़े पाप किये हैं। अब वनवासी बन कर हम उनका प्रायश्चित्त करेंगे। यह तुच्छ संसार जन्म, मृत्यु, युद्रापा, दुख और कष्टों से भरा हुआ है। जो इसे छोड़ सकता है वही यथार्थ सुली होता है।

भीमसेन ने कहा:— महाराज ! इस समय तुम श्रमागे श्रोत्रियों की सी बातें करते हो । यदि राजधर्म्म छोड़ कर आलस्य ही में समय विताना था तो दुर्योधन के पच के वीरों का क्यों नाश किया ? यदि कर्म करना त्याग कर वनवासी होने ही से सिद्धि प्राप्त होती तो पर्वत श्रीर पेड़ बड़े भारी सिद्ध हो जाते । यदि श्रपना पेट पालने ही से में। च प्राप्त होता है तब तो पशु-पची सभी मुक्त हैं। सच पूछो तो अपने धर्म के श्रतुसार काम करने ही से खर्ग मिलता है; श्रीर किसी तरह नहीं मिलता।

तब कम बोलनेवाले वीर नकुल युधिष्टिर की तरफ़ देख कर बोले:-

महाराज ! देवता श्रें। ने भी कर्म करके देवत्व प्राप्त किया है। वेदे । कियम छोड़ देने से कभी मुक्ति नहीं मिल सकती । संसार में रह कर जो काम, क्रोध श्रादि विकारों को छोड़ दे वही सबा त्यागी हैं। जो कर्मी को छोड़ कर केवल वन को चला जाता है वह मूर्ल है। जो राजा प्रजापालन और यह श्रादि कर्तव्यों का पालन नहीं करता उसे महा पाप लगता है।

भाइयों की इन युक्ति-पूर्ण बातों का धर्म्भराज ने कुछ भी उत्तर न दिया। तब परम धर्म्भज्ञ द्रीपदी कहने लगी:—

नाथ ! तुम्हारे भाई चातक की तरह सूखे कण्ठ से बार बार विद्वाते हैं; पर तुम उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं देते । द्वेत वस में जब इम लोगों को सदी, गर्मी श्रीर हवा से छेश मिलता था तब तुम क्या कहते थे से। याद है ? तुम कहते थे कि शत्रुश्रों की लोथों से पूथ्वी भर जाने पर जब विकट-युद्धरूपी यह की दिश्विया हमें मिलेगी तब इम लोगों के बनवास का दु:ख बड़ा सुखदायक हो जायगा । तब तो हमें इस तरह धीरज दिया; अब क्यों हम लोगों का हृदय दुखाते हो ? इस समय तो तुम मूढ़ों की तरह बातें करते हो । मालूम होता है कि जेठे भाई के पागल हो जाने पर छोटे भी पागल हो जाते हैं । यदि ऐसा न होता तो श्रन्य पाण्डव तुम्हारी बातों पर ध्यान

न देकर तुम्हारे साथ पागलों का सा बर्ताव करते और खुद ही राज्य सँभालते। जब मैं पुत्रहीना होकर भी जीवित रहना चाहती हूँ, तब तुम राज्य करने से क्यों मुँह मोड़ते हो ?

तब युधिष्ठिर ने कहा:-

हे भाइयो ! हम धर्म्मशास्त्र और वेद दोनों ही जानते हैं । तुम लोग वीर-त्रतधारी हो; इसिलए शास्त्र की गृह बातों को नहीं समक्त सकते । युद्ध के विषय में तुम लोग ज़रूर अच्छे अच्छे उपदेश दे सकते हो । किन्तु शास्त्रों के सम्बन्ध में तुम्हें हमारी बात माननी चाहिए । तुम लोग समकते हो कि ऐश्वर्य से बढ़ कर दुनिया में कोई चीज़ महीं । किन्तु हम इस बात को नहीं मानते । लकड़ी के योग से आग जल उठती है और लकड़ी न रहने से बुक्त जाती है । भोग की भी यही बात है । ऐश्वर्य भोग करने ही से ऐश्वर्य प्राप्त करने की इच्छा होती है । इसीलिए शास्त्रकार त्याग और ब्रह्म-ज्ञान ही को सबसे बढ़ कर बताते हैं । अतएब तुम लोग भोग-बिलास की ब्यर्थ इच्छा न करो ।

यह सुन कर महर्षि व्यास ने धर्म्भराज से कहा:-

हे युधिष्ठिर ! तुम्हारे भाई बनवास के समय जे। आशा रखते थे उसे एक-दम विफल न करो । कुछ दिन भाइयों के साथ राजधर्म पालन कर और यज्ञ आदि करके तब बन को जाना । पहले संसार के ऋग से उऋग हो लेना; फिर इच्छानुसार काम करना । राज्य की रचा के लिए शत्रुओं का नाश करना गुरा नहीं । इससे उसके लिए वृथा दुःख न करों ।

इसके उत्तर में राजा युधिष्ठिर ने महर्षि कृष्ण-द्वैपायन से कहा:-

हे महर्षि ! संसार में रह कर राज्य करने अथवा अन्य भोग भोगने की हमारी ज़रा भी इच्छा नहीं । पित और पुत्रहीन क्षियों का विलाप सुन कर हमारा हृदय शोक से विदीर्थ हो रहा है। हमें किसी तरह शान्ति नहीं । हमें धिक् ! हम बड़े राज्य-लोखुप और नीच हैं । हमारे ही लिए हमारे वंश का नाश हुआ। जिन्होंने किसी समय गोद में लेकर हमारा लाजन पालन किया था हमने उन्हीं पितामह भीष्म को राज्य के लोम से मार हाला । हाय ! यह सोच कर हमारा हृदय जला जाता है कि हमारा सबसे अधिक विश्वास करनेवाले महास्मा द्रोखाचार्य के। हमने भूठ बोल कर धोला दिया। हमारे बड़े भाई कर्ष हमारे ही लिए बिना हाथ पैर हुलाये मारे गये, फिर हमारे बराबर पापी और कीन होगा ! जब से हमने बालक अभिनन्यु को उस विकट ब्बूह के भोतर जाने की झाजा दी तब से कुष्ण और प्रार्जुन की तरक हमारी आँख महीं उठती । पुत्र-होना द्रौपदी का शोक देख कर हमें चया भर भी सुख श्रीर शान्ति नहीं मिल सकती। हमारे ही लिए ये सब अनर्थ हुए। इसलिए, हे भाइयो ! हम विनीत भाव से तुम लोगों से कहते हैं कि हमें मर जाने की अपना दे।

युधिष्ठिर की बातों को अच्छी तरह सुन कर व्यासदेव ने कहा:-

यदि चिरस्थायी शान्ति पाना चाहते हो तो सुख श्रीर दुख दोनों की परवा न करके कर्तव्यपालन करने की चेष्टा करें। यदि तुम युद्ध की घटनाश्रों पर अच्छी तरह विचार करेंगे तो तुम्हें मालूम होगा कि तुम्हारे मृत वंशज श्रीर अन्य चित्रय लोग यशस्त्री होने श्रीर बहुत सा धन पाने की धुन में अपने ही अपराध से मारे गये हैं। इसके उत्तरदाता तुम नहीं हो। तुम अपने कामों पर भी विचार करें। ऐसा करने से तुम्हारी समभ में आ जायगा कि अतपरायण श्रीर शान्तस्वभाव होकर भी केवल दैव की प्रेरणा से अपने प्राण तथा धन की रक्त के लिए तुमने युद्ध किया है। काल आने ही पर मनुष्य पैदा होता या मरता है। उसके लिए शोक न करना चाहिए। मामूली आदमियों की तरह—हाय! क्या हुआ, हाय! क्या हुआ—कह कर विलाप करने से दुख श्रीर बढ़ता है। हढ़तापूर्वक काम करने ही से शान्ति मिलती है। अब राजधर्म के अनुसार काम करके इस अनुचित दुःख का प्रायश्चित्त करें।

यह बात सुन कर युधिष्ठिर चिन्ता करते करते व्याकुल हो उठे; पर बोले नहीं। तब महामित ऋर्जुन ने ऋष्ण से कहाः—

हे मित्र ! धर्म्भराज शोक-सागर में डूबे हुए हैं। यदि तुम उनके उद्घार की चेष्टा न करोगे तो हम लोग इस विषद से पार न हो सकेंगे।

त्रर्जुन की बात सुन कर ऋष्ण धर्म्मराज के पास गये। युधिष्ठिर ऋष्ण की लड़क-पन ही से बहुत चाहते ये श्रीर उनकी बात कभी न टालते थे। इसलिए बुद्धिमान ऋष्ण युधिष्ठिर का हाथ पकड़ कर नम्रभाव से कहने लगे:—

हे राजन् ! इस युद्धचेत्र में जितने वीर मरे हैं उन सबने चात्र धर्म के अनुसार सामने युद्ध करके प्राग्य त्याग किये हैं श्रीर वीरोचित परम पवित्र गति को प्राप्त हुए हैं। अतएव उनके लिए श्रीर शोक न करके चात्र धर्म के धनुसार तुम भी राजधर्म पालन करोः—

तब युधिष्ठिर ने पशोपेश छोड़ कर व्यासदेव से कहा:-

हे मुनिश्रेष्ठ ! यदि हमें राज्य करना ही पड़ेगा तो हमें आप ऐसा उपदेश दीजिए जिसमें हम अच्छी तरह प्रजा-पालन कर सकें और उचित रीति से राज्य का बोक इटा सकें। इसके उत्तर में महर्षि द्वैपायन ने कहा:-

बेटा ! राजधर्म्म-सम्बन्धी यदि अच्छे अच्छे उपदेश लेना चाहते हैं। तो पहले अपने नगर को जाव और प्रजा को धीरज देकर राज-काज सँभालो । फिर महात्मा भीष्म के निश्चित मृत्युकाल के पहले ही उनके पास जाना । उन्होंने बड़े बढ़े महात्माओं से उपदेश लिया है; वही तुम्हारे सब सन्देह दूर करेंगे ।

तब यदुकुल-तिलक कृष्ण ने फिर कहा:—

हे धर्म्मराज ! शोक से घबरा जाना तुन्हारे लिए अनुचित है। महर्षि व्यास ने जैसा कहा वैसा ही करो। भाइयों, मित्रों और बुद्धिमती द्रौपदी की इच्छा के अनुसार पहले राजधानी में प्रवेश करो। फिर ठीक समय पर पितामह के पास जाकर जानने योग्य बातों के विषय में उपदेश प्रहण करना।

इस पर धर्म्भराज सब लोगों की बात न टाल सके। वे उठ खड़े हुए भ्रीर नचत्रों से घिरे हुए चन्द्रमा की तरह शोभायमान होकर नगर में जाने के इरादे से सबसे पहले भाइयों के साथ उन्होंने देवताओं की पूजा की।

## <-पाग्डवों का एकाधिपत्य

पाण्डवों ने इिस्तिनापुर जाने की सब तैयारी कर ली। सोलइ सफ़ेंद घोड़ों से खींचे जानेवाले एक बहुत बड़े रथ पर धर्म्मराज सवार हुए। महा पराक्रमी भीमसंन उनके सारिथ बने। महावीर अर्जुन ने उनके मस्तक पर सफ़ेंद छाता लगाया। नकुल और सहदेव उनके दोनों तरफ़ बैठ कर चँवर हिलाने लगे। इस तरह पाँचों भाइयां के रथ पर बैठ जाने पर धृतराष्ट्र के पुत्र युयुत्सु, और कृष्ण, तथा सात्यिक अलग अलग रथों पर सवार हैं:कर उनके पीछे पोछं चले। गान्धारी के साथ अन्धे राजा धृतराष्ट्र पालकी पर सबके आगे चले। कुन्ती, द्रौपदी आदि कियाँ भी विदुर की रचा में तरह तरह की सवारियों पर साथ साथ रवाना हुईं। इस तरह परिवार से धिरे हुए धर्म्मराज हिलाना-पुर की ओर चले।

इधर युधिष्ठिर की अगवानी करने के लिए नगर-निवासी नगर और राजमार्ग सजाने लगे। असंख्य आदिमियों के आने जाने और कोलाहल से रास्तों में धूम मच गई। जल से भरे हुए नये नये घड़े और सुगन्धित फूल लिये हुए गोरी गोरी कुमारियों से नगर का द्वार ठसाठस भर गया। इससे उसकी शोभा अपूर्व हो गई। राजमार्ग पर भंडियाँ गाड़ दी गई श्रीर धूप सुखगा दी गई। राजभवन सुगन्धित फूलों श्रीर मालाश्रों से ख़ब सजाया गया।

भाइयों के साथ राजा युधिष्ठिर ने बन्दी जनेंं का स्तुतिगान सुनते हुए उस शोभा-सम्पन्न नगर में प्रवेश किया। हज़ारें नगर-निवासी उनके दर्शन के लिए वहाँ स्त्राने लगे। राजमार्ग के स्त्रास पास की सजी हुई स्रटारियाँ राजा के दर्शन करने की इच्छा से स्त्राई हुई स्त्रियों के बेक्स से मानें काँपने लगीं। पाण्डवों स्त्रीर द्राँपदों की प्रशंसा के बाक्यों स्त्रीर हर्षसूचक शब्दों से सारा नगर गूँज उठा।

राजा युधिष्ठिर धीरे धीरे राजमार्ग के। पार करके राजभवन के पास पहुँच गये। तब नगर-निवासी उनके पास स्राकर कहने लगे:—

महाराज ! श्रापने सीभाग्य श्रीर पराक्रम के प्रभाव से शत्रुश्रों को धर्मानुसार इरा कर फिर राज्य प्राप्त किया है। श्रव इमारे राजा होकर धर्म के श्रनुसार प्रजा-पालन कीजिए।

इस तरह नाना प्रकार के मङ्गल-वाक्य श्रीर ब्राह्मशों के आशीर्वाद सुनते हुए धर्म-राज इन्द्रलेक के तुल्य राज-भवन में पहुँच कर रथ से उतरे। पहले तो घर में जाकर उन्होंने देव-पूजन किया; फिर नगर के द्वार पर आये श्रीर आशीर्वाद देनेवाले ब्राह्मशों की बहुत सा धन देकर उन्हें सन्तुष्ट किया। उस समय जयजयकार की मधुर ध्वनि से आकाश गूँज उठा।

इसके बाद दु: ख श्रीर शोक छोड़ कर पूर्व की तरफ मुँह करके कुन्ती के पुत्र युधि-ष्ठिर से।ने के सिंहासन पर बैठे। तब महावीर सात्यिक श्रीर कृष्ण धर्म्मराज के सामने सुनहली चैं।की पर, भीम श्रीर अर्जुन दें।नें। तरफ़ रब्न-जटित आसन पर, नकुल श्रीर सहदेव के साथ कुन्ती हाथीदाँत के आसन पर, महात्मा विदुर, पुरेाहित धैाम्य तथा वृद्ध राजा धृतराष्ट्र भी अच्छे अच्छे उज्ज्वल आसनें। पर बैठे। धर्मराज युधिष्ठिर ने विधिपूर्वक सफ़ेद फूल, भूमि, सोना, चाँही श्रीर रब्न खुए। तब तरह तरह की मङ्गल-वस्तु लेकर उनके दर्शनों के लिए प्रजा आने लगी।

इसी समय मिट्टी, सीना, तरह तरह के रत, अनेक धातुओं से बना और जल से भरा हुआ बड़ा, फूल, खीलें, आग, दूध, शहद, घी, सीने से जड़ा हुआ शह्व और शमी, पीपल तथा ढाक की लकड़ियाँ आदि राजितलक का सब सामान वहाँ लाया गया। तब कुष्ण की आज्ञा पाकर पुरे।हित धीम्य ने विधि के अनुसार वेदी बनाई। उसके ऊपर व्याध्यमी विछे हुए सर्वतीभद्र आसन पर द्रीपदी-सहित महाराज युधिष्ठिर बैठे

श्रीर श्रिप्त को श्राहुतियाँ देने लगे। तब सब लोग उठ खड़े हुए श्रीर कुष्ण ने पाञ्चजन्य नामक शङ्ख में जल लेकर युधिष्ठिर के तिलक किया। इस समय तरह तरह के बाजे बजने लगे। ब्राह्मण लोग बड़ी प्रसन्नता से कहने लगे:—

महाराज ! आपने सौभाग्य-वश अपने ही पराक्रम से शत्रुकों को जीता और धर्म-पूर्वक राज्य को प्राप्त किया है। बड़े भाग्य बे जो महावीर भीमसेन, गाण्डीवधारी अर्जुन, और माद्रो के पुत्र नकुल और सहदेव-सहित आप, वीरों का नाश करनेवासे उस भयकूर संग्राम से बच गये हैं। इसलिए अब अपना कर्त्तव्य पालन कीजिए।

इस प्रकार सज्जनों से आदर पाये श्रीर मित्रों से घिरे हुए धर्म्मराज अपने विस्तृत राज्य के अधिकारी हुए। माङ्गलिक क्रिया समाप्त होने पर उन्होंने कहा:—

हे विप्रगत्त ! पाण्डवों में गुत्त हों या न हों, जब आप लोग सब उनके गुत्त गाते हैं तब पाण्डवों को धन्य है। जब आप हम लोगों की गुत्तवाद समक्तते हैं तब आपको चाहिए कि हम पर अवश्य कृपा करें। महाराज धृतराष्ट्र हमारे पिता के बरावर हैं; इसिलए यदि आप लोग हमें प्रसन्न रखना चाहते हैं तो सदा उनके आज्ञाकारी और हितकारी बने रहिएगा। सारे वंश का नाश करके भी हम केवल उन्हों की सेवा करने के लिए जीवित हैं। यह सारा साम्राज्य और पाण्डव अब उन्हों के अधीन हैं। आशा है, आप हमारी यह बात न भूलेंगे।

यह कह कर श्रीर बहुत सा धन देकर धर्म्मराज ने ब्राह्ममों की बिदा किया। जब पुरवासी श्रीर प्रजावर्ग सब चले गये तब युधिष्ठिर ने भीमसेन की युवराज, बुद्धिमान विदुर की मन्त्री, बृद्ध सब्जय की उपदेशक, नकुल की सेनापित, श्रर्जुन की राज्य-रचक, सहदेव की शरीर-रचक श्रीर पुरोहित धौम्य की देवकार्य का श्रिधकारी बना कर कहा:—

तुम लोग राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा बराबर मानते रहना। गाँव तथा पुर-वासियों और प्रजावर्ग का कोई काम करना है। तो बृद्ध राजा की आज्ञा से करना। इस समय तुम लोग घायल और चके हुए हो; इसिलए अवने अपने घर जाकर थका-वट दूर करो और विजय का आनन्द मनाओ।

यह कह कर युधिष्ठिर ने चचा धृतराष्ट्र की आज्ञानुसार भीमसेन की दुर्योधन का महल, अर्जुन की दुःशासन का महल और नकुल-सहदेव की धृतराष्ट्र के अन्य पुत्रों के महल दिये। तब सब लोग अपने अपने महलों में गये।

इस तरह धर्म्भराज युधिष्ठिर राज्य को अपने अधिकार में करके, चारों वर्षों की

प्रजा की अपने अपने काम में लगा कर, आश्रित लोगों के पालन-पोषश का यथोचित प्रवन्ध करके तथा और जो जो ज़रूरी काम थे सब करके एक दिन कुछा से बेालो:—

हे कुष्ण ! कहे। सुख से तो हो ? कुछ तकतीफ़ ते। नहीं ? तुम्हारी ही छपा से जय और यश प्राप्त करके हम लोगों ने राज्य पाया है। यह तुम्हारी छपा हम पर अब भी बनी हो तो हम लोगों को साथ लेकर महात्मा भीष्म के पास चलो। यदि उनसे उपदेश मिलो तो हम लोग धर्म के अनुसार राज्य की रक्षा कर सकों।

युधिष्ठिर की बात सुन कर कृष्ण सात्विक से बेलि:—

हे सात्यिक ! हमारा रथ शीव्र ही तैयार करने की आज्ञा दो।

तब राजा बुधिष्टिर ने भी अर्जुन से कहा:--

हे धनश्चय ! हमारा रथ भी तैबार करने की कह दो । हमारे साथ सेना के चम्तने की श्रावश्यकता नहीं । श्राज सिर्क् हमीं कई श्रादमी भीष्म के दर्शन करने चलेंगे । महात्मा भीष्म की योग-समाधि में बिझ डास्तना उचित नहीं । इसलिए कोई फालतु श्रादमी हमारे साथ न चले ।

धर्मराज के आज्ञामुसार अर्जुन ने रश्न तैयार करके उन्हें सूचना दी। जब सास्प्रिक के साथ कृष्य अपने रथ पर बैठ गये तब पाँची पाण्डन भी रथ पर सवार हुए और आपस में बातचीत करते हुए चले। लाके रथ बड़ी तेज़ी से और बादल की तरह गरजते हुए चलने लगे।

बोड़ी देर बाद महात्मा कृष्ण और युधिष्ठिर श्राद्यि वीर कुरुकेत्र पहुँच गये। फिर, जहाँ महर्षियों से घिर हुए पितामह भीष्म बाग्रों की सेज पर पड़े थे बहाँ गये।

तब शीव्र ही रब से उतर कर और दाहना हाथ उठा कर उन लोगों ने महर्षियां की प्रयाम किया। नस्त्रों से थिर हुए चन्द्रमा के समान युधिष्टिर, भाइयों भीर कुष्य के साम, महात्मा भीष्म के पास गये। उनको आकाश से गिरे हुए सूर्य की तरह देख कर मारे उर के वे वहाँ खड़े रह गये। यह देख कर देवर्ष नारद कहने लगे:—

महात्मा भीक्म सूर्य्य की तरह अस्त हो रहे हैं। ये महात्मा बारें बर्बी के धर्म बहुत ही अच्छी तरह जानते हैं। इसिलए इनके मरने और स्वर्ग जाने के पहले तुम लोग जानने योग्य बातें इनसे पूछ कर अपने अपने सम्देह दूर कर लो। भगवान की कुपा से इस समय इनका सारा शारीरिक और मानसिक क्रेश दूर हो गया है।

महर्षि मारद ने जब यह बात कही तब सब लोग भीषम की तरक बढ़े और एक दूसरे का मुँह देखने लगे। अन्त में युधिष्ठिर ने ऋष्ण से कहा:— हें ऋष्ण ! तुम्हारे सिवा ऐसा कोई नहीं जी थिवामह से कुद्ध पूछ सके । इस लोगों में तुम्हीं धर्माज्ञ हो । इसलिए तुम्हीं इनसे धर्मा की बातें पूछो ।

तव भीष्म को प्रणाम करके कृ श ने कहा:--

हं कीरवनाथ ! अपन गुरू, अपने कुटुम्बियों श्रीर अपने बन्धु-बान्धवों को मारने के कारण धर्म्मराज युधिष्ठिर बढ़े लिजत हैं। इसलिए आपके सामने आने का साहस नहीं करते।

भीष्म ने उत्तर दिया:-

हे वासुदेव ! दान देना, वेद पढ़ना श्रीर तपस्या करना जैसे ब्राह्मण का धर्म्म है वैसे ही युद्ध में शत्रुश्रों को मारना चित्रियों का धर्म है। मनु ने कहा है कि लक्षकारे जाने पर चित्रिय की ज़रूर ही लड़ना चाहिए । युद्ध ही के द्वारा चित्रिय की यश, धर्म श्रीर स्वर्ग मिलता है।

भीष्म की बात सुन कर धर्म्भराज को धीरज हुआ। तब पास जाकर उन्होंने बड़ी नम्रता से उनके पैर छुवे। धनुर्धारियों में श्रेष्ठ, परम उदार, भीष्म ने भी प्रसन्न-मन से धर्म्भराज का माथा सूँघा श्रीर उनकी बैठने की आज्ञा देकर कहा:—

धर्म्मराज ! तुम डरो नहीं । धर्म-सम्बन्धी जी जी बाते तुम जानना चाहते है। वे इससे तुम बेखटके पूछ सकते हो ।

तब बुधिष्ठिर बालः--

हे पितामह ! सब लोग हमसे राज्य करने को कहते हैं; परन्तु यह काम हमें बहुत कठिम जान पड़ता है। इसलिए इस विषय में हमें उपदेश दीजिए। बोड़ा बहुत शास्त्र-ज्ञान जो इमने प्राप्त किया है वह आपद्दी से प्राप्त किया है। इसलिए अब बताइए कि हमकी क्या करना चाहिए।

धर्म्मराज का प्रश्न सुन कर भीष्म ने उनसे कहा:--

बेटा ! राजों के लिए राज-धर्म ही सब धर्मों से श्रेष्ठ हैं। इसी धर्म से ममुख्य-समाज सथा हुन्या है। जैसे लगाम से घोड़ा सधा रहता है वैसे ही राजधर्म के प्रभाव से ममुख्य श्रपने अपने धर्म की मर्य्वादा के भीतर रहता है। हे धर्मराज ! यदि इस धर्म के अनुसार तुम प्रजा पालम कर सको तो निश्चय ही तुम्हें बड़ा पुण्य होगा और तुम बहुत यशस्वी भी होगे। इसके सिवा, तुम्हें कोई छेश न होगा। तुम सुख से और स्वच्छ-द्वापूर्वक रहोगे।

इस तरह युधिष्ठिर की राज्य करने के लिए उत्साहित करके भीष्म राजधन्मी के

विविध कर्त्तब्यों के सम्बन्ध में उन्हें कई दिनों तक उपदेश देते रहे। पाण्डव लोग रात को घर चले भ्राते श्रीर दूसरे दिन सबेरे भीष्म के पास फिर जाकर भ्रपने भ्रपने संशय निवारण करते।

बहुत दिनों तक महावीर भोष्म राजधर्म, आपद्धर्म, मोचधर्म, श्रीर शासन करने की विधि के सम्बन्ध में उपदेश देकर जब चुप हो गयं तब उपिश्वित राजों श्रीर महर्षियों में थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। बाखों की संज पर पड़े हुए भोष्म से उस समय व्यासदेव बोले:

हे भीष्म ! श्रापकी कृषा से कुरुराज युधिष्ठिर के सब सन्देह दूर हो गये। श्रापकी श्राज्ञा के श्रनुसार श्रव वे राज्य करने के लिए तैयार हैं। इसलिए श्राप इन्हें इस्तिनापुर जाने की श्रनुमति दीजिए।

तब महात्मा भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा:-

राजन् ! मन्त्रियों के साथ अब तुम शीध ही हस्तिनापुर लौट जाव । अपने मन में तुम्हें किसी प्रकार की ग्लानि करना उचित नहीं । बहुत हिल्णावाले तरह तरह के यज्ञ करके तुम देवताओं की प्रसन्न करो; प्रजा का मनेरिक्जन करो; मित्रों का यथोचित सम्मान करो । इससे तुम्हारी भलाई अवश्य होगी । सूर्य के उत्तरायण होने पर हम देहत्याग करेंगे । उस समय फिर हमारे पास आना ।

इस तरह महात्मा भीष्म की आज्ञा पाकर धर्मराज युधिष्ठिर सब ले।गों के साथ हिस्तन।पुर लौट आयो । वहाँ पहले तो जिनके पति, पुत्र आहि मारे गये थे उन्हें माँगने से अधिक धन देकर शान्त किया । फिर अनेक प्रकार से अपनी प्रजा का सम्मान बढ़ाया और ब्राह्मखों को सन्तुष्ट किया । इसके बाद वे अच्छी तरह राज-काज चलाने की व्यवस्था में लग गये ।

कुछ दिन इसी तरह बीतने पर जब सूर्य्य उत्तरायण हुए तब धर्म्मराज ने समका कि श्रव भीष्म का मृत्यु-काल श्रा गया। इसिलए उनके मरने पर श्रिम-संस्कार श्रादि किया करने के लिए माला, तरह तरह के मूल्यवान रल, घी, सुगन्धित चीज़ें, रेशमी वस्त, चन्हन, श्रार श्रादि भेज कर श्रीर भीष्म की संस्कृत श्रिम ले जानेवाले पुरोहित, धृतराष्ट्र, गान्धारी, कुन्ती श्रीर श्रपने भाइयां को श्रागे करके वे रश्र पर नगर से चले। कुष्ण श्रीर विदुर भी उनके साथ साथ चले।

भीष्म के पास जाकर उन्होंने देखा कि महर्षि लोग पहले ही की तरह उन्हें घेरे हुए

बैठे हैं। भाइयों के साथ रथ से उतर कर युधिष्ठिर ने भीष्म श्रीर महर्षियों को प्रधाम किया। इसके बाद उन्होंने भीष्म से कहा:—

हे पितामह ! इम युधिष्ठिर हैं; भ्रापको नमस्कार करते हैं । श्रापका मृत्यु-समय निकट समभ्क कर अग्नि श्रादि सामशी ले श्राये हैं । अब श्राज्ञा दीजिए, क्या करें ।

यह सुन कर महात्मा भीष्म ने आँखें खोल दीं। उन्होंने देखा कि उनके सब कुटु-म्बीय जन उनके चारों तरफ़ बैठे हैं ! तब उन्होंने युधिष्ठिर का हाथ पकड़ कर कहा:—

बेटा ! तुम्हें मन्त्रियों समेत श्राया देख हम बड़े प्रसन्न हुए हैं । हम श्रद्धावन दिन तक इन धारदार बाखों की सेज पर पड़े रहे । ये श्रद्धावन दिन सौ वर्ष की तरह जान पड़े हैं । जो हो, सौभाग्य से श्रव पवित्र माघ महीना श्रीर श्रुक्क पच श्रा गया है ।

युधिष्ठिर से यह बात कह कर महात्मा भीष्म अन्ये राजा धृतराष्ट्र से कहने लगे:—

महाराज ! तुम धर्म्म के सब तक्त्रों को जानने हो; इसिलिए तुन्हें शोक न करना चाहिए। जो होनहार है वही होता है, उसे कोई मेंट नहीं सकता ! धर्म्म के अनुसार पाण्डव लोग तुन्हारे पुत्र के तुल्य हैं। इसिलिए धर्म-परायण है। कर तुम उनका प्रति-पालन करो। सीधे सादे स्वभाव के गुरु-भक्त युधिष्ठिर सदा तुन्हारी आज्ञा मानेंगे।

इसके अनन्तर महात्मा भीष्म ने सब लोगों से कहा:-

बेटा ! अब हम प्राण छोड़ना चाहते हैं । इसलिए तुम हमको आज्ञा दो ।

यह कह कर उन्होंने सबको आलिङ्गन किया और चुप हो गये। मूलाधार आदि स्थानों में चित्त को क्रम से एकाम करके वे समाधिस्थ हो गये। उसी दशा में उनकी साँस रुक गई और उनका प्राण उल्का की तरह ब्रह्मरन्त्र से निकल कर आकाश को उड़ गया।

इस तरह भरतकुल-श्रेष्ठ महात्मा भीष्म के प्राण्य-त्याग करने पर विदुर श्रीर पाण्डवों ने एकत्र होकर काठ श्रीर अनेक प्रकार की सुगन्धित चीज़ों से चिता बनाई। फिर विदुर श्रीर युधिष्ठिर ने भीष्म की अच्छे अच्छे रेशमी विद्यों से दक दिया श्रीर कोई पाण्डव छत्र लेकर, कोई चँवर लेकर, यथास्थान खड़ा हो गया। कौरव लोग नियमानुसार श्राद्ध श्रीर हवन करने तथा बाह्य लोग सामवेद का गान करने लगे। इसके बाद भीष्म का शरीर चिता पर रख दिया गया। उसके ऊपर चन्दन, काठ, अगर, कपूर आदि सुगन्धित चीज़ें रक्खी गई। फिर चिता में आग लगा दी गई। इस तरह उनकी अन्त्येष्ट-क्रिया समाप्त, करके कौरव लोग चिता की बाई तरक से ऋषियों के साथ गङ्गा जी के किनारे गये श्रीर वहाँ भीष्म के लिए जलाक्षित्व देने लगे।

शृतराष्ट्र के तर्पय आदि कर चुकने पर धर्मराज युधिष्ठिर बड़ी व्याकुलता से उनको धागे करके गङ्गाजी से बाहर निकले। उस समय वे रो कर घायल हाथी की तरह ज़मीन पर गिर पड़े। यह देख कृष्य का इशारा पाकर भीमसेन ने उनको तुरन्त उठाया धौर कृष्य यह कह कर कि—महाराज! धीरज धरिए—उनको समभाने लगे। धर्मराज को प्राय: बेहोश देख कर अर्जुन आदि पाण्डव शोक करते हुए उनके चारों तरफ़ बैठ गये। पुत्रों के शोक से दुखी प्रज्ञाचन्नु धृतराष्ट्र युधिष्ठिर की यह अवस्था जान कर कहने लगे:—

धर्मराज ! ज़मीन पर लोटने का यह समय नहीं । उठो झीर धपना कर्वव्य पालन करो । चित्रय-धर्म के ध्रनुसार तुमने यह साम्राज्य जीता है । इसिलए भाइयों झीर मित्रों के साथ उसे भीग करो । तुम्हारे शोक करने का इस समय तो कोई कारण भी नहीं । हाँ, हमारे झीर गान्धारी के सी पुत्र, खप्र में पाये हुए धन की तरह, खो गये हैं; इसिलए यदि हम लोग शोक करें तो ठीक भी है । हमने दूरदर्शी विदुर की बात नहीं मानी; इसीलिए हमें इस शोक-सागर में हूबना पड़ा । अतएव तुम शोक त्याग कर हमारी तरफ़ देखो ।

बुद्धिमान् धृतराष्ट्र की यह बात सुन कर भी युधिष्ठिर कुछ न बोले। तब महात्मा फुष्पा ने उनको बहुत उदास देख कर कहा:—

हे महाराज ! परलोक गये हुए मनुष्यों के लिए अधिक शोक करने से वे बड़े दुखी होते हैं। इसलिए अब उठ कर किसी बड़े दिचणावाले यज्ञ की तैयारी कीजिए। सोम-रस से देवताओं को, अमृत से पितरों को, अन्न श्रीर जल से अतिथियों को श्रीर जितना माँगें उससे अधिक धन देकर दिरों को तृप्त कीजिए। महात्मा भीष्म की छुपा से सारा राजधर्म्म आप सुन चुके हैं। इसलिए आपको मूढ़ों की तरह काम न करना चाहिए। अब पूर्व-पुरुषों की तरह उत्साह और दृढ़ता के साथ राज कीजिए।

कृष्ण की बात समाप्त होने पर युधिष्ठिर ने कहा:-

हे वासुदेव ! इम ध्रच्छी तरह जानते हैं कि तुम हमको बहुत चाहते हो । पर महावीर कर्ण ग्रीर महात्मा भीष्म के मर जाने से हमें किसी तरह शान्ति नहीं मिल सकती । भ्रव तुम ऐसा उपाय बताग्री जिसके करने से हमें इन घीर पापों से छुटकारा मिले ग्रीर हमारा मन पवित्र हो ।

इस तरह धर्माराज की फिर दुख करते देख ज्यासदेव ने कहा:-

बेटा ! मालूम होता है कि तुम्हारी बुद्धि धव भी डावाँडोल हो रही है । ध्रव भी तुम बालकों की तरह मोह में घ्रा जाते हो । तुम्हारी बातें सुन कर जान पड़ता है कि

पितामह ने इतने दिन तक तुमको व्यर्थ ही उपदेश दिया। तुम तो सब बातों के प्राय-श्चित्त जानते हो। इसलिए वृथा शोक न करके जिस काम से पापों का नाश हो वहो काम करो। राजा के लिए यज्ञ से बढ़ कर ग्रीर कोई काम नहीं। अश्वमेध किसी यज्ञ से कम नहीं। इसलिए तुम्हें यही यज्ञ करना चाहिए।

यह सुन कर युधिष्ठिर ने कहा:—

भगवन ! यह हम जानते हैं कि अश्वमेध यह करने से राजा लोग पवित्र हो जाते हैं। किन्तु इस समय उसे करना हमारे लिए सहज नहीं। इस घोर युद्ध के बाद हमारे पास अब बहुत थोड़ा धन रह गया है। हमारे मित्र राजा लोग भी बड़ी दीन अवस्थ। में हैं। इस दशा में उनसे भी कुछ नहीं माँग सकते। और, धन देना ही अश्वमेध यह की सबसे बड़ी बात है। इसलिए आप ही बताइए कि इस समय हम क्या करें।

तब कुछ देर सीच कर महर्षि वेदन्यास नं कहा:-

बेटा ! तुम चिन्ता न करो । यह ठीक है कि इस समय तुम्हारा ख़ज़ाना ख़ाली है; किन्तु उसें शीघ्र ही भर देने का उपाय हम बतायं देते हैं । किसी समय महाराज मरुत नं हिमालय पर बड़ा भारी यहा किया था। उस समय उन्होंने ब्राह्मशों को इतना ध्रिथिक धन दिया था कि वे वह सब धन न ले जा सके ग्रीर वहीं छोड़ देने को मजबूर हुए । सीने का वह ढेर अब तक वहाँ पड़ा है । इस समय उसे ले ब्राने से तुम्हारा यह सहज ही में हो सकेगा।

भगवान् ज्यास के इस तरह भरोसा देने पर धर्माराज बन्धु-वियोग का दुःख भूत कर बोले:—

हे पितामह ! अनन्त धन पाने का जो उपाय आपने हमें बताया है उसके द्वारा शीघ ही धन इकट्टा करके हम यज्ञ करेंगे।

महात्मा युधिष्ठिर की यह बात समाप्त होते ही महर्षि लोग सबके सामने वहीं धन्तद्धीन हे। गये। तब भोष्म, कर्ण आदि वीरों के पारली किक कल्या व के लिए ब्राह्म खों को बहुत सा धन देकर और धृतराष्ट्र की आगे करके युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ हिस्तनापुर लीट आये और धृतराष्ट्र की धीरज देकर राज्य करने लगे।

शश्रुनाश के बाद पाण्डवों का राज्य निरुपद्रव हो। गया। इससे वे लोग सुख से राज्य करने लगे। अश्विनीकुमारों की तरह अर्जुन और ऋषा आनन्दपूर्वक विचित्र वन, पवित्र तीर्थ, पर्वत, गुफा, नदी आदि रमणीय स्थानों में विचरने लगे। बन्धु-

वान्धवों श्रीर पुत्रों के नाश से अर्जुन को जो शोक हुआ। या उसे कृष्ण तरह तरह की अद्भुत कथायें कह कर दूर करने लगे। एक दिन उन्होंने अर्जुन से कहा:—

हे अर्जुन! धर्म के अनुसार यह राज्य अकण्टक हो कर धर्मराज के हाथ में आया है। धृतराष्ट्र को जो अधर्मी और राज्य-लोलुप बुत्र तुम खोगों को सदा तङ्ग किया करते थे उन्हें किये का फल मिल गया। वे सब इस समय परलांक में हैं। अब राजा युधिष्ठिर तुम लोगों से रचित हो कर निर्विष्ठ राज्य करें। यथि हम धर्मराज को उपदेश देने याग्य नहीं तथापि जो जो उपदेश हमने उनको दिये हैं उन सबको उन्होंने मान लिया है। उन्हीं के अनुसार वे व्यवहार भी करते हैं। अब तुम्हारे साथ बैठने उठने के सिवा हमारे यहाँ रहने का कोई प्रयोजन नहीं। इसलिए अब हमको द्वारका लीट जाना चाहिए। तुम्हारे साथ राज्य का सुख भोगने की तां बात ही क्या है, बनवास करके भी हम बड़े प्रसन्न होते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर, महाबन्ती भीम, और सरल-खभाव नकुल-सहदेव जहाँ रहते हैं बहाँ भी हमें बड़ा अच्छा लगता है। किन्तु बहुत दिनों से हमने पिता, पुत्र, बलदेव और यादव वंश के अन्य आत्मीय लागों को नहीं देखा। इस-लिए द्वारका जाने की हमारी बड़ी इच्छा है। द्वाम हमारी बात मान लो और धर्मराज के पास चल कर कही कि हम द्वारका जाना चाहते हैं।

प्यारे मित्र कृष्ण की यह बात सुन कर महा पराक्रमी ऋर्जुन ने बड़ी सुरिकत्त से उसे माना। तब कृष्ण श्रीर ऋर्जुन उठ कर धर्मराज के घर गये। बहाँ धर्मराज युधिष्ठिर मन्त्रियों से भिरे हुए बैठे थे। कृष्ण श्रीर ऋर्जुन को आया देख उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से बनकी उचित आसनों पर बिठाया श्रीर कहा:—

हे महावीर ! मालूम होता है कि किसी विशेष काम से तुम इमारे पास आये हो। कुछ भी हो, कहो, क्या काम है। इस उसे अवश्य करेंगे।

धर्म्भराज के इ ाना कहने पर वाक्य-चतुर अर्जुन ने विनीत भाव से कहा:-

महाराज ! हम लोगों के प्यारे मित्र कृष्ण को द्वारका से आये बहुत दिन हुए। ध्रव वे पिता से मिलने के लिए बड़े उतावले हो रहे हैं। इससे बदि ध्रापकी आज्ञा हो तो वे ध्रपने नगर जायाँ।

यह बात सुन कर धर्मराज कृष्य से बोले: --

हे बासुदेव ! श्रव तुम पिता के इर्शन करने के लिए निर्विष्ठ द्वारका जाव । मामा वसुदेव श्रीर महावीर बलराम से हम बहुत दिन से नहीं मिले । तुम द्वारका जाकर इन लोगों से हमारा श्रीर भीम, श्रर्जुन, नकुल तथा सहदेव का प्रकास कह देना । इसे द्यीर हमारे भाइयों की भूल न जाना। तुम्हें जाने से इन नहीं रोकते, किन्तु जब इम द्यश्वमेध यज्ञ करें तब तुम्हें अवश्य आना होगा। द्वारका जाते समय तरह तरह के रत्न द्यीर जो चीज़ें तुम्हें पसन्द हों बेते जाना। हमने तुम्हारे ही प्रभाव से वैरियों को मारा द्यीर साम्राज्य प्राप्त किया है। इसिल्य हमारा सब धन-रत्न तुम्हारा ही है।

तब कृष्य ने कहा:-

महाराज ! हम भापको पृथ्वी का स्वामी देख कर बड़े ही सन्तुष्ट हुए हैं। इमारे घर के हाथी, घोड़े, भ्रीर रहों की आप अपना ही समिक्तिए।

कृष्ण का शिष्टतापूर्ण उत्तर सुन कर युधिष्ठिर ने यथोचित सत्कार के बाद उनको बिदा किया। तब महात्मा कृष्ण, बुद्धा कुन्ती और विदुर ग्रादि गुरुजनों की ग्राज्ञा लेकर, ग्रीर बहन सुभद्रा के साथ रथ पर चढ़ कर, हित्तिनापुर से चले। विदुर, चारों पाण्डव ग्रीर ग्रन्य नगर-निशासी उनके पीछे पीछे चले।

वे लोग कुछ ही दूर गये होंगे कि बुद्धिमान कुष्य ने बड़े मधुर शब्दों में उन लोगों से लीट जाने के लिए अनुरोध किया और दारक तथा सात्यिक को तेज़ी से रख हाँकने के लिए आज़ा दी। तब पीछे पीछे जानेवाले लोग उनका अभिनन्दन करके लीट आये। अर्जुन ने अपने मित्र कुष्य की बार बार आलिङ्गन किया और जब तक उनको देख सके तब तक बराबर देखते रहे। कुष्य भी प्रिय मित्र अर्जुन को टकटकी लगा कर देखने लगे। जब एक दूसरे की आँखों की ओट हो गया तब अर्जुन वहाँ से बड़े कष्ट से लीट।

इधर कृष्य श्रीर सात्यिक हवा की तरह तेज़ घोड़ोंबाले रश्र पर नद, नदी, वन श्रीर पर्वतों को पार करते हुए द्वारका नगरी के पास पहुँचे। इस समय रैवतक पर्वत पर एक बहुत बड़ा महोत्सव भी शुरू हो गया था। इस कारण तरह तरह के गहनें से शोभाय-मान यदुवंशी योद्धा पर्वत पर विहार करते थे। यह देख कर कृष्य श्रीर सात्यिक रथ से उतर पड़े श्रीर प्रसन्नतापूर्वक पर्वत पर गये। वहाँ उनके पहुँचने पर सब लोग बईं। खुशी से उन लोगों के साथ कृष्य के घर की तरफ चले।

अपने घर में सबका आदर-सत्कार करके और कुशता-समाचार पूछ कर कुछा ने दुखी मन से माता-पिता को प्रयाम किया। इसके बाद पैर धेकर जब वे आसन पर बैठे तब सब यादव लोग चारों तरफ़ बैठ गये। कुछ्य के विश्राम ले चुकने पर उनके पिता बोले:—

बेटा ! हमने कितने ही अवस्मियों के मुँह से कौरवों और पाण्डवों की लड़ाई का

हाल सुना है। पर तुमने इस अद्भुत युद्ध को अपनी आँखों देखा है। इसलिए हम तुमसे सुनना चाहते हैं कि पाण्डवों के साथ भीष्म, द्रोग, कर्ष, शल्य धादि का युद्ध किस तरह हुआ था।

तब कृष्ण कहने लगे:-

पिता ! कौरव-पाण्डवों के युद्ध में चित्रयों ने बड़े बड़े ध्रद्भुत काम, न मालूम कितने, किये हैं। यदि सौ वर्ष तक बराबर उनका हाल बताया जाय सो भी पूरा न होगा। इसलिए हम उन्हें बड़े संचेप से वर्षन करते हैं; सुनिए।

यह कह कर भीष्म, द्रोष, कर्ष श्रादि के मारे जाने की तरह की जितनी बड़ी वहां घटनायें कुरुचेत्र के युद्ध में हुई थीं सब कुष्णा ने कह सुनाई। पर इस हर से कि कहीं बूढ़े वसुदेव नाती के लिए शोकातुर न हो उठें उन्होंने श्रिभमन्यु का ज़िक न किया। सुभद्रा वहाँ बैठी थीं। उन्होंने देखा कि श्रिभमन्यु ने युद्ध में जो श्रिसाधारण वीरता दिखाई थी उसका वर्णन नहीं किया गया। इससे वे बोल उठीं:—

भाई ! तुमने हमारे अभिमन्यु का तो कुछ भी हाल न कहा।

यह कह कर वे ज़मीन पर गिर पड़ीं। कन्या को इस प्रकार व्याकुल होते देख श्रमल बात वसुदेव समभ्त गये। इससे वे भी मूर्च्छित हो गये। श्रोड़ी देर बाद होश में श्राकर वे कृष्ण सं कहने लगे:—

पुत्र ! सत्यवादी होकर भी तुमने यह बात इमसे क्यों छिपाई ? हमारे नाती को शत्रुकों ने कैसे मारा ? हाय ! अभिमन्यु को मरा सुन कर भी जब हमारी छाती नहीं फटती तब यह निश्चय है कि समय आने के पहले मनुष्य नहीं मरता । हमारे प्यारे अभिमन्यु ने मरते समय अपनी माता के श्रीर इमारे लिए क्या कहा था ? युद्ध में पीठ दिखा कर तो वह शत्रुओं के हाथ से नहीं मारा गया ?

वृद्ध वसुदेव के इस तरह विलाप करने पर कृष्ण ने दुखी मन से **पन्हें** धीरज देकर कहा:—

पिता ! श्रिमिमन्यु युद्ध छोड़ कर कभी नहीं भागा; उसके मुख का भाव कभी नहीं बदला । उस महावीर ने युद्ध में सैकड़ों राजों को मार गिराया । यदि एक एक वीर उससे खड़ता तो उसे कभी न हरा सकता । वज्रधारी इन्द्र भी उसे अकेले न मार सकते । किन्तु जिस समय अर्जुन संसप्तक लोगों से खड़ रहे थे उस समय द्रोग आदि सात योद्धाओं ने मिल कर बाखों से उसे टक दिया और दु:शासन के पुत्र ने उसको

मार डाला। श्रापका प्यारा नाती ऐसे श्रलीकिक युद्ध में मर कर निश्चय ही स्वर्ग-लोक गया है। श्रतएव उसके लिए शोक न कीजिए।

यह कह कर कृष्ण ने जब श्रिममन्यु की वीरता के सब काम सिलसिलेवार कह सुनाये तब वसुदेव ने शोक छोड़ कर नाती का श्राद्ध किया। भानजे का श्रीर्ध्वदैहिक कार्य्य समाप्त होने पर कृष्ण ने भी ब्राह्मणों को बहुत सा धन देकर सन्तुष्ट किया। इसके बाद सब यादव-वीरों ने भी श्रिममन्यु का श्राद्ध करके शोक मनाया।

## ६-श्रश्वमेध यज्ञ

कृष्ण के चले जाने पर एक दिन युधिष्ठिर ने भीम, श्रर्जुन, नकुल श्रीर सहदेव की बुला कर कहा:—

भाई! हम लोगों के परम गुरु व्यासदेव, पितामह भीष्म और महा-बुद्धिमान कृष्ण ने यज्ञ करने के सम्बन्ध में जो कुछ कहा था उसे तुमने सुना ही है। इसलिए उनके धाज्ञानुसार यज्ञ करने की हमारी बड़ी इच्छा है। महात्मा वेदव्यास ने राजा मरुत का धन ले धाने की त्राज्ञा हम लोगों को दी थी। यदि तुम उसे ला सको और लाना चाहो तो सब काम सिद्ध हो सकता है।

धर्मराज की बात सुन कर भीमसेन ने हाथ जोड़ कर कहा:-

महाराज! हम लोग मन, वच, कर्म से महादेव जी की प्रसन्न करके वह धन ले धावेंगे। जो भयङ्कर किन्नर इस धन की रत्ता करते हैं वे, महादेव जी के सन्तुष्ट हो जाने पर, हमारे काम में विझ न डालोंगे।

अर्जुन आदि अन्य भाइयों ने भी भीमसेन की इस बात का अनुमोदन किया। तब सब पाण्डवों ने धन लाने का दृढ़ निश्चय करके शुभ दिन और शुभ नजत्र में सेना को तैयार होने की आज्ञा दी। धृतराष्ट्र के पुत्र युयुत्सु को उन्होंने राज्य की रज्ञा के लिए नियुक्त किया। किर खिला-वाचन कराकर अच्छी अच्छी मिठाइयों का भोग रख कर महादेवजी की पूजा की। तदनन्तर धृतराष्ट्र की आज्ञा लेकर वे लोग धन लाने के लिए नगर से निकले, और असंख्य तेना के साथ, रथों की ध्वनि से पृथ्वी की परिपूर्ण करते हुए, आनन्द-पूर्वक हिमालय की तरफ चले।

तब धनेक सरोवर, नदी, वन धौर उपवन पार करके वे लोग उस पहाड़ के पास पहुँचे जिसके भीतर सोने के ढेर के ढेर गड़े पड़े थे। तपोवली पुरोहित धौम्य को आगे करके उनकी त्राज्ञा से वे उस पर चढ़े श्रीर वहाँ डेरे डाल दिये। इस समय धर्मात्मा युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों से कहाः—

हे द्विजश्रेष्ठ ! यहाँ अधिक दिन रहने का सुभीता नहीं है। इसलिए शीव्र ही दिन स्थिर करके आप लोग महादेवजी की पूजा कीजिए।

इस पर उनके हितैषी बाह्यमा लोग बोले:---

महाराज ! त्राज का दिन बहुत उत्तम है । इसलिए आज हम लोग केवल जल पीकर रहेंगे; आप भी उपवास करें।

उनके कहने कं अनुसार पाण्डव लोग उस दिन निराहार रहे श्रीर कुशासनों पर लेट कर तथा शास्त्र-सम्बन्धी बातें करके रात बिताई। दूसरे दिन वेदों का रहस्य जानने-वाले धीम्य जब विधि के अनुसार हवन करके महादेवजी की पूजा कर चुके तब धर्म्भराज युधिष्ठिर वहाँ गयं जहाँ धन गड़ा था। वहाँ उन्होंने फज़, फूल, मालपुवे, गुलगुले श्रीर हल्लवे से धन के स्वामी कुबेर की पूजा की। फिर नीकरों को धन खोदने की श्राहा दी।

कुछ ही देर खोदने पर इस जगह से कितने ही बड़े बड़े बर्तन, घड़े श्रीर कड़ाह निकले। उनमें सोना भरा हुआ था। राजा युधिष्ठिर हस्तिनापुर से घन रखने के योग्य बहुत से बर्तन श्रीर ले जाने के लिए लाखों हाथी, घोड़े, ऊँट, गधे श्रीर गाड़ियाँ अपने साथ ले आयं थे। सारा धन उन्हीं वर्तनीं में भर कर उन्हें गाड़ियों श्रीर हाथियों आदि पर लादने के लिए उन्होंने आज्ञा दी। इस तरह यह विपुत्त सम्पत्ति पाकर श्रीर फिर महादेवजी की पूजा करके वे हस्तिनापुर को लौट पड़े। लदे हुए जानवर बोभ के मारं दवे जाते थे; इसलिए दिन भर में बहुत ही थोड़ा चल सकते थे।

इस बीच में कृष्ण यज्ञ का समय निकट आया जान और राजा युधिष्ठिर का अनुरोध स्मरण करके बलदेव, सुभद्रा, प्रद्युम्न, युयुधान, चारुदेष्ण, कृतवम्मां आदि वीरों के साथ हिस्तिनापुर आ पहुँचे। वे लोग आकर बैठे ही थे कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के एक मरा बालक उत्पन्न हुआ। । पुत्र के भूमि पर गिरते ही अन्तः पुर के सब लोग आनन्द मनाने लगे। पर शीघ ही वह आनन्द रोने में बदल गया।

कृष्ण ने बड़ी घबराहट से युयुत्सु के साथ अन्तः पुर में जाकर देखा कि कुन्ती, द्रीपदी श्रीर सुभद्रा आदि उनकी बुलाने के लिए जल्दी जल्दी दौड़ी आती हैं। उनके साथ कृष्ण उस घर में गये जहाँ उत्तरा के पुत्र उत्पन्न हुआ था। वहाँ उन्होंने देखा कि वह घर तरह तरह की मालाओं से सजा हुआ है। चारों ओर जल से भरे हुए घड़े रक्ले हैं। जगह जगह पर घी रक्ला है। तेंदू की लकड़ी जल रही है। सरसें। वर्तनों में भरे हुए रक्ले हैं। धारदार हिथार भी कई जगह पर रक्ले हुए हैं। राज्ञसों की विघ्न-बाधा दूर करनेवाला यह सामान देख कर कृष्ण आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि कई जगह आग दहक रही है और बूढ़ी कियाँ तथा चिकित्सा करने में चतुर वैद्य वहाँ बैठे हैं। कृष्ण को देखते ही सब लोग करूण स्वर से विलाप करने लगे। विराट की पुत्रो उत्तरा ज़मीन पर लोट गई और उनके पैर पकड़ कर राने लगी। यह दशा देख कर महात्मा कृष्ण को बड़ी दया आई; वे ज़ोर से कहने लगे:—

हम कभी युद्ध से नहीं भागे; धर्म्भ श्रीर ब्राह्मणें के हम सदा से भक्त हैं; प्रिय बन्धु अर्जुन से हमने कभी विरोध नहीं किया; केशी श्रीर कंस को हमने धर्मानुसार मारा है; मत्य श्रीर धर्म का हम सदा पालन करते हैं। इसलिए इन सब पुण्यों के प्रभाव से श्रीभमन्यु का पुत्र शीघ ही जी उठे।

उनकी बात पूरी होते ही उत्तरा के गर्भ से उत्पन्न हुन्ना वह बालक चेत में आकर हिलने डुलने लगा। जल में डूबता हुन्ना आदमी नाव पाकर जैसे प्रसन्न होता है वैसे ही कुन्ती, द्रौपदी श्रीर सुभद्रा आदि खियाँ अत्यन्त आनिन्दत होकर कृष्ण की प्रशंसा करने लगीं। सूत श्रीर मागधें ने भी कृष्ण की यथांचित स्तुति की । इसके बाद उत्तरा ने यथा समय उठ कर पुत्र-सहित बड़ी प्रसन्नता से कृष्ण को प्रणाम किया। तब महात्मा कृष्ण श्रीर दूसरे यादवों ने प्रसन्न होकर उस बालक को तरह तरह के बहुमूस्य रन्न देकर कहा:—

इस बालक ने वंश के चीशा होने के समय जन्म लिया है; इसलिए इसका नाम परीक्षित रक्खा जाय।

शुक्क के चन्द्रमा की तरह वह बालक धीरे धीरे बढ़ने लगा। इससे हिस्तिनापुर-वासियों को बड़ा श्रानन्द हुआ।

परीचित के पैदा होने के एक महीने बाद पाण्डव लोग वह धन-राशि लेकर हिमालय से लौटे। यह ख़बर पाते ही कि वे नगर के निकट आये हैं, यादव लोग उनकी अगवानी के लिए चले। ध्वजा, पताका और मालाओं से नगर सजाया गया और धनवान पुरवासियों ने अपने अपने घर सजाये। महात्मा विदुर ने पाण्डवों के कल्याण के लिए सारे देव-मन्दिरों में पूजा करने की आज्ञा दी। उधर यादववीरों से मिल कर युधिष्ठिर आदि ने बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और उनका यथोचित सत्कार किया। तदन-नतर उनके साथ उन्होंने नगर में प्रवेश किया। सिपाहियों के चलने के शब्द, रश्व के

पिहयों की चरघराहट और चलते फिरते आदिमियों के कीलाहल से पृथ्वी और आकाश दोनों गूँज उठे।

इस तरह पाण्डव लोग उस धन-राशि को खे कर नगर में पहुँचे। पहले तो उन्होंने अपना अपना नाम लेकर धृतराष्ट्र के पैर छुए; फिर गान्धारी और छुन्ती को प्रणाम करके बिदुर, युयुरसु आदि का यथोचित सम्मान किया। इसके बाद परीचित के पैदा होने और छुष्ण के द्वारा उनके जिलाये जाने का हाल सुन कर वे लोग बड़े आनन्द से छुष्ण की बार बार प्रशंसा करने लगे।

कुछ दिन बीतने पर महर्षि व्यास हिस्तिनापुर आये। कौरवों और यादवों ने नियमानुसार पाद्य और ऋर्ष्य से उनकी पूजा की। तदनन्तर युधिष्ठिर ने कहा:—

भगवन् ! आपकी कृपा से जो धन हम लोग ले आये हैं उसे शीघ्र ही अश्वमेध यज्ञ में ख़र्च करना चाहते हैं। इसलिए आप इस बात की आज्ञा दीजिए।

वेदव्यास ने कहाः—राजन ! तुम शीघ्र ही अश्वमेध यज्ञ करे।। तब युधिष्ठिर ने शिष्टाचार दिखा कर ऋष्ण से कहाः—

हे केशव ! तुम्हारी ही कृषा से हमारा मङ्गल हुआ है। इसलिए इस यज्ञ की दीचा तुम्हीं लो।

उत्तर में कृष्य ने कहा:-

महाराज ! आप बड़े शीलवान और विनय-सम्पन्न हैं; इसी से आप ऐसा कहते हैं। आप हमारे राजा और गुरु हैं; इसिलए आप ही यज्ञ कीजिए। आपका यज्ञ सिद्ध हो जाने पर हम सब लोगों को यज्ञ का फल होगा। आप जो काम करने के लिए कहेंगे हम वही करेंगे।

तब युधिष्ठिर ने वेदव्यास से कहा:—

हे महर्षि ! आप यज्ञ का ठीक समय निश्चित करके हमें दीचित कीजिए। यह यज्ञ आप ही की कृपा से निर्वित्र समाप्त हो सकेगा।

व्यास ने कहा:—राजन ! चैत्र की पैार्थमासी को तुम्हें यह झारम्भ करना होगा । इसिलए अब यह की सामग्री इकट्ठी करो और घोड़ों की विद्या जाननेवाले सारिथयों तथा ब्राह्मग्रों को यह के घोड़े की परीचा करने की आहा दे। शास्त्र के अनुसार घेड़ा छोड़ा जायगा । वह समुद्र पर्य्यन्त पृथ्वी-मण्डल पर तुम्हारे चमकते हुए चन्द्रमा-रूपी यश का प्रकाश फैला कर लीट आवेगा। महर्षि न्यास की त्राज्ञा के त्रमुसार राजा युधिष्ठिर सब तैयारी करने लगे। धीरं धीरे सब सामान इकट्टा हो जाने पर उन्होंने कहा:—

भगवन् ! यज्ञ की सब सामग्री तैयार है । इसके उत्तर में महर्षि ने कहा:--

हम भी तुम्हें यह में दीचित करने के लिए तैयार हैं। कूर्च — आदि श्रीर जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है उन्हें सोने की बनवाना चाहिए। तुम्हें आज ही शास्त्र के अनुसार घोड़ा खोलना होगा और उसकी रचा का उचित प्रबन्ध भी करना होगा।

बुधिष्ठिर ने कहाः--- आप दी बताइए, इस घोड़े की रचा कौन अच्छी तरह कर सकेगा।

महर्षि ने कहा:—राजन ! धनुर्धारियों में श्रेष्ठ महावीर ऋर्जुन ही को यह कठिन काम सौंपना चाहिए । भीमसंन ऋषार नकुल बड़ं तेजस्वी हैं; इसलिए यं राज्य की रचा करें । श्रीर सहदेव महमानों की दंख-भाल रक्खें।

महर्षि व्यास की आज्ञा कं अनुसार प्रबन्ध करके युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा:-

भाई ! तुम निश्चित समय पर घोड़ा लोकर यात्रा करना । जो राजं तुमसे लड़ने ध्रावें उनसे हमारे यज्ञ का हाल कहना श्रीर जहाँ तक बने लड़ाई टालने की चेष्टा करना ।

ठीक समय पर पुरोहितों ने युधिष्ठिर को अध्यमेध यज्ञ के लिए दीचित किया। उस समय वे फूलों की माला, मृगछाला, दण्ड ग्रीर चीम वस्त्र धारण करके ऋत्विजों के साथ बैठे ग्रीर प्रज्विलत ग्रिप्त की तरह शोभा पाने लगे। इसके बाद ग्रर्जुन भी उचित वेश में ग्रिप्त की तरह शोभायमान हुए। यथासमय महात्मा व्यास ने उस काले घोड़े की छोड़ दिया। ग्रर्जुन उसके पीछे चलने की तैयार हाकर बेले:—

घोड़े ! तुम्हारा मृङ्गल हो। तुम निर्वित्र प्रस्थान करे। श्रीर शीघ ही यहाँ लीट श्रास्रो। यह कह कर उन्होंने श्रंगुश्ताना पहना श्रीर गाण्डीव का टङ्कार शब्द किया। फिर बड़ी प्रसन्नता से सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर उसके पीछे पीछे चले। इस समय हस्तिनापुर के लड़के, बूढ़े श्रीर स्त्रियाँ, सब लोग, श्रर्जुन श्रीर यह के घोड़े को देखने के लिए वहाँ एकत्र थे। वे सब चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे:—

यह देखें। घोड़ा जाता है। यह देखें। गाण्डीव लियं हुए अर्जुन भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। ईश्वर करे इनके जाने और लौटने में कोई विघ्न न पड़े।

किसी किमी नं कहा:-

भीड के कारण हम लोग अर्जुन को देख नहीं पाते। सिर्फ़ उनका प्रसिद्ध गाण्डीव

धन्वा देख पड़ता है। जो हो, भगवान करे रास्ते में कोई विन्न न हो। यह निश्चय है कि वे घोड़ा लेकर ही लीटेंगे। हम लोग उस समय उनकी अच्छी तरह देखेंगे।

यज्ञ का घोड़ा पहले उत्तर की तरफ़ चला। बहुत से छोटे छोटे राजा अर्जुन से खड़ने आये। वे सब परास्त हुए। कोई अर्जुन का कुछ भी न बिगाड़ सका।

तब पूर्व की श्रीर घूम कर वह घोड़ा त्रिगर्त देश में पहुँचा। वहाँ के राजकुमारी ने श्राह्म-शक्तों से सज कर घोड़े को घेर लिया। महावीर श्रार्जुन को युधिष्ठिर की बात याद थी। इसलिए पहले तो उन्होंने उन लागों को विनयपूर्वक समभा बुभा कर लड़ने का इरादा छोड़ देने की प्रार्थना की। पर श्रार्जुन की बात न मान कर उन्होंने उन पर धावा किया।

अर्जुन ने उन लोगों के। बागों से ढक कर त्रिगर्त्तराज स्ट्यंवस्मां के। हरा दिया। तब दूसरे राजकुमार आगं बढ़ कर लड़ने लगे। महाबीर केतुवस्मां ने आश्चर्यजनक फुरतीलेपन से अर्जुन को बागों से ढक दिया। यह देख कर वे बड़े प्रसन्न हुए और उसे निरा बालक समभ्क कर उसके साथ नरमी से युद्ध करने लगे।

इस समय महावीर केतुवन्मां ने अर्जुन के हाथ पर एक तेज़ बाग्र मारा। बाग्र लगा और अर्जुन का हाथ घायल हो गया। इससे वे बेहेशा हो गये और गाण्डोव उनके हाथ से छूट कर ज़मीन पर गिर पड़ा। इस पर केतुवन्मां की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वे ज़ोर से हँस पड़े। यह देख अर्जुन को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने हाथ से बहते हुए रुधिर को पोंछ कर वज्र की तरह लोहे के बागों से शत्रुओं के अठारह योद्धा मार गिराये। तब त्रिगर्त्त लोग हतोत्साह हे। कर अर्जुन से बोलों:—

हे अर्जुन ! आज से हम लोग आपके दास हुए।

त्रर्जुन ने उनसे कहा, अच्छो बात है। ऋषा करके यथासमय यज्ञ में आचा। यह कह कर फिर वे घोड़े के पीछे पीछे चले।

इसके बाद वह घोड़ा प्राग्ज्योतिप देश में पहुँचा। वहाँ भगदत्त के पुत्र महाराज वज्रदत्त घोड़े की पकड़ कर अर्जुन से घोर युद्ध करने और कहने लगे:—

हे पाण्डुपुत्र ! अब तुम अधिक दिन न जीते रहोगे । हम शीव्र ही तुम्हें मार कर अपने पिता के ऋण से उद्धार होंगे ।

इसके बाद अर्जुन ने वज्रदत्त के हाथी की मारने की चेष्टा की। इस पर वज्रदत्त ने पहाड़ की तरह उस हाथी की अर्जुन की तरफ़ बढ़ाया। उस उतने बड़े हाथी की समीप आदा देख अर्जुन की बेहद कोध आ गया। उन्होंने आग की तरह जलता हुआ।

एक ऐसा बाह्य मारा कि उस द्वाशी का हृदय फट गया श्रीर वह, विजली से तोड़े गये पहाड़ की तरह, धड़ाम से ज़मीन पर गिर पड़ा। तब महावीर अर्जुन ने वजदत्त से कहा:—

हे वज्रदत्त ! युधिष्ठिर ने हमसे कह दिया है कि जहाँ तक बने किसी राजा को युद्ध में न मारना । इसीलिए इस तुमको नहीं मारते । यज्ञ के दिन हिस्तिनापुर आकर तुम्हें उत्सव में शामिल होना पड़ेगा ।

महाराज वज्रदत्त यह बात मान कर अपने घर गये।

इसके बाद घोड़ा सिन्धु देश में पहुँचा। वहाँ जयद्रथ की मृत्यु का स्मरण करके सिन्धु देश के राज-पुरुषों नं श्रर्जुन पर श्राक्रमण किया। धम्मीत्मा श्रर्जुन ने बड़े भाई के उपदेश की याद करके युद्ध के मद सं मतवाले उन वीरों से कहा:—

हे याद्धा लोगा ! तुममें से जी कोई हमसे हार मान लेगा उसे हम न मारेंगे।

यह बात सुन कर सिन्धु देश के बीर क्रोध से उन्मत्त होकर लड़ने दौड़ें। घोर युद्ध होने लगा। अर्जुन के बायों से पीड़ित होकर भी सिन्धु-देशवासी प्रायों की परवा न करके बड़े उत्साह से लड़ने लगे। यह देख कर अर्जुन बिगड़ उठे। उन लोगों के अस्त्रों को उन्होंने रास्ते ही में काट डाला। फिर सिंह की तरह गरज कर तीच्या बायों के द्वारा जीतने की इच्छा सं आये हुए उन बीरों का वे संहार करने लगे। इस पर कोई तो भागा; किसी ने हिथयार ही रख दिये; पर किसी किसी ने फिर अर्जुन पर धावा किया। इससे युद्ध-स्थल बढ़े हए समुद्र की तरह ज्ञुच्ध हो उठा।

अर्जुन ने सिन्धु-देशवालों की बड़ी दुर्दशा की। धृतराष्ट्र की पुत्री दुःशला ने जब यह वृत्तान्त सुना तब पौत्र को गांद में लेकर रोती हुई रथ पर वह अर्जुन के पास आई। बहिन को देख कर अर्जुन ने गाण्डीव रख दिया। वे बोले:—

बहिन ! कहा क्या चाहती हा ?

शोक से व्याकुल हांकर दुःशला कहने लगीः—

भाई ! युद्ध में मेरे पित के मरने पर मेरा पुत्र सुरथ द्यव तक पिता के शोक से बड़ा दुखो था। वह त्याज तुम्हारे द्याने की खूबर सुनते ही एकाएक ज़मीन पर गिर कर मर गया। त्रव मैं उसका पुत्र लेकर तुम्हारी शरण द्याई हूँ।

बहिन को दुखी देख अर्जुन ने लज्जा से सिर भुका लिया श्रीर कहने लगे:— चित्रयों के धर्म्म को धिकार है जिसके कारण हमें अपने भाई बन्दों को भी

मारना पड़ा।

इसके बाद उन्होंने दु:शला को अनेक प्रकार से समभा बुभा कर धीरज दिया श्रीर आलिङ्गन करके घर जाने की कहा। दु:शला ने योद्धाश्रों की लड़ाई बन्द करने की आज्ञा दी। फिर अर्जुन का यथोचित सत्कार करके घर लीट गई।

अपनी इच्छानुसार फिरनेवाला वह घोड़ा कितने ही स्थानों में घूमता हुआ मिणपुर पहुँचा। महाराज बश्रुवाहन पिता के आने का हाल सुनते ही ब्राह्मयों को आगे करके विनीत भाव से उनके पास तरह तरह के धन-रक्ष आदि ले आये। पर उनको इस तरह आते देख अर्जुन को अच्छा न लगा। इससे उन्होंने रुष्ट होकर कहा:—

बेटा ! हम शख लेकर महाराज युधिष्ठिर के घाड़े की रचा करते हुए तुम्हारे राज्य में भ्राये हैं । फिर तुम हमसे क्यों नहीं लड़ते ?

इस तरह तिरस्कार होने पर महावीर बश्रुवाहन ने मुँह नीचे कर लिया ग्रीर सीचने लगे कि क्या करें। इस समय नाग-कन्या उलूपी की मालूम हो गया कि उसकी सौत का पुत्र पिता द्वारा तिरस्कृत होकर चिन्ता से व्याकुल है। ग्रातएव वह पाताल फोड़ कर वहाँ ग्रा पंहुँची ग्रीर बोली:—

बेटा ! मैं तुम्हारी सौतेली माता उल्लूपी हूँ। जब तुम्हारे पिता तुम्हारे राज्य में लड़ने आवे हैं तब तुमको उनसे ज़रूर लड़ना चाहिए।

उल्लूपी के इस उपदेश से उत्तेजित होकर महाराज बश्रुवाहन ने लड़ने का निश्चय किया। उन्होंने शीव्र ही कवच पहना श्रीर शिरखाण सिर पर धारण किया। किर सिंह के चिह्नवाली ध्वजा से शोभायमान रथ पर सवार होकर उन्होंने पिता पर आक्रमण किया। अर्जुन भी प्रसन्न होकर पुत्र पर बाख बरसाने लगे।

धीरे धीरे पिता-पुत्र का वह युद्ध देवासुर-संप्राम की तरह भवद्भर हो उठा। एक बार मौका पाकर बश्रुवाहन ने एक बाल से अर्जुन को ऐसा घायल किया कि उसकी चेाट से वे गाण्डीव के सहारे बैठ गयं श्रीर कुछ देर के लिए प्रायः वे-होश हो गये। होश श्राने पर उन्होंने हँस कर कहा:—

पुत्र ! तुम्हारा युद्ध देख कर हम बड़े प्रसन्न हुए । अब हम वाग्र बरसाते हैं; तुम अपनी रचा का यत्न करो ।

यह कह कर अर्जुन ने बश्रुवाहन के रथ की ध्वजा काट दी और चारों घोड़े मार गिराये। इससे बश्रुवाहन की बड़ा कोध आया। वे रथ से कूद पड़े और पिता से लड़ने लगे। लड़कपन में आकर उन्होंने पिता की छाती में एक तेज़ बाग्य मारा। वह बाग्य अर्जुन की छाती में घुस गया; इससे वे ज़मीन पर गिर पड़े। बश्रुवाहन और अर्जुन दोनों बाखों से घायल हो गये थे। पिता की मरा देख बश्रुवाहन भी बे-होश होगये और जुमीन पर गिर पड़े।

बभुवाहन की माता चित्राङ्गदा दोनों बीरां के गिरने की ख़बर पाते ही शीघ ही लड़ाई के मैदान में आई। वहाँ सब हाल सुन कर वह महा दुखी हुई। उलूपी का नाम लेकर वह इस प्रकार विलाप करने लगी:—

तुन्हीं इन महाबीरों के मरने का कारण हो। हाय ! तुमने पुत्र के हाश से पिता का वध कराया। यही तुन्हारा पातिन्नत है ! यही तुन्हारा धर्म-ज्ञान है ! कुछ भी हो, तुन्हारी मनेकामना सिद्ध हो गई। पर मैं सच कहती हूँ कि यदि तुम मेरे पित की फिर न जिला दोगी तो मैं यहीं भूखी-प्यासी पड़ी रह कर मर जाऊँगी।

इस तरह रोकर उसने स्वामी के पैर पकड़ लिये और चुप बैठ गई। इतने में बधु-वाहन की होश आया। वे उठ बैठे और माता की मरने के लिए तैयार देख बोलें:—

हाय ! हमने पुत्र हे। कर अपने हाथ से पिता की मार डाला । हमकी धिकार है ! अब आक्षाण लोग बतलावें कि पिता के इस निर्द्यो हत्यारे को कौन प्रायश्चित करना होगा । अपरे, क्या इस पाप का भो कीई प्रायश्चित्त हो सकता है ? हे नाग-निन्दिनी ! आज अर्जुन को मार कर हमने तुम्हारे मन का काम किया । अब पिता के साथ हमें भी मरा देख कर तुम खूब प्रसन्न होगी ।

यह कह कर महात्मा बश्रुवाहन ने अप्यमन किया और भूखे प्यासे पड़ं रह कर मरने के लिए वहीं माता के पास बैठ गये। सबका इतना दुखी देख नागकन्या ने नागलोक की सश्जीवनी मिण का स्मरण किया। स्मरण करते ही वह उसके हाथ में आ गई। तब उसने बश्रुवाहन से कहा:—

बेटा ! शोक मत करो; उठो । मैंने युद्ध करने को तुमसे इसिलए कहा था जिसमें तुम्हारे पराक्रम को देख कर तुम्हारे पिता प्रसन्न हों । इससे तुम्हें ज़रा भी पाप नहीं छू गया । इस मिशा को अब तुम अपने पिता की छाती पर रख दो; वे फिर जी उठेंगे ।

यह सुन कर महा पराक्रमी बस्नुवाहन बड़े खुश हुए। उन्होंने वह मिश्र ले ली श्रीर ज्यों ही उसे अर्जुन की छाती पर रक्खा त्यों ही वे सोकर जगे हुए मनुष्य की तरह दोनों आँखें मल कर उठ बैठे। सबको चारों तरफ़ चिकत खड़े देख कर उन्होंने वभुवाहन को छाती से लगाया और विस्मित होकर पूछा:—

हं पुत्र ! इस रखचेत्र में कोई तो हर्ष में, कोई शोक में, श्रीर कोई विस्मय में मग्न

है—इसका न्या कारस है ? तुम्हारी माता चित्राङ्गदा ग्रीर नागकन्या उत्पूरी इस समरभूमि में क्यों त्राई हैं ?

जब इसके उत्तर् में नागकन्या उल्लूपी ने उनसे सब हाल कहा तब अर्जुन पुत्र से अर्यन्त प्रसन्न होकर बोले:—

बेटा ! अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर तुम माता, विमाता और मन्त्रियों की साथ लेकर इस्तिनापुर ज़रूर आना।

बभ्रवाहन ने उत्तर दिया:---

पिता ! हम आपकी आज्ञा के अनुसार अधमेध यह में आकर हाहाखों की सेवा करेंगे। अब आप अपने इस मिणपुर-भवन में चिलिए श्रीर यह रात सुख से बिताइए।

महावीर अर्जुन ने यह बात न मानी। उन्होंने हैंस कर कहा:-

हे पुत्र ! यह तो तुम जानते ही हो कि हम इस समय कैसे नियम में बँधे हुए हैं। यज्ञ का यह घोड़ा अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ जायगा हमें भी वहीं जाना पड़ेगा। इसलिए हम नगर में नहीं जा सकते। ईश्वर तुम्हारा मङ्गल करे। अब हम जाते हैं।

तब अर्जुन, पुत्रद्वारा पूजित होकर, श्रीर देनों पित्नियों से प्रेम-पूर्य बातें करके, चल दियं। इसके बाद वह स्वेच्छाविहारी घोड़ा तमाम दुनिया में घूम कर हिस्तिनापुर की तरफ़ लौटा। मगधराज्य, चंदिदेश, द्वारका श्रीर गान्धार पार करके वह हिस्तिनापुर के पास पहुँच गया। किसी राजा ने प्रसन्नतापूर्वक, किसी ने युद्ध में हार कर, सभी ने युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ में आना स्वीकार किया।

इधर दूतों के द्वारा यह ख़बर पाकर कि घोड़ा लौट आया है और अर्जुन कुशल से हैं, धर्माराज बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने माघ की द्वादशी की भीमसेन, नकुल और सहदेव की अपने पास बुलाया और भीमसेन से कहा:—

भाई ! हमने सुना है कि तुम्हारे छोटे भाई अर्जुन घोड़े के साथ निर्विन्न आ रहे हैं। अब माघ महीना समाप्त होने पर है। यज्ञ आरम्भ करने के बहुत दिन नहीं हैं। इसलिए बेद-पारदर्शी ब्राह्मश्चों की आज्ञा दें। कि यज्ञ के लिए उचित स्थान पसन्द कर लें।

त्रार्जुन के शुभागमन का वृत्तान्त सुन कर महावीर भीमसेन बड़े प्रसन्न हुए श्रीर यज्ञ-कुशल ब्राह्मणों तथा चतुर राजिमिक्षियों के साथ यज्ञ के लिए स्थान चुनने गये। इन लोगों की सलाह से उन्होंने एक जगह पसन्द की ध्रीर उसके बीच में इतना स्थान जितना कि यज्ञ के लिए उपयुक्त था सोने से मढ़वा दिया। इसके बाद राज-मिस्नी लोग इस स्थान के चारों तरफ़ आनेवाले राजा, रानी और ब्राह्मणों के रहने योग्य सैकड़ें। महल स्त्रीर घर बनाने स्त्रीर उनकी फर्श स्त्रीर छतें। को नाना प्रकार के रत्न स्त्रीर मिक्षयों से विभूषित करने लगे।

सब काम हो चुकने पर युधिष्ठिर के आज्ञानुसार भीमसेन ने राजों के पास दूत भेजे। ख़बर पाते ही राजा लोग युधिष्ठिर के लिए नाना प्रकार के धन, रत्न, वाहन आदि लेकर हिन्तिनापुर आये और डेरं डाल दिये। इससे वहाँ धूम मच गई। धर्मिराज ने इन मेहमान राजों के लिए खाने-पीने के सामान और बड़े बड़े पल्ँगों आदि का प्रबन्ध किया। सवारियों के लिए उन्होंने अनाज और ईख से परिपूर्ण घर दंने की आज्ञा दी।

जब राजिमिखियों और अन्य कारीगरों ने यज्ञ का सब सामान तैयार होने की ख़बर दी तब सब लोग नगर से उस स्थान की गये। वहाँ सभा में बैठ कर बातूनी ब्राह्मण लोग एक दूसरे की हराने की इच्छा से तर्क वितर्क करने लगे और राजा लोग यज्ञशाला और यज्ञ का सामान देखने लगे। कहीं चित्र विचित्र सुनहले तारण, कहीं नाना प्रकार की शय्यायें और विहार करने की सामग्री, कहीं अनंक प्रकार के सुनहले घड़े, कलसं और कड़ाहियाँ, कहीं सेने से पक्षे बँधे हुए कुएँ, कहीं अनोखे अनोखे पशु, पर्चा और पेड़, पौदे आदि देख कर वे लोग बड़े विस्मित हुए। भोड़ देख कर मालूम होता आ मानों सारा जमबुद्रोप युधिष्ठिर की यज्ञशाला में आगया है।

चारों तरफ़ अन्न के पहाड़, घी-दूध की निदयाँ और खाने-पीने की अन्य सामग्री हैर की ढेर रक्खो हुई थी। मिएयां के कुण्डल और सोनं की माला पहनं हुए हज़ारों मनुष्य खाने-पीनं की वे चीज़ें बड़े बड़े विचित्र बर्तनों में रख कर ब्राह्मणों का परासनं लगे। एक लाख ब्राह्मणों के माजन कर चुकने पर एक बार दुन्दुभी बजती थी। इस तरह प्रति दिन सैकड़ों पार दुन्दुभी बजती थी।

जब य।दव-वीरों के साथ कृष्ण अ।दि राजा लांग यज्ञ-मण्डप में आयं तब युधिष्ठिर के आज्ञानुसार भीमसेन उनकी सेवा में नियुक्त हुए। इस समय एक दूत वहाँ आया श्रीर नमस्कार करके बोला:—

महाराज ! महावीर ऋर्जुन घाड़ा लेकर नगर के द्वार पर ऋ। गये हैं।

इस ग्रुभ संवाद से प्रसन्न हे कर महाराज युधिष्ठिर ने दूत को बहुत सा धन दिया। दूसर दिन सबरे जब बीर अर्जुन नगर से निकले तब नगर-निवासी लोग अड़े अ। नन्द से चिल्ला कर कहने लगे:—

हे अर्जुन ! बड़ं सौभाग्य की बात है कि आज तुम लीट आये और इमें तुम्हारं दर्शन

हुए। ब्राज धर्म्भराज को धन्य है। तुम्हारं सिवा ऐसा श्रीर कौन है जो सारी पृथ्वी के राजों को हराकर घोड़े संहत निर्विन्न लौट सकता ?

प्रजा को ये प्रशंसा-नाक्य सुनते सुनते अर्जुन यज्ञभृमि में पहुँचे। उनको आया जान महाराज युधिष्ठिर और कृष्ण, अन्धे राजा धृतराष्ट्र को आगं करके, मन्त्रियां के साथ उन्हें लाने के लिए आगं बढ़े। अर्जुन ने पहले चचा के पैर खुए। फिर दोनें। बड़े भाइयों को यथाविधि प्रणाम किया। इसके बाद कृष्ण और छोटे भाइयों को आलिङ्गन करके वे उनके साथ सुख से बैठ गयं।

इस समय चित्राङ्गदा श्रीर उलूपी के साथ मिशापुर के राजा बश्रुवाहन वहाँ श्राये। श्राप्तुन को प्रसन्न करने के लिए सब लागों ने उन्हें नाना प्रकार के धन-रत्न दिये। उन्हें सब लोगों ने ऐसे श्राच्छं मकानें। में उतारा जहाँ बड़ी ही मनोहर शय्यायें लगी हुई श्रां। तब महात्मा वेदच्यास ने युधिष्ठिर के पास श्राकर कहा:—

महाराज ! याजक लोग कहतं हैं कि यक्ष का मुहूर्त्त ग्रा पहुँचा। इसलिए तुम त्राज ही संयज्ञ प्रारम्भ करो।

महर्षि को उपदेशानुसार धर्मात्मा युधिष्ठिर ने उसी दिन दीचा ली। यज्ञ करने में निपुण धीर वेदों की जाननेवाले ब्राह्मण लीग अध्यमेध यज्ञ का आरम्भ करके विधि के अनुसार अपना अपना काम करने लगे। उन ब्राह्मणों में कोई थोड़ा ज्ञान रखनेवाला न था; सभी साङ्गोपाङ्ग वेदों के ज्ञाता, व्रतपरायण, ब्रह्मचारी श्रीर सुवक्ता थे। उन लोगों ने यथाविधि अग्निस्थापन किया। फिर सोमलता से रस निकाल कर यज्ञ के सब काम शास्त्रानुसार सिलसिलेवार किये।

जब यज्ञीय पशु बाँधने के खन्भ गाड़ने का समय आया तब यज्ञ-भूमि में याजकों ने छः वेल कं, छः कत्थे कं, छः ढाक के, दो देवदार के और एक श्लेष्मातक का खन्भ गाड़ा। इसके बाद भीमसेन ने शोभा के लिए वहाँ सोने के सैंकड़ों खन्भ गाड़ दिये। इसके बाद याजकों ने वहाँ सोने की ईंटों से अठारह हाथ घेरे की एक तिकोनी गरुड़ाकार वेदी बनाई। उसके दोनों पंख भी सोने के बनाये। फिर चयन-क्रिया हुई। तदनन्तर शास्त्र के अनुसार ऋत्विक लोगों ने नाना देवताओं के लिए नाना प्रकार के पशु, पची निर्दृष्ट करके उन खन्भों में तीन सी पशु बाँध दिये। उस घोड़े को भी वहीं बाँध दिया। अनन्तर, यज्ञदीचित ब्राह्मणों ने घीरे धीरे सब पशुओं का पाक करके शास्त्र के अनुसार उस घोड़े के पास बैठी। इसके बाद जब ब्राह्मण लोग शास्त्र के अनुसार उस घोड़े के हृदय का

मेद लेकर ग्राप्ति में डालने लगे तब भाइयों समेत धर्मिराज युधिष्ठिर वह पवित्र धुत्राँ सूँघने लगे। ग्रन्त में सोल इ ऋत्विक् लोगों ने उस घोड़े के बचे हुए ग्रङ्गों की ग्राहु-तियाँ ग्राप्ति में डालीं।

इस तरह अश्वमेध यज्ञ समाप्त होने पर शिष्यों के साथ भगवान वेदव्यास इन्द्र की तरह तेजस्वी युधिष्ठिर की बार बार धन्यवाद देने लगे। इसके बाद धर्मराज ने ब्राह्मखों की कई करोड़ अशरिकयाँ दान की ग्रीर वेदव्यास की ती अपना सारा राज्य ही दे खाला। इस पर कृष्णद्वेपायन ने कहा:—

महाराज ! तुम्हारा दिया हुआ। राज्य हम तुम्हीं की देते हैं; इसके बदले में तुम बाह्य गों की धन दें।

युधिष्ठिर ने ऋत्विक् लागों को तिगुना धन दिया। तब वे छोग सोने के उस ढेर को बाँट कर उत्साह के साथ और और बाह्ययों को देने लगे। यज्ञमण्डप में सोने के जो तारण, बर्तन, अलङ्कार आदि थे उन्हें भी युधिष्ठिर की आज्ञा से बाह्यणों ने बाँट लिया। मतलब यह कि महाराज युधिष्ठिर का ऐसा यज्ञ और कभी किसी का नहीं हुआ।

यज्ञ समाप्त हो जाने पर वह अनन्त धन लेकर ब्राह्मख लोग अपने अपने घर गयं। अन्त में धर्म्भराज युधिष्ठिर आये हुए राजों को असंख्य हाथी, घेड़ं, वस्त, अलङ्कार और रक्ष आदि देकर बिदा करने लगे। इस समय उन्होंने महाराज बश्रुवाहन को बड़ं आदर से अपने पास बुलाया और धन, रक्ष आदि से उनका अच्छी तरह सत्कार करके मिणपुर लौट जाने की अनुमित दी। कृष्ण आदि यादव लोग भी पाण्डवों से यथोचित आदर-सत्कार पाकर उनकी अनुमित से द्वारका लौट गये। इस तरह जब सब राजा लोग बिदा हो। गये तब भाइयां के साथ धर्मराज युधिष्ठिर भी प्रसन्नता-पूर्वक अपने घर गये।

## १०-परिगाम

अश्वमेध यज्ञ के समाप्त हो जाने पर पाण्डवों का साम्राज्य खूब हढ़ हो गया। वे लोग राजा धृतराष्ट्र के आज्ञानुसार राज्य करने लगे। विदुर, सञ्जय और वेश्या के पुत्र युयुत्सु धृतराष्ट्र के पास सदा बने रहते थे और भीमसेन आदि वीर, युधिष्ठिर के आज्ञा-नुसार, सदा चनकी सेवा किया करते थे। कुन्ती, द्रौपदी और सुभद्रा आदि पाण्डव-स्त्रियाँ गान्धारी की सेवां-शुश्रूषा प्रति दिन गुरुपत्नी की तरह किया करती थीं। धर्मराज अपने मिन्त्रयों श्रीर भाइयों से यह कह कर उन्हें सदा सावधान किया करते थे:—राजा धृतराष्ट्र पुत्र-विहीन हो गये हैं; इसिलए तुम लोग वही काम करना जिससे उनको कुछ भी दुःख न पहुँचे। अन्धे राजा हमारं श्रीर तुम्हारे सबके पूज्य हैं। जो उनकी आहा मानेगा वह हमारा मित्र श्रीर जो न मानेगा वह शत्रु है। अपने पुत्र श्रीर बन्धु-बान्धवों के श्राद्ध में वे जितना धन चाहें दान कर सकते हैं।

पाण्डवों को इतना नम्न श्रीर श्राज्ञाकारी देख कर धृतराष्ट्र उन पर बड़े प्रसन्न रहने श्रीर सुखपूर्वक समय बिताने लगं। पतित्रता गान्धारी भी शोक त्याग कर उन लोगों को पुत्र की तरह स्नेह करती थीं। मतलब यह कि पाण्डवों ने उनको जितना प्रसन्न किया उतना उनके पुत्र भी न कर सके थे।

पर केवल भीमसेन उनकी प्रसन्न न कर सके, क्योंकि धृतराष्ट्र की अनीति के कारण जो जो दुर्घटनायं हुई थीं उनकी भीमसेन न भूते थे। इसिलिए अन्धराज की देखते ही उन्हें दु:ख होता था। युधिष्ठिर की प्रसन्न करने के लिए वे बं-मन दूसरों के द्वारा उनकी सेवा कराते थे। पर कई बार अपने बड़े चचा की बात न मान कर उनकी उन्होंने अप्रसन्न कर दिया था। अन्धराज ने अपनी यह अप्रसन्नता प्रकट नहीं की; मन ही में रक्खी।

इस तरह पन्द्रह वर्ष बीत गयं। एक दिन धृतराष्ट्र भ्रीर गान्धारी की दुर्योधन, दु:शासन भ्रीर कर्ष भ्रादि की प्रशंसा करते सुन कर महाबाहु भीमसंन चुप न रह सके। युधिष्ठिर भ्रीर कुन्ती के बिना जाने, पर भ्रीर सब बन्धु-बान्धवों के सामने ही, वे उन लोगों की सुना कर श्रपनी भुजायं फड़का कर कहने लगे:—,

हमने इन्हीं देानों भुजाओं के बल से पुत्र श्रीर भाइयां-समेत दुरात्मा दुर्योधन की यमलोक भेजा है। धृतराष्ट्र के पुत्रों का नाश करनेवाली ये हमारी भुजायें बनी हुई हैं श्रीर चन्दन-चर्चित होकर शोभा पाती हैं।

भीमसेन की तरह तरह की ऐसी ही कठोर बातें सुन कर बुद्धिमती गान्धारी ने तो बुरा न माना; क्योंकि उन्होंने सीचा कि सब काम काल के प्रभाव से होते हैं। पर कौरवपति धृतराष्ट्र बड़े दुखो हुए। वे सबकी बुला कर कहने लगे:—

तुम लोगों को मालूम ही है कि कुरुवंश के नाश का कारण हमीं हैं। पर आश्चर्य इस बात का है कि पन्द्रह वर्ष बोत जाने पर हमें अब अच्छी तरह झात हुआ है कि हमने कितना बड़ा पाप किया है। यह बात केवल गान्धारी ही जानती हैं कि इतने दिनें। से चौबीस घंटे में सिर्फ़ एक ही बार शाम की हमने भीजन किया है। हमार साथ नियम की रचा करने के बहाने वे भी मृगचर्म पहनती श्रीर भूमि पर सोती हैं। पर हमने यह वृत्तान्त अब तक इसिलए प्रकाशित नहीं किया कि शायद युधिष्ठिर को युरा लगे। हमारे सी पुत्र चित्रय-धर्म के अनुसार प्राण छंड़ कर स्वर्गलोक गये हैं। अत्रव उनके लिए अब हमें कुछ नहीं करना है। किन्तु अब हमें अपना परलोक सुधारने के लिए पुण्य-कर्म करना चाहिए। इसिलए हे युधिष्ठिर! यदि तुम्हारी अनुमित हो। तो हम इसी समय वल्कल पहन कर वन को जायँ। वंटा! हमारी उम्र हो। आई; इसिलए तुमको आशीर्वादपूर्वक राज्य देकर हम तपस्या करना चाहते हैं।

युधिष्ठिर ने उत्तर दिया:-

हं राजन ! जो आप छेश उठावेंगं तो हमें यह राज्य कैसे अच्छा लगेगा ? हमको धिकार है ! हम राज्य के बड़े ही लोभी हैं । राज्य के काम में लिप्त रहनं सं हमसे भूल ज़रूर हुई । इसी से तो हम यह न जान सके कि आप भोजन न करने से इतने दुबले, और दुखी हैं । हाय ! आप तो हम पर विश्वास करते थे; फिर क्यों ऐसा धाखा दिया ? हे नरेन्द्र ! आप हमारे पिता और परम गुरू हैं; आपके वन चले जाने पर हम लोग राज्य में कैसे रहेंगे ? दुर्योधन पर हम लोगों का विलक्षल कोध नहीं । जो होनहार होता है वही होता है; इसी लिए उस समय इतनं मनुष्यां का नाश हुआ । दुर्योधन की तरह हम लोग भी आपके पुत्र हैं; इसिलए यदि आप हम लोगों का त्याग करना चाहेंगे तो हम भी आपके साथ चलेंगे । अपने पुत्र युयुत्सु या और जिसको आप चाहें यहाँ का राजा बनाइए । हम तो आपके साथ ही वन जायँगे । अब आप वैसी बात फिर कह कर हमें दुखी न कीजिएगा । इस राज्य के हम नहीं, किन्तु आप ही राजा हैं; इसिलए इस विषय में हम आपको क्या अनुमति दें ?

धृतराष्ट्र ने कहा:—बेटा ! वनवास करना हमारे कुल में सनातन से चला आया है। इसी से तपस्या करने की हमारी इच्छा है। हम बहुत दिन तुम्हारे साथ रहे; तुमने भी हमारी बहुत सेवा की। पर अब हम बृद्ध हुए। इसलिए वन जाने की अनुमित देना तुम्हारा कर्त्तव्य है। हे युधिष्ठिर ! इससे तुम्हें भी हमारी तपस्या का फल होगा। क्योंकि राज्य में जो कुछ अच्छे या बुरे काम होते हैं राजा भी उनके पाप-पुण्य का भागी होता है।

यह कह कर काँपते हुए राजा धृतराष्ट्र क्षाय जोड़ कर फिर बोले:—

बेटा ! बुढ़ापे के कारण इतनी देर बातें करने से हम अक गये हैं और हमारा मुँह सूख गया है। इसलिए हम महात्मा सञ्जय और महाक्ली कृप से निवेदन करते हैं कि वे हमारी तरफ़ से तुमसे अनुरोध करें। यह कहते कहते युद्ध राजा धृतराष्ट्र अचानक बेहोश हे। गयं ग्रे।र गान्धारी कं शरीर को ग्रासरे उढ़क गये।

यह देख कर युधिष्ठिर को बड़ा दु:ख हुआ । वे विलाप करने लग:-

हाय ! जिनके हज़ार हाथी का बल था वे अब स्त्री के शरीर के आसरे मुर्दे की तरह पड़े हैं। यह सब कुछ हमारे ही कारण हुआ है; इसलिए हमारी बुद्धि को, हमारे शास्त्रज्ञान को, श्रीर खुद हमके। धिकार है ! यदि राजा धृतराष्ट्र श्रीर यशस्त्रिनी गान्धारी देशना जन भे।जन न करेंगे तो आज से हम भी उपवास करेंगे।

इस तरह विलाप करते हुए युधिष्ठिर धृतराष्ट्र की छाती और मुँह पर अपने शीतल हाथ फोरने लगे। इससे अन्धराज को होश आ। गया। वे कहने लगे:—

हे पाण्डु-पुत्र ! तुम हमारे ऊपर बार बार हाथ फेरा; तुम्हारे कीमल करों के स्पर्श से हमारे शरीर में फिर प्राश आ गये।

स्तेह के कारण युधिष्ठिर उनके सारे शरीर पर धीरे धीरे हाथ फेरने लगे। इससे धृतराष्ट्र फिर अच्छी तरह सचेत हो गये। उन्होंने युधिष्ठिर की हृदय से लगा लिया और उनका माथा सूँघा। धृतराष्ट्र की अवस्था देख कर विदुर आदि सब लोग रोने लगे; पर कोई बात सुँह सं न निकली। धृतराष्ट्र फिर कहने लगे:—

राजन् ! एक तां हम केवल शाम की भीजन करते हैं। फिर इस वन जाने के विषय में तुमसे कई बार अनुराध करने के कारण हमें बड़ा परिश्रम पड़ा। इसी से हम बेहोश हां गयं थे। अब तुम हमें वन जाने की आज्ञा दे।। अधिक बातें करने में हमें क्लंश होता है।

तेजस्वी धृतराष्ट्र को इस तरह तेजोहीन और चीय दंख कर युधिष्ठिर ने शोक के मारं रो दिया। फिर उन्होंने धृतराष्ट्र को हृदय से लगाया और बोलं:—

हे राजन ! जो काम आपको भ्रन्छा लगता है उसे करने की हमारी जी से इच्छा रहती है। उसके सामने न हम राज्य की कुछ समभ्तें, श्रीर न प्राचों की ही कुछ समभ्तें। किन्तु, पहले आप भोजन कीजिए तब हम जानेंगे कि हम पर आपकी कृपा बनी हुई है।

तब महातेजस्वी धृतराष्ट्र ने कहा:—

पुत्र ! जो तुम हमसे भोजन करने के लिए कहते हो। तो हम अवश्य ही भोजन करंग।

इसी समय महात्मा व्यासदेव वहाँ भ्रा गये। सब हाल सुन कर उन्होंने युधिष्ठिर से कहाः— हे युधिष्ठिर ! कुरुनन्दन धृतराष्ट्र अब वृद्ध और पुत्रहीन हैं । इस अवस्था में संसार के कष्ट ये नहीं सह सकते । यशस्विनी गान्धारी ने बड़ी दृढ़ता से पुत्रशोक की सहा है । इसलिए इन लोगों की वही काम करना चाहिए जो पुराने राजर्षि कर गयं हैं । इस विषय में तुन्हें अवश्य ही अनुमति देनी चाहिए ।

महामुनि व्यास की बात सुन कर युधिष्ठिर ने कहा:-

भगवन् ! स्राप श्रीर राजा घृतराष्ट्र हमारं पिता श्रीर गुरु के समान हैं। इसलिए श्राप जे। श्राज्ञा हमें देंगे हम तुरन्त ही उसका पालन करेंगे।

तब व्यास ने फिर कहा:-

हे भारत ! जब तुम्हारे पिता बने थे तब धृतराष्ट्र ने राज्य का सुख अच्छी तरह भोगा है और बहुत सा धन दान करके पुण्य कमाया है। हे राजन ! तुमने भी राजा धृतराष्ट्र और यशस्त्रिनी गान्धारी की खूब सेवा की है। तुम लोगों पर इनका ज़रा भी कोध नहीं। पर अब इनके तप करने का समय है। इसलिए इनको रोकना उचित नहीं।

व्यासदेव की यह बात धर्म्भराज युधिष्ठिर ने मान ली। तब वे वन चले गयं। तद-नन्तर युधिष्ठिर की प्रसन्न करने के लिए अपने घर जाकर धृतराष्ट्र और गान्धारी ने भोजन किया। इसके बाद वे वन जाने का उद्योग करने लगे।

पहले तो धृतराष्ट्र ने नगर श्रीर कुरुजाङ्गल आदि अन्य स्थानों की चारों वर्धों की प्रजा की बुलाया। राजा की आज्ञा पाते ही वे लाग प्रसन्नतापूर्वक राजभवन के चारों तरफ़ इकट्टे हुए। तब अन्तःपुर से निकल कर धृतराष्ट्र उन लोगों से कहने लगे:—

हे श्रेष्ठजन ! तुम लांगों का बहुत दिनों से कुरुकुल सं सम्बन्ध है। तुम सब एक दूसरे के सदा हितैषी रहे हो। महर्षि व्यास ग्रीर कुन्ती के पुत्र युधिष्ठिर की ग्रानुमित से इस समय हम वन जाना चाहते हैं। इसिलए तुम लोग भी बिना पसोपेश के हमें ग्रानुमित दें। हमारी प्रार्थना है कि तुम लोग जैसी प्रीति हमसे करते रहे हो वैसी ही बनाये रहे। युधिष्ठिर के राज्य में हमने बड़ा सुख पाया है। शायद दुर्योधन के राज्य में भी वैसा सुख हमें नहीं मिला। जो हो, एक तो हम जन्म के ग्रान्थे हैं, दूसरे ग्राब वृद्ध हुए; इसके सिवा हम पुत्र-पौत्र-होन भी हैं। इसिलए वनवास छोड़ कर ग्रीर कोई कल्याणकारक उपाय हमारे लिए नहीं है। ग्रातएव तुम लोग हमें वन जाने की श्रानुमित दो।

अन्धे राजा की यह बात सुन कर प्रजाजनों के आँसू आ गये। वे लोग गद्गद स्वर से रोने लगे। कोई कुछ उत्तर न दे सका। तब धृतराष्ट्र फिर कहने लगे:---

हे वत्सगण ! यह तुम अच्छी तरह जानते हो कि महाराज शान्ततु, भीष्म से रचा किये गये विचित्रवीर्य्य, और हमारे प्यारे भाई पाण्डु ने किस तरह राज्य किया था। जैसा राज्य खुद हमने किया वह चाहे अच्छा हो या बुरा, उसके लिए हमें चमा करना चाहिए। जब दुर्योधन ने निष्कंटक राज्य किया तब उन्होंने भी तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया। इसके बाद उन्हों की अनीति और हमारे अपराध से लाखों मनुष्यों का नाश हुआ। अब हम हाथ जोड़ कर कहते हैं कि हम पर कोध न करना। बुद्ध, पुत्र-हीन, शोकातुर और पुराने राजों के वंश में उत्पन्न समक्त कर हमें चमा करो। अध तुम लोगों से यही प्रार्थना है कि हमारे चंचल, लोभी और स्वेच्छाचारी पुत्रों के दुष्कम्मों को मूल कर तुम प्रसन्नतापूर्वक हमें वन जाने की अनुमति दे।।

युद्ध राजा के इस तरह करुम्यस्वर से विनती करने पर पुरवासी तथा प्रजा-जन बड़े शोकातुर हुए। कोई हाथ से, कोई डुपट्टे से मुँह ढक कर फिर रोने लगा। कुछ देर बाद शोक के वेग की रोक कर उन लोगों ने अपना अभिप्राय शाम्ब नाम के एक बातूनी ब्राह्मण की समका दिया और कहाः—

महाशय ! कृपा करके आप इम लोगों के अभिश्राय की महाराज से कह दीजिए । तब वह वाक्यविशारद ब्राह्मण आगे बढ़ कर धृतराष्ट्र से कहने लगा:—

महाराज ! श्रापकं महामान्य पूर्वजों ने जैसे राज्य किया था वैसे ही आपके पुत्र दुर्योधन ने भी किया । उन्होंने हम लोगों का कोई श्रानष्ट नहीं किया । श्रापकी भी छुपा हम पर सदा रही हैं । उसके कारण हम लोगों ने बड़े सुख से समय बिताया है । इस समय हम लोग थीर क्या कहें ? धर्मपरायण महात्मा वेदव्यास थ्रापको जैसा उपदेश हे गये हैं श्राप वैसा ही कीजिए । पर इसमें सन्देह नहीं कि श्रापके दर्शन न पाने से हम लोंग बड़े व्याकुल होंगे । श्रापके गुण हमारे श्रन्त:करण से कभी दूर न होंगे । कुलचय का देश दुर्थोधन पर लगाना ठीक नहीं । उस विषय में श्राप लोगों में से किसी का ध्रपराध नहीं । देव को कोई नहीं मेट सकता । देवयोग से ही कौरवों का नाश हुआ है । भाइयों सहित महाराज दुर्थोधन वेदों में कहा गया दुर्लभ स्वर्ग-हुख भोगें । श्राप भी तपस्या करके सनातन-धर्म का झान प्राप्त कीजिए । पाण्डवों के या हम लोगों के लिए श्राप चिन्ता न कीजिए । ये महात्मा चाहे श्रच्छी दशा में हो चाहे बुरी में, प्रजाजन सदा ही इनके वश में रहेंगे । हमें विश्वास है कि प्रजाजनों के श्रधर्मी होने पर भी

पाण्डव लोग उनका पालन धर्मानुसार ही करेंगे। इसलिए आप दुःख न कीजिए। प्रसन्न-मन आप धर्मानुष्ठान कीजिए।

जब महामित शास्त्र ये बातें कह चुके तब बार बार धम्यवाद देकर प्रजा ने उनकी बात का अनुमोदन किया। प्रजा का अभिप्राय जान कर धृतराष्ट्र ने उनकी बातों का यथोचित अभिनन्दन किया और गान्धारी के साथ अपने घर चले गये।

दूसरे दिन सबेरं अन्धराज के भेजे हुए विदुर युधिष्ठिर के पास आकर बाले:—

राजन ! महाराज घृतराष्ट्र वन जाने के लिए तैयार हैं। कार्तिक की इसी पूर्णिमा को वे यात्रा करेंगे। इस समय युद्ध में मरे हुए भीष्म, द्रोग स्त्रादि वीरों का श्राद्ध करने के लिए कुछ धन माँगते हैं। यदि तुम्हारी सलाह हो तो वे साम्र ही साम्र सिन्धुराज जयद्र का भी श्राद्ध करना चाहते हैं।

धृतराष्ट्र की इच्छा पूर्ण करने का सुयोग पाकर युधिष्ठिर ने प्रमन्नतापूर्वक उनकी प्रार्थना स्वीकार की। अर्जुन ने भी खुश है। कर उसका अनुमेदिन किया। पर क्रोधी भीमसेन ने पहले का वैर याद करके सम्मित न दी।

उन्होंने कहा:—हे अर्जुन ! महाबीर भीष्म, द्रोष आदि बान्धवों का श्राद्ध हम खुद करेंगे । इसलिए धृतराष्ट्र को धन देने की आवश्यकता नहीं । हमारी समभ में दुर्योधन, जयद्रश्र आदि कुलाङ्गारों का श्राद्ध करना आवश्यक नहीं । परलोक में उनकी कष्ट भीगना ही उचित है । क्या तुम द्रौपदी के छेशों की भूल गयं ? क्या तब भी तुम अपने बढ़े चचा की स्नेह-दृष्टि से देखते थे ?

भीमसेन की ये क्रोधपूर्ण बातें सुन कर युधिष्ठिर ने उन्हें डाँटा श्रीर चुप रहने की श्राज्ञा दी। तब भीमसेन की शान्त करने के लिए अर्जुन कहने लगे:—

हे श्रार्थ्य ! तुम हमारं बढ़ं भाई श्रीर गुरु हो । हमें तुमको उपदेश देना शोभा नहीं देता । हमारा मतलब यह है कि धृतराष्ट्र हम लोगों के सब तरह पूज्य हैं । दूसरे की की हुई बुराइयों का ख़याल न करके भलाइयों ही का स्मरण रखना चाहिए ।

अर्जुन की बात सुन कर युधिष्ठिर ने उनकी प्रशंसा की श्रीर विदुर से बोले:—

हे विदुर ! धृतराष्ट्र से कहना कि पुत्रों श्रीर सम्बन्धियों के श्राद्ध में वे जितना धन दान करना चाहें हमार ख़ज़ाने से लेलें। भीम इससे विरक्त न होंगे। धन की ते। बात ही क्या है हमारा शरीर तक उनके श्रर्पक्ष है।

विदुर ने भूनराष्ट्र से आदि से अन्त तक सब बातें कह सुनाई । इससे धृतराष्ट्र

युधिष्ठिर से बड़े सन्तुष्ट हुए। उसी दिन से लेकर कार्त्तिक की पूर्शिमा तक अपने इच्छा-नुसार वे ब्राह्मणों की धन-दान करते रहे।

इसके बाद जब ग्यारहवें दिन पूर्णमासी आई तब धृतराष्ट्र ने पाण्डवों की बुला कर उन पर यथांचित प्रसन्नता प्रकट की और वेदज्ञ ब्राह्मणों द्वारा हवन करा कर तथा छाल और मृगचर्म पहन कर गान्धारी के साथ अपने घर से निकले। यह देख और— हा पिता! कहाँ चले—कह कर युधिष्ठिर ज़मीन पर गिर पड़े। अर्जुन भी बड़े दुखी हुए; बार बार ठंडी साँसें भर कर वे उन्हें धीरज देने लगे। कौरव वंश की कियों के रोने से अन्त:पुर गूँज उठा।

तब युधिष्ठिर आदि पाण्डव, विदुर, सञ्जय, कृपाचार्य्य, धैाम्य श्रीर बहुत से अन्यान्य नगर-निवासी शोक के कारण रोते हुए धृतराष्ट्र के पीछं पीछं चले। कुन्ती श्रीर श्रांखों में पट्टी बाँघे गान्धारी, अपने कंघों पर धृतराष्ट्र के दोनों हाश्र रक्खे हुए, साथ साथ चलीं। द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तर। आदि रानियाँ ज़ोर ज़ोर से रोती हुई उनके पीछे दौढ़ीं। चारों वर्ष की प्रजा उनकी देखने के लिए चारों तरफ़ से राजमार्ग पर आने लगी।

शृतराष्ट्र के राजपथ पर पहुँचते ही देानों तरफ़ की अटारियों और अन्य स्थानों से स्थियों के रोने का कीलाहल सुनाई देने लगा। अन्धराज ने बढ़े विनीत भाव से स्थी-पुरुषों से भरे हुए उस राजमार्ग की पार किया। हस्तिनापुर के सदर फाटक से निकल जाने पर साथ आनेवाले लोगों की वे बिदा करने लगे। महाबीर कृपाचार्य्य श्रीर युयुत्सु की धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर के हाथ में सींप दिया। तब वे लौट चले। पर महातमा विदुर श्रीर सञ्जय किसी तरह न लौटे। उन्होंने उन्हों के साथ वन जाने का निश्चय किया।

जब धीरे धीरे नगर-निवासी लौट गये तब धर्मराज युधिष्ठिर ने, बड़े चचा की ग्राज्ञा के ग्रनुसार, खियों को लौटने के लिए माता कुन्ती से कहा:—

माता ! तुम बहुत्रों के साथ नगर लौट चलों। धर्मात्मा धृतराष्ट्र ने तपस्या करने का निश्चय कर लिया है; इसलिए अब वनवास करना ही उनका कर्तव्य है।

यह बात सुन कर कुन्ती के आँसू आगये। उन्होंने गान्धारी को पकड़ कर चलते चलते ही उत्तर दिया:—

बेटा ! तुम भीमसेन, अर्जुन, मकुल और सहदेव की रक्षा सदा करते रहना और द्रीपदी को कभी अप्रसन्न न करना। आज से कुरुवंश का सब भार तुम्हारे ही ऊपर है। मूर्खता के कारण मैंने जिस महावीर को तुम्हारे विरुद्ध लड़ने की अनुमित दी बी उस महासमा कर्ष का भी स्मरण-रखना। हाय ! सुकसी भाग्यदीन कोई नहीं है; क्योंकि

मैंने कर्ण का परिचय तुम लोगों को पहले ही न दिया; इसलिए उसके वध की श्रप-राधिनी मैं ही हूँ। जो हो, श्रव मैं वन जाकर तपस्या श्रीर तुम्हारे चचा तथा गान्धारी की सेवा करूँगी।

माता कुन्ती की यह बात सुन कर युधिष्ठिर बड़े दुखी हुए श्रीर कुछ देर तक भाइयों के साथ सिर भुकाये वे सोचते रहं। फिर माता से बोले:—

माँ ! हमसे ऐसी निदुर बात कहना तुम्हें उचित नहीं । हमें तुम्हारा वन जाना कभी मंजूर न होगा। इसलिए हम पर प्रसन्न हो । पहले तो कृष्ण के द्वारा तुम्हीं ने लड़ने के लिए हमें उत्साहित किया था। अब जीतने पर हम लोगों को क्यों छोड़ती हो ?

पर धर्म्भराज के ये करुख-वाक्य सुन कर भी यशस्त्रिनी कुन्ती ने न माना। वे पहले ही की तरह रोती हुई धृतराष्ट्र के पीछे पीछे चलने लगीं। तब भीमसेन ने कहा:—

माता ! पुत्रों का जीता हुआ राज्य भोगने और राजधर्म्म प्राप्त करने का यही समय है। ऐसे अवसर में तुम्हारी बुद्धि क्यों इस तरह उलटी हो गई ? यदि हम लोगों को छोड़ देने ही की तुम्हारी इच्छा थी तो हमारे हाथ से पृथ्वी के बीरों का नाश क्यों कराया ? यदि बनवास ही करना था तो हम लोगों को बन से क्यों ले आई ?

भीमसेन और अन्य पाण्डनों के बहुत विलाप करने पर भी जब कुन्ती ने वन जाने की इच्छा न त्यागी तब रोती हुई द्रौपदी और सुभद्रा के साथ पाण्डव लोग उनके संग संग चत्तने लगे। यह देख कर कुन्तों ने कहा:—

बेटा ! तुम लोग कपट-पूर्ण जुए में द्वार कर बड़े दुख से समय बिताते थे; इसी लिए मैंने तुम लोगों को लड़ने के लिए बत्तेजित किया था। तुम लोग महात्मा पाण्डु के पुत्र हो; इसलिए तुम्हारे यश या तेज का नाश होना बहुत अनुचित हैं। तुम इम्द्र के समान पराक्रमी हो; इसलिए शत्रु के वश में रहना तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम धर्मज्ञ हो; इसलिए बनवास करने की अपेचा राज्य करना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। विशेष कर नकुल, सहदेव और सती द्रौपदी को छेश देना बड़े ही अन्याय की बात हैं। यही समभ कर मैंने कुष्य के द्वारा तुम लोगों को उत्तेजित किया था। मैंने यह काम तुम्हारे द्वा वंश के ख्याल से तुम्हारा हित करने ही के लिए किया था। मैंने यह काम तुम्हारे द्वा वंश के ख्याल से तुम्हारा हित करने ही के लिए किया था; अपने सुख के लिए नहीं। मैंने अपने पति के राजत्वकाल में बहुत सुख भोगा है। अब पुत्रों के जीते हुए राज्य को भोगने की मेरी इच्छा नहीं। जिस पवित्र लोक में महात्मा पाण्डु हैं वहाँ जाने की इस समय मेरी बड़ी इन्छा है। इसलिए मैं बनवासी अन्धराज और गान्धारी की सेवा कर

के तपस्या द्वारा पापों का नाश करूँगी। तुम राजधानी को लीट कर सुखपूर्वक राज्य भोग करे।। ईश्वर करे तुम लोगों की धर्म-बुद्धि बढ़े ग्रीर मन उदार हो।

महाभागा कुन्ती की ये बातें सुन कर पाण्डव लोग बड़े लिजित हुए। अन्धराज की प्रणाम तथा प्रदिच्या करके द्रीपदी के साथ नगर की लीट आने के लिए वे तैयार हुए। तब धृतराष्ट्र ने गान्धारी श्रीर विदुर से कहा:---

तुम युधिष्ठिर की माता देवी कुन्ती को शीघ्र ही लैटा दे। पाण्ड़वों की माता इतने ऐश्वर्य और पुत्रों को छोड़ कर दुर्गम वन का व्यर्थ कष्ट क्यों उठावें ? अपने राज्य में रह कर और दान, ब्रत भ्रादि करके सहज ही में वे उत्तम तपस्या कर सकती हैं। उनकी सेवा से हम बड़े सन्तुष्ट हुए हैं। अब उनको लीट जाने की ब्राह्मा दें।

धृतराष्ट्र की आज्ञा के अनुसार गान्धारी ने कुन्ती से राजा की कही हुई बातें कह कर उनसे लीट जाने के लिए अनुरोध किया। पर कुन्ती ने किसी के भी कहने से बन जाने का संकल्प न छोड़ा। इससे पाण्डव लोग अत्यन्त दु:खित और शोकातुर हुए। पर लाचारी थी। अन्त की वे स्त्रियों के साथ रथों पर सवार होकर दीन-भाव से नगर की लीट आये।

राजा धृतराष्ट्र उस दिन बहुत दूर चल कर गंगा के किनारे ठहरे। वहाँ यज्ञ आदि करके रात को सब लोग कुशासनों पर सोये। दूसरे दिन सबेरे गंगास्नान करके याज्ञिक ब्राह्मकों की बनाई हुई वेदी के ऊपर अग्नि में हवन किया। इसी तरह कई दिन बीत गये। हवन आदि कियायें हो चुकने पर वे लोग नदी का किनारा छोड़ कर कुरुचेत्र की ओर चले। वहाँ धृतराष्ट्र ने महर्षि शतयूप से दीचा ली और वन में रह कर तपस्या करने के सम्बन्ध में उनसे उपदेश प्रहण किया। इसके बाद सब लोग छाल और मृग-चर्म पहन कर, तथा इन्द्रियों को अपने वश में करके, तपस्या करने लगे।

इधर पाण्डव लोग पुत्रहीन धृतराष्ट्र, माता कुन्ती, गान्धारी ध्रीर महात्मा विदुर के शेक से कातर होकर नगर में बहुत दिन तक न ठहर सके। राज्य का सुख भागने द्रायवा वेदाध्ययन करने खादि किसी भी काम में उनका मन न लगा। कभी वृद्ध धृत-राष्ट्र के वनवास-छेश को सीच कर ध्रीर कभी अभिमन्यु, कर्यो, या द्रीपदी के पुत्रों के मरने की बात याद करके वे लोग बहुत दुखी होने लगे। पहले वे दिन रात राज-काज किया करते थे। पर श्रव उनका मन उसमें न लगता था। धीरे धीरे नका जी ऐसा उचाट हो गया कि किसी के समभाने बुभाने पर भी वे ध्यान न देने लगे। ध्रधिक शोक

あるろ

के कारण वे संज्ञाहीन मनुष्य की तरह समय काटने लगे। हाँ, केवल उत्तरा के पुत्र परीचित की देख कर वे लोग किसी तरह धीरज धारण किये रहते थे।

एक दिन सब लांगों ने मिल कर इस सम्बन्ध में बहुत देर तक बातचीत की श्रीर विलाप किया। अन्त में यह ठहरा कि वन जाकर गुरुजनों के दर्शन अवश्य करना चाहिए।

तब युधिष्टिर ने सेनानायकों को बुला कर कहा:-

हं योद्धागण ! तुम लोग हाथी, घोड़ं, रथ आदि जल्द तैयार करो। हम घृतराष्ट्र सं मिलने के लिए बन जायँगे।

इसके बाद धर्मिराज ने अन्तःपुर में जाकर वहाँ के अधिकारियों से कहा:-

तुम लोग सवारी गाड़ी, पालकी, छकड़े द्यादि बहुत जल्द सजाग्रे। कारीगर लोग जाकर कुरुचेत्र के रास्ते में जगह जगह विश्राम-घर बना रक्खें। खाने-पीने का सामान ग्रीर रसोइयां को भी वहाँ शीव्र ही भेजो। खुज़ानची भी जाय, जिसमें खुर्च की तंगी न हो।

दूसरं दिन सबेरे स्त्रियां को आगो करके युधिष्ठिर भाइयों के साथ नगर से निकले छीर थोड़ी देर बाहर ठहरे रहे। जब सेना आदि तैयार हो गई तब उसके बीच में होकर आश्रम की ओर चले। धृतराष्ट्र के दर्शन की इच्छा रखनेवाले कितने ही नगर-निवासी भी तरह तरह की सवारियां पर, अथवा पैदल ही, उनके साथ साथ चले। पर धर्मराज की आज्ञा के अनुसार युयुत्सु और पुराहित धीम्य धृतराष्ट्र के आश्रम में न जाकर नगर की रच्चा के लिए रह गये।

धृतराष्ट्र का अश्रम जब कुछ दूर रह गया तब पाण्डव लोग रथ से उतर पड़े। पुरवासी और साथ आनेवाले अन्य लोग भी अपनी अग्नी सवारियों से उतर पड़े। सब लोग विनीत भाव से थोड़ी ही देर पैदल चले होंगे कि हिरनें से परिशूर्ण और केलों से शोभायमान उस आश्रम में जा पहुँचे। जब वहाँ के अत्वधारी तपस्वी अपना कौतू-हल निवारण करने के लिए उनके निकट आये तब युधिष्ठिर ने आँसू भर कर पूछा:—

हे तपस्त्रियो ! इस समय कौरव-नाथ हमारे चचा धृतराष्ट्र, कहाँ हैं ? उत्तर में तपस्त्रियों ने कहाः—

महाराज ! इस समय वे यमुना नहाने, फूल तोड़ने ग्रीर जल लाने के लिए गये हैं। ग्राप यदि इस रास्ते से जायेंगे तो उनके दर्शन हो जायेंगे।

पाण्डव लोग बनाये हुए रास्ते से कुछ ही दूर गयं होंगे कि उन्होंने धृतराष्ट्र, गान्धारी,

कुन्ती श्रीर सक्तय को दूर से देखा। कुन्ती को देखते ही सहदेव बड़ी तेज़ी से देै। ड़े श्रीर रोते हुए उनके पैरों पर गिर पड़े। कुन्ती भी प्यारे पुत्र की पाकर गद्गद हो गई। उनकी श्राँखों से श्राँसू वहने लगे। सहदेव की उठा कर वे गान्धारी से बीलीं:—

भ्रार्ट्ये ! सहदेव ग्राये हैं।

इसके बाद जब उन्होंने अपने श्रीर पुत्रों को भी देखा तब धृतराष्ट्र श्रीर गान्धारी को साथ लेकर जल्दी जल्दी उनसे मिलने के लिए चलीं। इधर उन लोगों ने भी जल्दी से आगे बढ़ कर माता के पैर छुवे। धृतराष्ट्र ने बोली से श्रीर हाथ से छूकर पाण्डवों को पहचाना श्रीर कुशल-समाचार पृद्धा। पाण्डवों ने आँसू गिराते हुए जब धृतराष्ट्र, गान्धारी श्रीर कुनती के जल से भरे हुए घड़े ले लिये तब कुल की खियाँ श्रीर नगर-निवासी चारों तरफ खड़े होकर धृतराष्ट्र को एकटक देखने लेगे। युधिष्ठिर ने नाम श्रीर गोत्र बता कर धृतराष्ट्र से आये हुए सब लोगों का परिचय कराया।

इसके बाद धृतराष्ट्र ने एक एक करके सबसे कुशल पूछ कर युधिष्ठिर से कहा:— पुत्र ! तुम भाइयों श्रीर पुरवासियों समेत कुशल से रहते हो न ? तुम्हारी आश्रित प्रजा, मन्त्री, नौकर श्रीर गुरु लोगों का तो कोई अमङ्गल नहीं हुआ ? वे लोग वेखटके तुम्हारे राज्य में रहते हैं न ?

नीतिनिपुष धृतराष्ट्र की ये बातें सुन कर धर्मात्मा युधिष्ठिर ने कहा:-

महाराज ! आपकी कुपा से हमारे राज्य में सब कहीं मङ्गल है। आपकी तपस्या दिन पर दिन बढ़ती जाती है न ? इमारी माता कुन्ती आपकी शुश्रूषा करके बनवास का क्लेश सफल करती है न ? इस समय महात्मा विदुर कहाँ हैं ? उनकी देखने के लिए हम बड़े व्याकुल हैं।

धृतराष्ट्र ने उत्तर दिया'—

बेटा ! तुम्हारे चचा महा बुद्धिमान् विदुर बड़ी कठिन तपस्वा कर रहे हैं। वे कुछ खाते-पीते नहीं; इसिलए उनके शरीर में सिर्फ़ हड़ी श्रीर चमड़ा ही रह गया है। वे इस वन में एक ऐसी जगह रहते हैं जहाँ मनुष्यों का श्रावागमन बहुत ही कम है। कभी कभी बाह्य खोग वहाँ जा कर उनके दर्शन कर श्राते हैं।

धृतराष्ट्र यह बात कह ही रहे थे कि धूल लपेटे, जटाधारी, नङ्गे बदन महात्मा विदुर उस आश्रम के एक कोने में दिखाई पड़े। पर आश्रम देख कर ही वे सहसा वहाँ से चल दिये। इस पर युधिष्ठिर अकेले उनके पीछे पीछे दें। इं। तब धीरे धीरे विदुर घने बन में घुस गये। • हे महातमा! हम आपके प्यारे युधिष्ठिर हैं। आपसे मिलने के लिए आये हैं:— यह कह कर युधिष्ठिर बड़ी तेज़ी से उनके पीछे हैं।इने लगे। तब बिदुर उस घने जंगल में एक पेड़ के नीचे एकदम से ठहर गये। वहाँ पहुँच कर युधिष्ठिर कुछ कहने ही बाले थे कि उन्होंने देखा विदुर की आँखें निश्चल हैं; उनके शरीर में प्राथ नहीं हैं; उनकी देह पेड के सहारे खड़ी हुई है।

यह जान कर कि विदुर नं देह त्याग दी युधिष्ठिर लौट आये श्रीर धृतराष्ट्र से सब हाल कह सुनाया। यह आश्चर्यजनक बात सुन कर सब लोग बड़े विस्मित हुए। पर यह सांच कर कि विदुर ने यितयों की गित प्राप्त की है न तो किसी ने उनके लिए शांक किया न उनकी देह जलानं ही की किसी ने चेष्टा की।

तब धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से कहा:—

बेटा ! तुन्हारा मङ्गल हो। तुन्हारे अनुप्रह से इमारे सब शोक-संताप दूर हो गये हैं। इस समय तुम लोगों को अपने पास देख कर ऐसा मालूम होता है मानों इम हिस्तनापुर ही में हैं। तुमने हमारे पुत्र की तरह काम किया है। इससे हमें ज़रा भी शोक नहीं। अब तुम विलम्ब न करो; राजधानी की शीघ लौट जाव। तुन्हें देखने से हमारे हृदय में स्नेह उत्पन्न होता है; इसलिए हमारी तपस्या में विन्न पड़ता है।

अन्धराज भृतराष्ट्र की यह बात सुन कर युधिष्ठिर ने उत्तर दिया:—

पिता ! इम निरपराधी हैं । आप इमें न छोड़िए । इमारे भाई और नौकर हस्तिन।पुर लौट जायेंगे । इम यहीं रह कर आपकी और दें।नेंा माताओं की सेवा करेंगे ।

तब यशस्विनी गान्धारी ने कहा:-

पुत्र ! ऐसी बात मत कहे। । तुम कौरवों के वंशधर हो। इसिलए तुम्हें राजधानी ही में रहना चाहिए। अब तक तुमने हम लोगों की बड़ी सेवा की। अब शीव ही अपने नगर लौट जाव।

तब महाबाहु सहदेव ने आँखों में आँसू भर युधिष्ठिर से कहा:-

राजन् ! इस तो माता को किसी तरह न छोड़ सकेंगे। तुम शीघ्र ही राजधानी को लौट जाव। इस यहीं तपस्या करेंगे। ग्रीर राजा तथा दोनों माताश्रों की चरण-सेवा करेंगे।

सहदेव की यह बात सुन कर कुन्सी ने बड़े प्यार से उनकी हृदय से लगाया श्रीर कहा:—

बेटा ! तुम इमारी बातं मान कर इस्तिनापुर लौट जाब । तुम्हारे स्नेइ-बन्धन के

कारण हमारी तपस्या धीरं धीरे चील हुई जाती है। हम लोगों के परलोक जाने में स्थव अधिक देर नहीं है। इसलिए अब तुम राज्य को लौट जाव।

इसके बाद राजा युधिष्ठिर नं धृतराष्ट्र से कहा:---

महाराज ! हम लोग आपकी तपस्या में विघ्न नहीं डालना चाहते । इस मनुष्यहीन पृथ्वी की देख कर हम अच्छी तरह समक्ष गये हैं कि राज्य भोगने की अपेचा तपस्या करना ही अधिक अच्छा है । जो हो, जब आप हमें आज्ञा देते हैं तब हम अवश्य ही नगर लौट जायेंगे । केवल धर्मानुष्ठान ही के लिए हम राज्य में रहने की राज़ी होते हैं । अब हम सबके। आशीर्वाद दीजिए । एक साथ आप लोगों के फिर दर्शन करना बहुत कठिन जान पड़ता है ।

तब पाण्डवों ने कुन्ती श्रीर गान्धारी को प्रणाम तथा धृतराष्ट्र की बारम्बार प्रदिचिणा करके उनसे बिदा ली। तदनन्तर महाराज युधिष्ठिर श्रपनं बन्धु-बान्धवों के साथ राज-धानी में निर्वित्र लीट श्राये।

पाण्डवों के तपोवन से लौटने के दो वर्ष बाद एक दिन तपस्वियों में श्रेष्ठ देविषें नारद महाराज युधिष्ठिर के पास आये। धर्म्भराज ने उनका यश्रीचित सत्कार किया श्रीर कुशल-समाचार पूळने के अनन्तर कहा:—

भगवन् ! हमने गङ्गा-तट पर रहनेवाले तपिस्वयों से सुना है कि हमारे चचा धृतराष्ट्र दिन पर दिन अपनी तपस्या भ्रीर भी अधिक कठोर करते जाते हैं। इस समय आप उधर ही से आये हैं; यदि आप उन लोगों से मिले हों तो वतलाइए कि दोनों मातायें और अन्धराज धृतराष्ट्र किस तर इ अपना समय बिताते हैं।

यह सुन कर देवर्षि नारद ने कहा:-

महाराज ! हम तुम्हारे चचा के वन में गये थे। वहाँ जो कुछ हमने देखा श्रीर सुना है वहीं कहने के लिए हम तुम्हारे पास आये हैं। सुनिए, तपोवन से तुम्हारे लौट आने पर वे लोग गङ्गाद्वार गये श्रीर कठोर तपस्या करने लगे। धृतराष्ट्र वायु खाकर, श्रीर गान्धारी केवल जल पीकर श्रीर बहुत थोड़ा भोजन करके रहने लगीं। इस तरह छः महीने बीतने पर अन्धराज ने जंगल की श्रीर की यात्रा की। सख्य धृतराष्ट्र को श्रीर तुम्हारी माता कुन्ती गान्धारी को रास्ता बताती श्रीर सहारा देती हुई चलीं। इसी समय वन में आग लग गई। वायु ज़ोर से चलने के कारस वह बड़े भयङ्कर रूप से चारों तरफ़ फैलने लगी। सुगों श्रीर साँघों के सुण्ड के सुण्ड उस प्रचण्ड श्रिम में जल कर मर गये श्रीर सुश्रर महा ज्याकुल होकर तालावों में जा धुसे। धृतराष्ट्र, गान्धारी

श्रीर कुन्ती भे।जन न करने के कारण बड़ी ही दुर्बल हो गई श्रीं। इसलिए वहाँ से किसी तरह भाग न सर्की। उन्होंने श्रापने बचने का कोई उपाय न देखा।

तब महात्मा सञ्जय ने घबरा कर कहा:--

महाराज! इस आग में जल कर मरने से आपकी सद्गति न होगी। परन्तु इससे बचने का भी कोई उपाय नहीं देख पड़ता। इससे शीघ्र ही बतलाइए कि क्या करना चाहिए।

धृतराष्ट्र नं कहा:—हे सब्जय ! हम लोगों ने जब घर छोड़ दिया है तब जल, वायु या ऋग्निकं द्वारा तथा भूखे प्यासे रह कर ही हम लोगों का मरना ऋच्छा है। इसिलए काई घबरानं की बात नहीं। तुम ब्यर्थ देर न करां; शीब ही ऋपनी जान बचाओ।

यह कह कर थ्रीर पूर्व की ग्रेश मुँह करके कौरव-नाथ कुन्ती थ्रीर गान्धारी के साथ बे-परवाही से बैठ गयं। इन्द्रियों की रोकने के कारण उनके शरीर काष्ठ की तरह निश्चेष्ट हो गये।

जनकी यह दशा देख कर सञ्जय ने उनकी प्रदिश्तिणा की छीर बड़े कष्ट से उस आग से बच कर वे वन के बाहर आयं। महिथियों से उन्होंने सब हाल कहा और कह कर हिमालय पर्वत पर चले गयं। उस समय हम वहाँ मीजूद थे। इससे सब बातें तुमसे कहने के लिए यहाँ आयं हैं। आने के समय अन्धराज, गान्धारी और कुन्ती का जला हुआ शरीर हमने देखा था। जब वे लोग अपनी इच्छा से इस आग में जल कर मरे हैं तब उनकी अवश्य ही सद्गति मिलेगी; इसमें कुछ सन्दंह नहीं। उन खांगों के खिए शांक करना कदापि उचित नहीं।

दंबिष नारद के मुँह से धृतराष्ट्र आदि के परलोक जाने का हाल सुन कर महात्मा पाण्डवों को बड़ा दु:ख हुआ। अन्तःपुर में भयङ्कर आर्त्तनाद होने लगा। नगर-निवासी भी हाहोकार करने लगे। युधिष्ठिर आदि पाँचों भाई बार बार विलाप करने लगे।

जब सब लोगों के शोक का आवेग कुछ कुछ कम हुआ तब युधिष्ठिर ने देवर्षि से कहा:—

भगवन ! इससे बढ़ कर दु:स्व की बात और क्या हो सकती है कि हम लोगों के जीवित रहते अन्धराज ने, अनाथों की तरह, वन में प्राप्त त्याग किया । पुत्रहोना माता गान्धारी के लिए हम उतना स्रोक नहीं करते, किन्तु जिन्होंने यह इतनी बड़ी राज्य-सम्पदा छोड़ कर वनवास किया उन माता कुन्ती को बाद करके हमारा हृदय शोक की

आग से जला जाता है। हम खोगों के राज्य श्रीर पराक्रम को धिकार है। हम लोग जीते ही सुदें की तरह हैं।

पाण्डवों को शोकाकुल देख कर नारद ने युधिष्ठिर से कहा:-

तुम्हारे चचा ने तपस्या के प्रभाव से मुक्ति पाई है। तुम्हारी माता कुन्ती ने भी गुरु-सेवा के कारण सिद्धि प्राप्त की है। श्रतएव उनके लिए शांक न करके उनका तर्पण श्रादि करो।

देवर्षि नारद के इस उपदेश के अनुसार धर्मात्मा पाण्डव लोग अन्तः पुर की खियों और राज-भक्त पुरवासियों के साथ एक वस्त्र पहन कर भागिरधी के तट पर गये। वहाँ तिला अलि आदि क्रिया करके सब लोग लीट आये और नगर के बाहर ठहरे। बारह दिन तक यथाविधि श्राद्ध करने के बाद भाइयों और अन्य लोगों के साथ युधिष्ठिर फिर नगर में आये और दुखी मन से राज-काज चलातं रहे।

कुरुचेत्र का घोर मनुष्य-नाश, ध्रन्धराज धृतराष्ट्र के मन की दुर्बलता ही के कारण हुआ था। उसके बाद धृतराष्ट्र ने पन्द्रह वर्ष नगर-निवास ख्रीर तीन वर्ष वनवास किया। तदनन्तर, जैसा वर्णन किया गया, उन्होंने सदा के लिए शान्ति-लाभ किया।

## ११-यदुवंश-नाश

पाण्डवों के पास से कृष्ण के अपने राज्य में लौट आने पर शापन्नष्ट भोज, वृष्णि, अन्धक आदि यादव-वंश के वीरों के चरित्र अधिक मद्यपान आदि दोषों से धीरे धीरे बिगड़ने लगे।

इसी समय एक दिन महर्षि विश्वामित्र, मुनिवर कण्व, श्रीर तपस्वी नारद द्वारका को गये। यादवों की बुद्धि तो ठिकाने श्री ही नहीं। इससे सारण श्रादि युवा यादवों को दिख्लगी की सूभ्तो। कृष्ण के पुत्र साम्ब को स्त्री-वेश में ऋषियां के सामने ले जाकर वे बोले:—

हे महर्षिगणा ! यह महा-पराक्रमी बभ्रु की स्त्री है। महात्मा बभ्रु पुत्र पाने की बड़ो इच्छा रखते हैं। इसलिए शास्त्र देख कर यह बतलाइए कि इसके क्या होगा— पुत्र या कन्या ?

महा बुद्धिमान् ऋषि लोग समभ गये कि ये हमसे दिल्लगी करते हैं। इसलिए क्रोध में आकर उन्होंने उत्तर दिथा:— रे नीच यादवो ! कृष्ण का यह पुत्र तुम लोगों का नाश करने के लिए एक महा विकट मूसल उत्पन्न करंगा।

कोध से भरं हुए उन मुनियों के चले जाने पर कृष्ण को जब इस दुर्घटना का हाल मालूम हुआ तब उन्होंने यादवों से सलाह करके द्वारकापुरी में मद्य बनाने का काम एक-दम बन्द करवा दिया और मनादी करा दी कि जो कोई इस आज्ञा का न मानेगा उसे तरह तरह के कठार दण्ड दियं जायाँ। नगर-निवासियों ने यह आज्ञा मान ली और शराब बनाना छोड़ दिया।

किन्तु इतनी सावधानी करने पर भी वृष्णि और अन्धक लांगों के पीछे पीछे काल घूमने लगा। उनका नाश समीप आया मालूम हाने लगा। नगर में प्रति दिन तरह तरह के अशकुन होने लगे। सब लोगों ने लजा और भय छाड़ दिया। बड़ों की बातें लोग न मानने लगे।

एक दिन त्रयोदशी से अप्रमावास्याका संयोग हुआ। चतुर्दशी का चय हो गया। यह देख कर महात्मा कृष्ण ने कहाः—

हे वीरग**ण** ! कुरुचेत्र का युद्ध होने के समय जैसे अशक्कन हुए श्रे वैसे ही अब भी होते हैं। इसलिए इस समय हम लोगों को तीर्थयात्रा करनी चाहिए।

वृष्णि श्रीर अन्धक लोगों ने प्रसन्न-मन से यह बात मान ली। तरह तरह की खाने-पीने की सामग्री इकट्टा करके बड़े आडम्बर संवे लोग प्रभासतीर्थ को चलें। वहाँ वे अच्छे अच्छे मनमाने घरों में उतर श्रीर कियों के साथ आनन्द करने लगे। नटों, नाचने-वालों श्रीर मद्य सं मतवाले आदिमियों से प्रभासतीर्थ भर गया। सब कहीं आनन्द श्रीर कोलाहल होने लगा। अन्त में यहाँ तक नीबत पहुँची कि बत्तराम, सात्यिक, गद, बश्रु श्रीर कृतवर्मा, कृष्ण के सामने ही शराब पीने लगे। बुद्धिमान कृष्ण नं समभा कि काल की गित श्रमिट हैं। इससंवे चुपचाप यह सब श्रत्याचार देखते रहे। किसी को मना न किया।

इसी समय एक दिन सात्यिक शराब पीकर बहुत मतवाले हुए। उसी अबस्या में वे कृतवर्मा से दिख्लगी करने लगे। उन्होंने कहा:—

कृतवम्मा ! चित्रियां में कोई ऐसा पाखण्डी नहीं जो तुम्हारी तरह मुर्दे के समान स्रोते हुए मनुष्यों की हत्या करे।

प्रयुक्त ने भी सात्यिक का पत्त लेकर कृतवस्मी का अपमाः किया। यह सुन कर महावीर कृतवस्मी ने भी सात्यिक की अवज्ञा की। बायाँ हाथ उठा कर वे बोजे:—

सात्यिक ! तुम बड़े बीर हो न ! फिर क्यों तुमने ज़मीन पर बैठे हुए हाथ कटे भूरिश्रवा को मारा ?

कृतवर्मा की इस बात से कुद्ध हैं। कर कृष्ण ने टेढ़ी निगाह से उनकी श्रीर देखा। पर कुछ फल न हुआ। सब लोग एक दूसरे का कलङ्क कहने लगे। इस प्रसङ्ग में जब कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के पिता की निन्दा होने लगी तब वे रोती हुई अपने पति की गोद में गिर पड़ीं। इस पर सात्यिक से न रहा गया। वे एक-दम सं उठ कर बोले:—

भद्रे ! हम सच कहते हैं, आज इस पापी कृतवम्मा की मृत्यु आ गई जान पढ़ती है।

यह कह कर महावीर सात्यिक नं कृष्ण के सामने ही कृतवम्मी का सिर तलवार सं काट दिया। इसके बाद वे दूसरे वीरां पर भी ब्राक्रमण करने लगं। यह देख कर कृष्ण उनकी राकनं के लिए दौड़े। इतने में भीज धीर अपन्धक लोग भी बंहोशी की हालत में दौड़ पड़े छीर सात्यिक की घर लिया। वे लोग गिनती में अधिक थे। इससे प्रमुद्ध और सात्यिक थोड़ी ही देर युद्ध करके मारं गयं।

तब कृष्ण सं श्रीर न रहा गया। उन्होंनं एक मुट्टी तिनके उटा लिये श्रीर मूसल की तरह उन्हें चलाने लगे। उनसे भोज श्रीर श्रम्धक लोग मर मर कर गिरने लगे। यह देख कर सभी लोगों ने उनकी तरह तिनके उठा लिये श्रीर पिता पुत्र को तथा पुत्र पिता को बिना विचारं मारने लगे। फल यह हुआ कि भुण्ड के भुण्ड यादव-वंशियों ने, श्राग में गिरे हुए पतङ्गों की तरह, प्राश्च-त्याग कियं। धीरे धीरे साम्ब, चार- देखा, श्रानरुद्ध श्रीर गद श्रादि सभी मारं गयं। श्रन्त में जब कृष्ण, बभु श्रीर दारक के सिवा वहाँ कोई जीता न बचा तब दारुक ने कहा:—

हे कृष्ण ! यदुकुल का ती नाश हो गया; अब चली बलराम के पास चलें।

कृष्ण इस बात पर राज़ी हो। गये। वे लोग बश्चराम को हूँ ढ़ने के लिए इधर उधर घूमने लगे। श्रन्त में उन्होंने वन के बीचें।बीच एक निर्जनस्थान में एक पेड़ के नीचे उनको ध्यान में मग्न पाया। तब कृष्ण नं दारुक संकहा:—

हे सारिथ ! तुम शीघ ही हिस्तिनापुर जाव ग्रीर श्रर्जुन से यादवों के नाश का हाल कहो । यह ख़बर पाते ही वे ज़रूर यहाँ ग्रावेंगे।

फिर वे पास खड़े हुए वभ्रु से बोले:—

भद्र ! तुम खियों की रक्ता के लिए शीव्र ही नगर जाव।

महावीर बन्न नशे में चूरु चुपचाप बैठे थे। कृष्ण की ब्रांझा पाते ही वे नगर की

ध्योर चले । पर वे कुछ ही दूर गयं होंगे कि शिकारियों से भरे हुए उस वन में किसी शिकारी ने लोहे का मुद्गर उन पर फेंका । उसकी चोट से वे ज़मीन पर गिर पड़े । जब महात्मा कृष्ण ने देखा कि वे मर गये तब लाचार होकर ध्यान में बैठे हुए बलराम सं वे बोले:—

हे अप्रार्थ् ! इस स्त्रियों की रत्ता का प्रवन्ध करके जब तक लौट न अपावें तब तक तुम यहीं हमारा इन्तजार करना।

यह कह कर कृष्ण शीघ्र ही नगर में गये श्रीर पिता के पास जाकर बोले:--

हे पिता ! इसने हिस्तिनापुर दूत भेजा है। यह दु:खदायी ख़बर पाकर जब तक अर्जुन यहाँ न आवें तब तक आप अन्तःपुर की खियों की देख-भाल कीजिएगा। हमारे मित्र आकर जैसा प्रबन्ध करें वैसा आप बिना विचारे मान लीजिएगा। इस समय बड़े भाई बन में बैठे हमारी राह देख रहे हैं; इसलिए हम उनके पास जाते हैं।

्वन में बलराम के पास आकर कृष्ण ने देखा कि उसी पेड़ के नीचे उनकी देह काठ की तरह अचित अवस्था में पड़ी है। वे तुरन्त समभ गये कि यंग की अवस्था में उनके प्राथा निकल गये हैं। तब व्याकुल होकर कृष्ण उस निर्जन वन में इधर उधर धूमने लगे। अन्त में यह सोच कर कि जो कुछ होनहार होता है वह अवस्य होता है, वे लाचार होकर एक जगह बैठ गये।

इसी समय एक शिकारी वहाँ शिकार खेलने आया। दूर से कुष्य की मृग समभ कर उसने बाग्य फेंका। वह बाग्य कृष्ण के तलवे में घुस गया। शिकार की खटाने के इराइ से जब वह शिकारी कृष्ण के पास आया तब उन्हें देख कर वह घबरा गया। अपने कृतापराध से उसे बड़ी लजा हुई। वह कृष्य के चरशों पर गिर पड़ा। कृष्ण ने समभा बुभा कर उसे शान्त किया और प्राण-त्याग करके स्वर्ग की चल दिया।

इधर कृष्य का सारिष्य दारुक हिस्तिनापुर में पहुँचा श्रीर पाण्डवों से प्रभासतीर्थ की सारी दु:खदायक कथा सिलसिलेगर कह सुनाई। यह सुन कर शोक से वे लोग महा व्याकुल हुए। कृष्ण के प्यारे मित्र श्रर्जुन दारुक के साथ द्वारका को तुरन्त चल दिये।

वहाँ पहुँच कर अर्जुन ने देखा कि द्वारका नगरी अनाथ की की तरह असन्त हीन दशा को प्राप्त है। अर्जुन को देखते ही अन्तः पुर की कियाँ ज़ोर से रोने लगीं। उन पति-पुत्रविद्दीन कियों का आर्त्तनाद सुन कर अर्जुन अधीर हो उठे। उनकी आँखों से आँसुओं की धारा बहने लगी। इससे उन्हें कुछ न सूक्त पड़ने लगा।

श्रन्त में कृष्ण की प्यारी रानियां को हेमन्तकाल की कमलिनी की तरह कुग्हलाई

हुई दंख कर महावीर अर्जुन से श्रीर न रहा गया; वे राते राते ज़मीन पर गिर पड़े। तब वे हतभागिनी रानियाँ उन्हें घर कर विलाप करने लगीं। कुछ देर बद उन्होंने अर्जुन को ज़मीन से उठाया श्रीर सोने की चौकी पर विठा कर उनके चारां श्रीर बैठ गईं।

इसके बाद अर्जुन बड़ी देर तक कृष्ण का सीच करते रहे। क्षियों की उन्होंने बहुत कुछ धीरज दिया। फिर वे मामा से मिलने के लिए उनके घर गयं। वहाँ उन्होंने देखा कि वृद्ध वसुदेव पड़े हुए हैं; उठ नहीं सकते। उनकी इस द्वालत में देख कर अर्जुन बड़ं दुखी हुए। रेति हुए उन्होंने वसुदेव के पैर छुवे। दुबलता के कारण वसुदंव उनका माथा न सुँघ सके; इसलिए हाथ फैला कर उनका आलिङ्गन किया और बांलं:—

बेटा ! जिन्होंने हज़ारों राजों श्रीर राचसों को परास्त किया या आज हम उन्हें न देख कर भी जीवित हैं। तुम जिन प्रद्युन्न श्रीर सात्यिक को अपना प्यारा शिष्य समभ्क कर सदा उनकी प्रशंसा करते थे उन्हों के दुराचरण के कारण यदुकुल का नाश हुआ है। पर इसमें उन्हों का क्या देख है ? ब्रह्मशाप ही इसका मूल कारण है। जिन कृष्ण ने महाबली श्रीर पराक्रमी शत्रुश्रों के आक्रमण से द्वारका नगरी की बार बार रचा की उन्होंने भी इस समय यदुकुल का नाश होते देख कर भी कुछ परवा न की। अश्वत्यामा के ब्रह्माञ्च सं जल जाने पर तुम्हारं पौत्र परीचित को जिन्होंने जीवन-दान दिया, उन्हों ने इस समय अपने कुदुम्बियों की रचा न की। पुत्र, पौत्र, मित्र श्रीर भाइयों के मरने पर उन्होंने हमारं पास आकर कहाः—

पिता ! यदुकुल का आज नाश हो गया । हमने अर्जुन के पास दूत भेजा है । उनके आने पर जैसा वे कहें करना ।

यह कह कर श्रीर बालकों तथा स्त्रियों के साथ हमें यहाँ रख कर वे न मालूम कहाँ चले गये। तब से हम दिन रात बलदेव, कृष्ण श्रीर अपने वंशवालों की याद करके भूखे प्यासे दिन बिताते हैं। अब हम जीना नहीं चाहते। इसलिए तुम अपने मित्र के इच्छानुसार काम करे।

वसुदेव की वार्तों से अयन्त व्याकुल है। कर अर्जुन ने कहा:-

मामा ! हम इस कृष्णशुन्य राजधानी को किसी तरह नहीं देख सकते। द्रौपदी श्रीर हमारं भाई यदुवंश के नाश होने का वृत्तान्त सुन कर बहुत ही शोकाकुल होंगे। साफ मालूम होता है कि श्रव-हम लोगों का भी यह लोक छोड़ने का समय श्रा गया है। इसिलए श्रीर अधिक दिन रह कर क्या करेंगे ? हम यादवनंश के बालकों श्रीर स्त्रियों की लेकर शीघ ही इन्द्रप्रस्थ जायेंगे।

इसके बाद अर्जुन ने मन्त्रियां से कहा:-

महाशयां ! हम रानियों श्रीर बालकों को लेकर इन्द्रप्रस्थ जाते हैं। नगर-निवासियों समेत तुम लोग भी वहाँ त्रा सकते हो। कृष्ण ने सुन रक्खा था श्रीर हमसे सदा कहा करते थे कि यह नगर थोड़े ही दिनों में समुद्र में हूब जायगा। इसलिए हम यहाँ से श्राज के सातवें दिन चला जाना चाहते हैं; सवारियाँ तैयार रखना।

अर्जुन का अभिप्राय समभ कर सब लोग जल्दी जल्दी तैयारी करने लगे। शोक सं व्याकुल अर्जुन ने वह रात कृष्ण के घर में किसी तरह काटी।

दूसरं दिन सबरे महात्मा वसुदेव ने योग साध कर शरीर छोड़ दिया श्रीर स्वर्ग का रास्ता लिया। तब अर्जुन ने उनकी मृत देह को अर्था में रख कर अन्तःपुर से निकाला। द्वारका-निवासी शोक करते हुए पीछं पीछं चले। अन्तःपुर की स्त्रियों ने माला श्रीर गहने उतार कर फेंक दिये, बाल खोल डाले श्रीर छाती कूट कूट कर रोने लगीं।

जीते में जिस स्थान को वसुदेव बहुत पसन्द करते थे वहीं पहुँच कर भाई-बन्दों ने उनका प्रेतकार्य्य किया। इसके बाद उनकी खियाँ उनको प्रज्वलित चिता में रक्खा देख उसके ऊपर जाकर बैठ गई। उस चिता के जलने का राब्द सामवेदियों के बेद पढ़ने श्रीर उपस्थित लोगों के रोने की आवाज़ से श्रीर भी वढ़ गया। वह सारा स्थान ध्वनिप्रतिध्वनि से गूँज उठा। अन्त में वज्र आदि यदुवंशी कुमारां श्रीर खियां के साथ अर्जुन ने वसुदेव को जलाब्जलि दी।

इस तरह वसुदेव का प्रेतकार्य समाप्त करके परम धार्मिक अर्जुन उस स्थान को गयं जहाँ ब्रह्मशाप कं कारण मूसल से मरं हुए यादववीर अपने दुराचार के भयङ्कर परिशाम को प्राप्त हुए थे। उस घोर इत्याकाण्ड को देख कर वे बड़े दुखी हुए। बड़े से लेकर छोटे तक सबके किया-कर्म की व्यवस्था करके उन्होंने बलदेव और कृष्ण के मृत देह की खोज की और उनका भी अग्नि-संस्कार किया।

सारे शास्त्रोक्त कर्म्म ठीक ठीक करके श्रीर यादवों की शोकाकुल नारियों को घोड़े, बैल, श्रीर ऊँट जुते हुए रथें। पर सवार कराके महाबीर अर्जुन ने सातवें दिन इन्द्र-प्रस्य की श्रीर यात्रा की। अर्जुन के कहने के अनुसार नौकर, योद्धा श्रीर पुरवासी लोगें। ने कृष्ण के पौत्र वज्र की आये किया श्रीर स्वियों की घेर कर द्वारका से चले। इस समय सब लोगों को यह देख कर बड़ा विस्मय हुआ कि उन लोगों के निक-लते ही समुद्र द्वारकापुरी को धीरे धीरे डुबोने लगा।

कुछ दिन बाद दल-बल-समेत अर्जुन धन-धान्य-सम्पन्न पश्जाब में पहुँचे। यहाँ अहीरों के एक दल ने धन-रत्न समेत इतने बृद्ध, बालक और क्षियों की थोड़े से रचकों द्वारा धिरा हुआ। देख कर उन्हें लूट लेने का इरादा किया और हाथ में लाठियाँ ले लेकर उन पर टूट पड़े।

उन लोगों को अधिक संख्या में देख कर द्वारकावासियों के द्वाथ पैर ढीले पड़ गये। अर्जुन के डराने पर भी वे लोग बराबर आक्रमण करते रहे। तब क्रोध में आकर अर्जुन गाण्डीव चढ़ाने की तैयार हुए। पर उन्हें मालूम हुआ कि अब उनकी शोकजर्ज-रित देह में पहले का सा बल नहीं है। ख़ैर; गाण्डीव किसी तरह चढ़ तो गया; परन्तु उनकी समक्त में यही न आया कि दिव्य अस्त्र कैसे चलावें। इस पर बाण लगा कर वे लुटेरों के पीछं दौड़े। परन्तु, पहले, गाण्डीव से निकले हुए काले नाग के समान जो बाण शत्रु का ख़ून चूस कर ज़मीन में घुस जाते थे वे आज बिलकुल ही व्यर्थ गये। अन्त में आहीर लोग अर्जुन के सामने ही खियों को उठा ले जाने लगे। कोई कोई खियाँ तो अपनी इच्छा ही से लुटेरों के पास चली गईं।

जब श्रयन्त व्याकुल श्रर्जुन ने देखा कि उनकी भुजाश्री की वीरता नष्ट है। गई श्रीर उनके सब श्रस्त निष्फल हो गयं तब वे इसे ईश्वरी गति समम्क कर चुप हो गये।

ख़ैर, िकसी तरह बची हुई िखयां श्रीर रत आदि की लेकर वे कुरुचेत्र पृहुँचे श्रीर भाजराज के पुत्र तथा भीज-िखयां की वहाँ ठहरा दिया। िफर सात्यिक के पुत्र श्रीर परिवार की सरस्वती नगरी रहने की दी। श्रम्त में इन्द्रप्रस्थ का राज्य कृष्ण के पौत्र वज्र की सींप कर बचं हुए बालक, बृद्ध श्रीर िखयां की उनके आश्रय में कर दिया। किसी िकसी विधवा स्त्री ने श्रीम में जल कर प्राण दे दिये। कोई संन्यास लेकर तपस्या करने लगीं।

किसी तरह यह इतना बड़ा काम करके अर्जुन लजाते हुए व्यास के आश्रम में गये। वहाँ उन्होंने महर्षि की ध्यान में मग्न देखा। इससे वे अपना परिचय देने लगे:—

भगवन् ! हम ऋर्जुन हैं; ऋ।पके पास ऋाये हैं।

महात्मा व्यास ने देखा कि उनका प्यारा पौत्र अयन्त दीन अवस्था में है; इसिलए उन्होंने पूछा:—

बेटा ! तुम्हें ते। हमने इतना • निस्तेज कभी नहीं देखा । क्या तुमने कोई पाप-कर्म

किया है या किसी से परास्त हुए हो ? यदि कहने में कोई हानि न हो तो बतलाओं तुम्हारी इस दशा का क्या कारण है ?

इसके उत्तर में श्रर्जुन ने कहा:-

भगवन ! मनोहर कान्तिवाले, कमल के समान नेत्रोंवाले, श्याम वर्ण हमारे प्रिय मित्र कृष्ण का स्वर्गवास हो गया है । भेाज, वृष्णि और ग्रन्थक वंश के जो वीर सिंह के समान पराक्रमी खे उन्होंने ब्रह्मशाप के कारण प्रभासतीर्थ में एक दूसरे की साधारण तिनकों से मार डाला । इस समय द्वारकापुरी वीरों से शून्य पड़ी है । बार बार चिन्ता करने पर भी इस बात पर हमें विश्वास नहीं होता कि कृष्ण ग्रब जीवित नहीं हैं ।

परन्तु हे महात्मा ! इससे बढ़ कर एक श्रीर शोचनीय घटना हुई है जिससे हमारी खाती फटी जाती है। हम जब यादव-िक्षयों की द्वारका से इन्द्रप्रस्थ लिये आते थे तब पञ्जाब में बहुत से डाकुओं ने हम पर आक्रमण किया श्रीर हमारे सामते ही बहुत सी िक्षयों की डठा ले गये। युद्ध के समय पहले जो महापुरुष हमारे रथ के आगे बैठ कर हमारी जय- घोषणा करते थे, मालूम होता है उन्हीं के न रहने से हमारा गाण्डीव व्यर्थ हो। गया।

जो हो, ध्रव हम जीना नहीं चाहते। हममें न तो अब बीरता ही है ध्रीर न जोश ही है। इसलिए बतलाइए कि अब हम क्या करें।

त्रर्जुन का विलाप सुन कर महाबुद्धिमान् व्यासदेव ने उन्हें धीरज दिया स्रीर कहा:—

बेटा ! यादवों के जिस दुराचार के कारण ब्रह्मशाप हुआ था उसके परिणाम की अमिट जान कर बुद्धिमान कृष्ण ने उसके राकने की चेष्टा नहीं की, और अन्त में खयं यह लोक त्याग कर मुक्ति-लाभ किया । इससे तुम अब वृथा दुखी मत है। । तुम लांग भी बड़े बड़े देवकार्य्य करने के लिए इस लांक में आयं थे । पृथिवी का पाप-भार हलका करने में तुम लोग सफल हुए हो । मालूम होता है, अब तुम्हारा काम समाप्त हो गया है। इसलिए अब तुममें तेज नहीं रहा । काल ही के प्रभाव से सब कुछ उत्पन्न होता है और काल ही के प्रभाव से सब कुछ नष्ट भी होता है। अब तुम लोगों के स्वर्ग जाने का समय आ गया है; इसलिए उसके लिए उद्योग करना चाहिए।

महर्षि वेदव्यास की बात सुन कर वीरवर अर्जुन को धीरज हुआ। तब हस्तिनापुर जाकर उन्होंने धर्मराज से यदुवंश के नाश हे।ने के सम्बन्ध की सब घटनायें आदि से अन्त तक कह सुनाई।

## १२-महाप्रस्थान

धर्जुन के मुँह से यदुवंश के नाश धीर कृष्ण के खर्गवासी होने का हाल सुन कर धर्म्भराज युधिष्ठिर ने सिर्फ़ यह कहाः—

भाई ! काल आने पर सभी का अन्त होता है। मालूम होता है कि अब इम लोगों का भी काल आ गया। इससे अब महाप्रस्थान की तैयारी करना चाहिए।

सब भाइयों ने यह बात मान ली और युधिष्ठिर के महाप्रस्थान की इंच्छा का अनु-मोदन किया। तब धर्म्मराज ने परीचित की राजगदी देकर वेश्या के पुत्र युयुत्सु को राज-काज करने की आज्ञा दी। फिर उन्होंने सुभद्रा से कहा:—

भद्रे ! तुम्हारा यह पौत्र कौरव-राज्य का स्वामी हुआ। कृष्ण के पौत्र को तो हमने पहले ही इन्द्रप्रस्थ का राजा बना दिया है। तुम इन दोनों बालकों पर एक सी दृष्टि रखना।

इसके बाद सर्वसाधारण प्रजा को बुला कर युधिष्ठिर ने उन लोगों से श्रपना श्रमि-प्राय प्रकट किया। इस पर बहुत व्याकुल होकर उन लोगों ने कहा:—

महाराज ! आप लोगों का यह कर्तव्य नहीं कि हम लोगों को छोड़ कर चले जाय।

प्रजा ने इस तरह बार बार विनती की। परन्तु उनकी बातों से युधिष्ठिर का मन ज़रा भी न डिगा। अन्त में उन लोगों का यथोचित सम्मान करके युधिष्ठिर ने अपने शरीर से अत्यन्त मूल्यवान गहने उतार डाले और संन्यासियों के योग्य वर्ट्कल पहने। तब अन्य पाण्डवों और द्रीपदी ने भी वैसा ही वेश धारण किया।

इसके बाद उस समय के उपयुक्त यज्ञ करके श्रीर जल में श्रिप्त फेंक कर पत्नी के साथ पाण्डव लोग राजधानी से निकले। वनवास के लिए जाने की तरह फिर उनको जाते देख सब लोग ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। इस समय एक कुक्ता धनके साथ हो लिया।

नगर-निवासी श्रीर प्रजागण बहुत दूर तक उनके साथ साथ गये; पर—महाराज ! लीट चिलए—यह बात किसी के मुँह से न निकली । अन्त में सब लोग लीट आये श्रीर अपने अपने घर गये । सिर्फ़ इस कुक्ते ने पाण्डवों का साथ न छोड़ा ।

यशिखनी द्रौपदी-सिद्दत पाण्डव लोग संयम अवलम्बन करके पहले पूर्व की ओर चले। सबके आगे धर्म्भराज युधिष्ठिर चले, उनके पीछे महाबली भीमसेन, उनके पीछे वीरवर ऋर्जुन, उनके पीछे नकुल श्रीर सहदेव श्रीर सबके पीछे मनस्विनी द्रीपदी। उस कुत्ते ने साथ न छोड़ा। वह भी सबके पीछे पीछे चला।

इस तरह धीरे धीरे वे लोग समुद्र के किनारे पहुँचे। वहाँ अग्नि के दिये हुए जिस गाण्डीव धनुष को अर्जुन प्राण रहते कभी न छोड़ सकते थे उसे उन्होंने फिर अग्नि के हवाले किया।

इसके बाद उन लोगों ने दिचिए का रास्ता लिया श्रीर अनेक देश, नदी श्रीर समुद्रों को पार करके पृथ्वी की दिचिएी सीमा पर पहुँच गयं। वहाँ से वे किर उत्तर की श्रीर लौटे। इस तरह तीन तरफ़ से भारतवर्ष की परिक्रमा करके उन लोगों ने जल में डूबी हुई द्वारकानगरी के दर्शन कियं।

इसके बाद हिमालय पार करने के इरादे से स्ती-सहित पाण्डव लोग यम-नियम-पूर्वक योगपरायण होकर जर्ही जर्दी उत्तर की ग्रेशर चले। रेगिस्तान पार करने के बाद हिमालय की पर्वतमाला श्रीर उसके बीच सुमेरु की चोटी दिखाई पड़ने लगी।

इस स्थान से पहाड़ी रास्ता धीरे धीरे दुर्गम होने लगा। राजपुत्री द्वौपदी बहुत थक जाने के कारण योग-भ्रष्ट हे।कर पतियों के सामने ही ज़र्मीन पर गिर गई।

यह देख कर महावीर भीमसेन ने धर्मराज युधिष्टिर से पूछा:-

अप्रार्थ्य ! हमारी प्रियतमा द्रौपदी ने कभी कोई अधर्म्म नहीं किया। फिर वे इस समय क्यों इस तरह गिर गई ?

इसके उत्तर में युधिष्ठिर ने कहा:--

भाई ! यद्यपि द्रौपदी के सामने हम सब लोग समान थे, तथापि वे अर्जुन का अधिक पत्तपात करती थीं—उन पर उनकी प्रीति कुछ अधिक थी। यही उनके इस तरह गिरने का कारण है।

यह कहं कर द्रौपदी की श्रोर देखे बिना ही धर्म्भराज चुपचाप श्रागे बढ़ने लगे। कुछ देर बाद छांटे भाई सहदेव भूमि पर गिरे। तब भीमसेन नं फिर युधिष्ठिर से पूछा:—

महाराज! भाई सहदेव तो सदा हम लोगों के आज्ञाकारी रह कर बराबर सेवा किया करते थे। तब इस समय उन्हें क्यों इस तरह पतित होना पड़ा ?

उत्तर में धर्मराज ने कहा:-

भाई ! सहदेव अपने को सबसे अधिक बुद्धिमान समभते थे। यही उनके पतित होने का कारण है। यह कह कर श्रीर सहदेव की छोड़ कर युधिष्ठिर अप्रटल चित्त से बचे हुए भाइयों के साथ चलने लगे। वह कुत्ता भी उनके साथ साथ चला।

इसके बाद थोड़ी ही देर में द्रौपदी श्रीर सहदेव के गिरने से दुःखित श्रीर येगाभ्रष्ट होकर नकुल भी ज़मीन पर गिरे। तव भीमसंन ने फिर धर्म्मराज से पूछाः—

महाराज ! नकुल ने कभी कोई धृष्टता का व्यवहार नहीं किया । उन्होंने सदा ही हम लोगों की ग्राज्ञा बड़ी सावधानी से पालन की है। तब इस समय वे क्यों गिरे ? इसके उत्तर में युधिष्ठिर बोले:—

भाई ! नकुल अपने की बड़ा रूपवान समभते थे। यह अहङ्कार ही उनके पतन का कारण है।

यह कह कर धर्म्भराज लापरवाही से द्यागे चलने लगे। भीम श्रीर अर्जुन भी दुःखपूर्ण हृदय से साथ साथ चले।

पर महावीर ऋर्जुन इन सब शे।ककारक बातों की ऋधिक देर तक न सह सके। वे भी शीब्र ही भूमि पर गिर पड़ं। तब भीमसेन ने फिर पहले ही की तरह पूछा:—

महाराज ! सर्वेगुणसम्पन्न अर्जुन ने तो हैंसी में भी कभी भूठ नहीं बोला। वे इस समय क्यों गिरे ?

तब युधिष्ठिर ने उत्तर दिबा:---

भाई ! अर्जुन को अपनी शूरता का जितना अभिमान या उसके अनुसार काम उनसे नहीं हुए । इसी से उनका इस समय पतन हुआ । तुम उनकी तरफ मत देखो; जुपचाप हमारे साथ चलो ।

यह कह कर धर्म्मराज दृढ़ता के साथ आगे बढ़ने लगे। वह कुत्ता भी उनके साथ ही साथ रहा।

प्यारे भाइयों के वियोग से अधीर होकर महाबली भीमसेन भी शीघ्र ही ज़मीन पर गिरे। गिरते गिरते उन्होंने बड़े ज़ोर से जेठे भाई को पुकार कर कहा:—

हे ब्रार्थ्य ! हम ब्रापके प्यारे भाई हैं। हमें किस पाप से इस समय ज़मीन पर गिरना पड़ा ?

धर्मराज ने उत्तर दिया:--

भाई ! तुम दूसरे की परवा न करके अपने ही बाहुबल के मद में मस्त रहते थे। तुम्हारे गिरने का यही कारण है। यह कह कर युधिष्टिर पीछे देले बिना चुपचाप आगे बढ़े। उस कुत्ते के सिना उनके साथ कोई न रहा।

जब इस तरह युधिष्ठिर टढ़ धैर्य के साथ चलने लगे तब रथ के शब्द से पृथ्वी धीर श्राकाश को पूर्ण करते हुए देवराज इन्द्र उनके पास आकर बोले:—

राजन् ! अब तुम्हें और अधिक परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं; तुम हमारे साध इस रथ पर सवार होकर चलां।

दुखी धर्मराज ने उत्तर दिया:---

हे सुरराज ! कोमलाङ्गी द्रौपदी श्रीर श्रयने प्वारे भाइयों को ज़मीन पर पड़ा छोड़ हम स्वर्ग जाना नहीं चाहते ।

इसके उत्तर में इन्द्र ने कहा:-

महाराज ! द्रौपदी श्रीर तुम्हारे चारों भाई देश त्याग करके तुम्हारे पहले ही स्वर्ग पहुँच गये हैं। श्रतएव उनके लिए शोक न करो। तुम हमारं साथ सदेह वहाँ चलो। वे लोग वहाँ तुम्हें मिलेंगं।

इन्द्र के इस तरह धीरज देने पर युधिष्ठिर ने फिर उनसे कहा:—

हे देवराज ! यह कुत्ता हमारा बड़ा भक्त है; इसने कहीं हमारा साथ नहीं छोड़ा। इससे यदि हम इसे छांड़ देंगे तो बड़ी निर्दयता का काम होगा। इसलिए कृपा करके इसे भी हमारे साथ स्वर्ग चलने की अनुमति दीजिए।

युधिष्ठिर के इस तरह अनुरोध करने पर इन्द्र ने उनसे कहा: -

धर्मराजः! त्राज सबसे बड़ी सिद्धि प्राप्त करके तुम अतुल सम्पत्ति के श्रिधिकारी हुए हो। स्वर्ग में तुम्हें किसी प्रकार का दुख न होगा। वहाँ कोई भी पाप तुम्हें छू तक न सकेगा। इसलिए इस सामान्य कुत्ते के लिए क्यों दुखी होते हो ?

युधिष्ठिर ने कहा:—हे देवेन्द्र ! हम अपने सुख के लिए इस भक्त, शरणागत श्रीर सहायद्वीन क्रुसे की किसी तरह नहीं छोड़ सकते।

इन्द्र ने कहा:—हे धर्म्मराज ! कुत्ता अय्यन्त अपवित्र जीव है। यह सब लोग जानते हैं कि यदि कुत्ता यज्ञ-क्रिया को देख ले तो यज्ञ का सारा फल नष्ट हो जाता है। इसलिए स्वर्ग में इसे कैसे स्थान मिल सकता है ? तुमने प्रायु से अधिक प्यारी द्रौपदी और प्रियतम भाइयों का त्याग करके सिद्धि प्राप्त की है; अब इस कुत्ते की माया में फॅस कर उस सिद्धि के परमोत्तम फल से क्यों विञ्चत होते हो ?

इसके उत्तर में दृदुसंकल्प धर्मराज कहने लगे:-

हे इन्द्र ! जब मृत्यु आती है तब किसी से मिलना या विछुड़ना मनुष्य की इच्छा के अधीन नहीं रहता । अपनी पत्नी और भाइयों को जीवित रहते हमने नहीं छोड़ा । जब जीवन देने में अपने को असमर्थ समभा तभी उनका त्याग किया। मतलब यह कि इस कुत्ते को छोड़ कर हम स्वर्ग नहीं जाना चाहते।

जब महात्मा युधिष्ठिर ने यह प्रतिज्ञा की तब वह कुत्ता साचात् धर्म्मरूप होकर धर्म्मराज से मधुर स्वर में कहने लगाः—

बेटा ! हम केवल तुम्हारी परीचा लेते थे । अब हम समभे कि तुम सच्चे समभ-हार, धम्मीत्मा और सब प्राणियां पर दया करनेवाले हो । हम तुम्हारे धम्मीचरण से बढ़े प्रसन्न हुए हैं । तुम इसी देह सं स्वर्ग जाकर अच्चय्य फल प्राप्त कर सकीगे ।

भगवान् धर्म्म की यह बात कह चुकनं पर सब देवताश्रों ने वहाँ इकट्ठे हाकर इन्द्र के साथ धर्म्मराज की दिख्य रथ पर चढ़ाया। तब अपने तेज से पहले राजर्षियों की कीर्त्ति की मन्द करके आकाश की प्रकाशित करते हुए वे सदेह स्वर्ग गये।

जब धर्म्भराज देवलोक पहुँचे तय उनके पास आकर तपस्वी देवर्षि लोग उनसे प्रीतिपूर्वक मिलं। पर महात्मा युधिष्ठिर उस समय भी शान्त और प्रसन्न न थे। वे उनसे कहने लगे:—

हे महापुरुषगण ! हमारं भाई नहीं देख पड़ते । जिस लोक को वे गवे हों, चाहे वह भला हो। चाहे बुरा, हम भी वहीं जाना चाहते हैं ।

तब इन्द्र ने कहा:-

धर्मिराज ! तुम्हारं समान सिद्धि पहले कीई राजा नहीं पा सका । तुम्हारे भाई इस स्थान के अधिकारी नहीं । तुम मनुष्य की माया छोड़ कर अवने कर्म्स से जीते हुए स्वर्गलोक के सुख-भोग करो ।

यह सुन कर युधिष्ठिर नम्रतापूर्वक बोले:—

हे देवेश ! हमारी प्यारी द्रौपदी श्रीर परम प्रिय भाई जहाँ हो वहीं जाने की हमारी बड़ी इच्छा है । उन्हें छोड़ कर हम यहाँ नहीं रहना चाहते । बिना भाइयों के स्वर्ग में रहने से हमें कुछ भी सुख न होगा ।

इस तरह धर्म्भराज के बार बार विनती करने पर इन्द्र ने उन्हें भाइयों के पास जाने की ग्राज्ञा दे दी ग्रीर एक देवदूत को बुला कर कहा:—

हे दूत ! तुम युधिष्ठिर को उनके आत्मीय जनों के पास शीघ्र ही खे जाकर उनसे भेंट कराश्रो । इन्द्र की आज्ञा पाते ही देवदूत युधिष्ठिर के आगं हुआ और उनको एक वड़े भयङ्कर रास्ते से ले चला। यह रास्ता बड़ा दुर्गम था। इसमें घोर अन्धकार छाया हुआ था। मांस और खून के कीचड़ तथा कीड़ों मकोड़ों से यह भरा हुआ था। जलती हुई आग और भयङ्कर मूर्त्ति के प्रेत चारों ओर दिखाई देते थे। हवा का भोंका आते ही हज़ारों दुखी मनुष्यां का आर्तनाद सुनाई पड़ता था।

यह सब देख कर युधिष्ठिर को बड़ी चिन्ता हुई। इस दुर्गेन्धमय स्थान में चलते चलते धर्म्भराज ने देवदृत से पृद्धाः—

महाशय ! ऐसा रास्ता हम लोगों के। श्रीर कितनी दूर चलना पड़ेगा ? यह कौन स्थान है श्रीर हमारे भाई कहाँ रहते हैं ?

यह सुन कर देवदूत नं मुँह फंरा श्रीर युधिष्ठिर कं सामने हे। कर वह बाला:--

राजन् ! चलते समय देवताश्चों नं हमसे कहा था कि चलते चलते थुधिष्ठिर जब थक जायँ तब उन्हें लेकर लौट आना । इसलिए यदि आप थक गये हों तो चलिर हम लोग लौट चलें ।

उस स्थान की दुर्गन्ध से अध्यन्त दुखों होकर युधिष्ठिर वहाँ से लीट पड़े। उस समय कातर-कण्ठों से निकन्ने हुए कंडलापूर्ण वाक्य चारों स्रोर से बुधिष्ठिर की सुनाई देनं लगे:—

हे धर्मपुत्र ! हम लोगों पर दया करकं थे। ड़ी देर यहाँ ठहर जाव । तुम्हारं आने से यहाँ पित्रत्र वायु बहने लगी हैं। इससे हम लोगों का कष्ट दूर हा गया है। इसके सिवा बहुत दिनों बाद तुम्हारे दर्शन हुए हैं। इससे भी हमें बड़ा आनन्द हुआ है। अतएव कुछ देर ठहर कर हम लोगों की सुखी करों।

ऐसे दीन वचन सुन कर परम ह्याद्ध युधिष्ठिर चक्कर में आ गये। उन्होंने उत्क-णिठत होकर पूछा: —

हे दुःखी लोगा ! तुम कौन हो ? क्यों तुम एंसे स्थान में रक्खे गये हो ? इसके उत्तर में चारों स्रोर से तरह तरह के कण्ठ-स्वर सुनाई दिये:—

हम कर्ष हैं, हम भीम हैं, हम अर्जुन हैं, हम नकुल हैं, हम सहदेव हैं, हम द्रीपदी हैं:—

इसी तरह अपने सारे कुटुन्बियों श्रीर अनेक बन्धु-बान्धवों ने अपना अपना परि-वय दिया। तब धर्म्भराज महा अधीर होकर सीचने लगे। श्रहा ! दैन की गति बड़ी विलक्षण है; कुछ समक्ष में नहीं श्राती ! क्या हमारे भाइयों श्रीर द्रीवदी ने इतने दुष्कर्म किये श्रे कि वे लोग नरक में डाले गये ! पापी दुर्योधन को तो दल-बल-सहित हमने इन्द्रलोक में देखा, श्रीर परम धार्मिक होने पर भी श्रपने भाइयों को हम नरक में पड़ा देख रहे हैं ! क्या हम खप्त देख रहे हैं ? श्रथवा क्या हमें अम हो गया है ?

इस तरह शोकाकुल चित्त से युधिष्ठिर बड़ी देर तक चिन्ता करते रहे। धर्म्भराज का अविचार और अन्याम समभ्क कर उन्हें बड़ा क्रोध आया। इस पर उन्होंने उस देवदूत से कहा:—

महाशय ! तुम जिन लोगों के दूत हो उनसे जाकर कहा कि हम यहीं रहेंगे। हमको पाकर हमारे दुखी आत्मीय जन बड़े प्रसन्न हुए हैं। अतएव हमारे लिए यहीं स्वर्ग है।

धर्मराज की यह बात सुन कर देवरूत ज्यों ही अन्तर्द्धान हुआ त्यों ही वहाँ का सारा अन्धकार दूर हो। गया और धर्म्म आदि देवता वहाँ आ पहुँचे। उस समय वहाँ का भयङ्कर दृश्य एक-इम दूर हो। गया और वह दु:खदायी आर्त्तनाइ न जाने कहाँ चला गया। तत्काल ही वहाँ सुख-कर सुगन्धित वायु बहने लगी।

तब देवराज इन्द्र युधिष्ठिर से बोले:-

हे धर्मिराज ! सब देवता तुम पर अत्यन्त प्रसन्न हैं। अब तुम्हें और कष्ट भोगने की आवश्यकता नहीं। पाप और पुण्य प्रायः सभी करते हैं। इसिलए, चाहे थोड़े समय के लिए हो चाहे बहुत के, चाहे आगे हो चाहे पीछे, सभी को कुछ न कुछ नरक-यन्त्रणा भोग करनी पड़ती है।

तुमने अधिक पुण्य किया है; इसलिए स्वर्ग का सुख भोगने के पहले केवल एक बार बोड़ी देर के लिए तुम्हें नरक देखना पड़ा। तुम्हारी पक्षी और भाइयों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। नरक से क्कूट कर वे सभी स्वर्ग गये हैं।

यह देखो, निकट ही देवनदी मन्दािकनी वह रही है। उसके पवित्र जल में क्यान करते ही तुम्हारे शोक, सन्ताप ग्रीर वैर ग्रादि सानुषिक भाव एक-इस दूर है। जायँगे।

इन्द्र की यह बात सुनते ही देवताओं के साथ पुण्यात्मा युधिष्ठिर शीघ ही उस त्रिलोक-पावनी नदी के किनारे गये और उसके पवित्र जल में झान किया। उसमें झान करते ही युधिष्ठिर की मनुष्य-देह न मालूम कहाँ चली गई। उसके बदले उन्हें दिन्य मूर्ति प्राप्त हुई। इसके साथ ही उनके अन्तः करण से शोक और वैरभाव एक-दम दूर हो गया।

तब वे देविधेयों की की हुई स्तुति सुनते सुनते देवताओं के साथ वहाँ गये जहाँ उनकी पत्नी, भाई भीर धृतराष्ट्र के पुत्र कोधरहित होकर बड़े सुख से रहते थे।

